॥ श्रीः ॥

िद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला १००

<sub>हिन्दी</sub>-वेदान्तपरिभाषा 8/5

भी राजाननशास्त्री सुसरुगांवकर

non



चीखम्बा विद्याभवन, वाराणसी १



Acc. No. 1. Z. O. Class No. -



## विद्याभवन संस्कृत गुन्थमाला १००

eall one

श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्रविरचिता

# वेदान्तपरिभाषा

सविवरण 'प्रकाश' हिन्दीव्याख्योपेता

व्याख्याकार:

वेदान्त-मीमांसाचार्य-

श्रीगजाननशास्त्री मुसलगांवकर एम. ए.

प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी



चीखम्बा विद्याभवन, वाराणसी-१

प्रकाशक : चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि॰ संवत् २०२०

S PRINTER OF

मूल्य : १०-००



© The Chowkhamba Vidya Bhawan, Chowk, Varanasi-1 (INDIA)

1963

Phone : 3076

#### THE

# VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA 100

## VEDĀNTAPARIBHĀSĀ

Ву

#### S'RĪ DHARMARĀJĀDHWARĪNDRA

WITH

NOTES AND 'PRAKĀŚA' HINDĪ COMMENTARY

OF

#### S'RĪ GAJĀNAN S'ĀSTRĪ MUSALGAONKAR

M. A., Vedāntamīmānsācārya Lecturer, Sanskrit College, B. H. U.

CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

VARANASI-1

## VERMINATATION

ANNITED TO

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

The second section is the party of the second

MANUFACTURE SELECTION OF THE PARTY OF THE PA

The Property of the Park of th

WARANGEYELV-ABRAHANA



### पूजनीय-पितृचरण

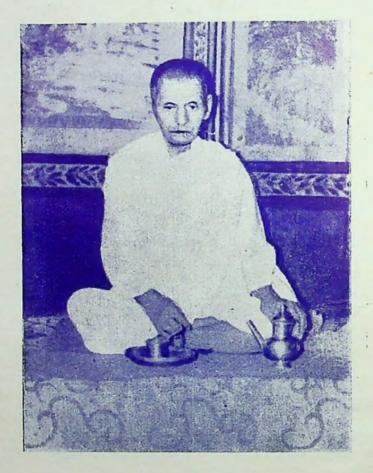

सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र, शास्त्रस्त्राकर

म० म० श्री सदाशिव शास्त्री मुसलगांवकर
भू० पू० प्रिंसिपल
गवर्नमेण्ट सं० कालेज ग्वालियर ( म० प्र० )

प्रातःस्मरणीय तथा सादर ऋभिवादनीय करुणावरुणालय

श्रीमात्-पितृचरणों में

सादर

समर्पित



## श्रीगुरुचरणानामाशीर्वचनम्

क्ष श्रीगुरुः शरणम् क्ष

श्चायुष्मता श्रीगजाननशास्त्रिणा निर्मिता वैदान्तपरिभाषाच्याख्या प्रकाशास्या तत्र तत्र मयाऽवलोकिता। अनेन अद्वैतवेदान्ते प्रविविच्णां छात्राणां महानुपकारः सम्भान्यते । भगवतो विश्वनाथस्य कृपया एताहरो-नास्य कार्येगोत्तरोत्तरमुन्नतिर्भवित्वत्याशिषा संवर्धयामि ।

#### श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविडः

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र-शास्त्रस्वाकर-परिडतराज-पदामुषणादिविविधविरुदावलिविमूषितः, सांगवेद-विद्यालययाध्यत्तः, वाराणसेय-संस्कृतविश्वविद्यालयस्य सम्मानित-

प्राध्यापकश्च । ी

#### श्रीहरिरामशुङ्खः

िसर्वतन्त्रस्वतन्त्रः. वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सांख्ययोगविभागाय्यतः। ( साङ्गवेदविद्यालयस्य मृतपूर्वप्राध्यापकः । ) ]

## विद्वन्मूर्थन्य स्वामी योगीन्द्रानन्द जी महाराज

( श्रध्यक्षः उदासीन संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी )

प्रायः सभी दर्शनों की परिभाषाओं को सुस्पष्ट करने के लिए परिभाषा ग्रन्थों की रचना की गई है। ऐसे ग्रन्थों में ''वेदान्त-परिभाषा'' का प्रमुख स्थान है। यह अपने कार्य में सर्वाधिक सफल माना जाता है। ग्रन्थ की सफलता ग्रन्थकार की योग्यता पर निर्भर होती है। इस महान ग्रन्थ के रचियता श्री धर्मराजाब्वरीन्द्र न्याय, मीमांसा, वेदान्त आदि के प्रकाराड विद्वान थे। श्रीगंगेशोपाष्याय के ''चिन्तामिए।'' ग्रन्थ पर इन्होंने एक ऐसी विशिष्ट व्याख्या लिखी थी, जिसमें पूर्ववर्ती दश टीकाओं का मानमर्दन किया गया था। इसका कुछ अंश गायकवाड़ पुस्तकालय में सुरक्षित पाया गया है।

ग्रन्थकार के समकक्ष विद्वान् की व्याख्या में ही ग्रन्थ का हृदय खुला करता है। प्रकृत हिन्दी व्याख्या के लिए गर्व एवं उदात्तस्वर से कहा जा सकता है कि यह वेदान्त-परम्परा की एक ठोस कृति है। समग्र व्याख्या मैंने देखी है। कई स्थलों पर सचमुच मूल से भी अधिक विषय का प्रतिपादन किया गया है। हिन्दी जगत में ऐसी अनुपम और अमूल्य रचना प्रस्तुत करने के लिए मैं न्याय, मीमांसा, वेदान्त अादि के प्रख्यात मर्मज्ञ पिएडत प्रवर श्री गजाननशास्त्री मुसलगांवकर को अनन्त धन्यवाद देता हूँ।

·योगीन्द्रानन्द

#### प्राकथन

भारतीय दर्शनों का प्रारम्भकाल वेदों के प्रादुर्भावकाल से शुरू होता है। विद्वान् ऐतिहासिक ज्यौतिप आदि प्रमाणों द्वारा ऋग्वेद का प्रादुर्भावकाल ईसा की उत्पत्ति के पूर्व पाँच हजार वपों से दस हजार वपों तक मानते हैं। दर्शनों का काल भी उतना ही प्राचीन मानना उचित है ल्लोंकि ऋग्वेद में ही अनेक जगह (इस समय परस्पर विभिन्न) अनेक दर्शनों के स्रोत मूल अवस्था में उपलब्ध होते हैं। वे ही यजुर्वेद, अथवंवेद एवं अनेक बाह्मणप्रन्थ और उपनिपदों द्वारा अब समुद्र के समान गम्भीर और समृद्ध हो गए हैं। उनका प्रवाह धर्म, देश, काल, जाति आदि भेदों से अवरुद्ध न होता हुआ, मनुष्य मात्र को शान्ति, आनन्द, ज्ञान, करुणा और सर्वात्मभावदर्शन आदि के अनेक अमूल्य उपदेश देता हुआ सर्वदा अखण्ड रूप से वहता ही रहेगा। अतः वे उपदिष्ट तस्व मनुष्य मात्र के लिये सर्वदा आचरणीय और प्रचारणीय हैं।

ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मन्त्र कुछ दर्शनों के मूल स्रोतों का सूचक है, वह मन्त्र इस प्रकार है—

> द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिपस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति॥ १,१६४,२०

संसार रूप वृत्त पर मित्रभूत दो पत्ती बेठे हैं जीव तथा ईश्वर, एक सांसारिक पदार्थों का उपभोग करता है और दूसरा विपयों का उपभोग न करता हुआ केवल संसार का नियन्त्रण—शासन—करता है। यही मन्त्र शङ्कराचार्यादि द्वारा उपवृहित अद्वैत दर्शन को छोड़कर सभी दर्शनों का मूल स्नोत है। इसके और उपनिपद् एवं श्रीभगवद्च्यासविरचित बह्मसूत्रादि के आश्रय से अनेक वादियों ने अपने-अपने द्वैतादि दर्शन खड़े किये हैं।

ऋग्वेद में वागाम्भुणीसूक्त दशम मण्डल में आता है, उसमें सर्वत्र एक तत्त्व का अनुभव करने के बाद की स्थिति का वर्णन मिलता है। उसका प्रारम्भ इस प्रकार है—

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्रराम्यहमादिःयैरुत विश्वदेवैः।

१०।१२५।१

इसी प्रकार सर्वत्र एक आत्मतत्त्व का अनुभव करनेवाले ऋषि गौतमवाम-देव का एक सुक्त है जिसका प्रारम्भ इस प्रकार है—

#### अहं मनुरभवं सूर्यश्चाहं कत्तीवाँ ऋपिरस्मि विप्रः।

शारदाव

यह ऋग्वेद सूक्त श्रीभगवान् व्यासिवरिचित ब्रह्मसूत्र द्वारा प्रत्विति, श्रीगौड्पादाचार्यरचित माण्ड्रक्यकारिका द्वारा पुष्पित एवं श्रीशंकराचार्य रचित भाष्य द्वारा सुफलित दर्शनसूर्धन्य अद्वेतदर्शन का मूलस्रोत है, ऐसा कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। एवंच हमारे कहने का भाव यह है कि अनेक दर्शन रूप प्रासादों की भित्तियाँ एवं ईंट-प्रस्तरादि के समान तत्त्व समूह सर्वप्रथम प्रकट हुए ऋग्वेदादि ग्रन्थों में बीज रूप से मिलते हैं; अतएव ऋग्वेदादिकों के समान हमारे वर्तमान दर्शन भी मूलतः सूत्र रूप से अति प्राचीन हैं, अस्तु।

शाङ्करदर्शन को दर्शनों में मूर्धन्यभूत कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि सर्वतः सब प्रकार से भेद एवं तन्मूलक भयादिकों को मिटानेवाला अद्वेत-दर्शन को छोड़कर दूसरा दर्शन नहीं है। "द्वितीयाद्वे भयं भवति"।

इस शांकरदर्शन के तस्वों का विशद विवरण, एवं उसके ऊपर किये हुए अनेक आनेपों का निराकरण करने वाले अनेक ग्रन्थ, जैसे भामती, विवरण, संनेपशारीरक, सिद्धान्तलेश, चित्सुखी, अद्वैतसिद्धि, खण्डनखण्डखाद्य आदि-आदि सैकड़ों ग्रन्थ विशिष्ट विद्वानों ने बनाये हैं। थोड़े में एवं सरल रीति से बोध हो इस हेतु सान्नात् श्रीशंकराचार्यजी के बनाये हुए छोटे-छोटे उपदेशसाहस्री, तस्त्वबोध, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति आदि ग्रन्थ एवं श्रीविद्या-रण्यविरचित पञ्चदशी, वैयासिकन्यायमाला आदि ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हें, एवं जिज्ञासुओं का उपकार करने वाले हैं। इन ग्रन्थों से अधिकारी एवं कुछ च्युक्ष जिज्ञासु लाभ उठा सकते हैं, श्रीशङ्कराचार्यजी के तस्त्वबोध आदि छोटे ग्रन्थों से तो अच्युक्षन शंकारहित परन्तु जिज्ञासु अवश्य ही लाभ उठा सकता है इसमें थोड़ा भी सन्देह नहीं, बिलक शास्त्रार्थ के अंशों को छोड़कर केवल प्रमेय पदार्थों के वर्णनपरक ग्रन्थ खास शंकारहित अधिकारी, अच्युक्पन्न एवं जिज्ञासुओं के लिये ही परम दया से श्रीशंकराचार्य जी ने वनाये हैं।

परन्तु जो अनेक शास्त्रार्थों द्वारा सिद्ध प्रमेय तक्ष्वों को युक्ति एवं उपपित्त से अनेक शंकाओं के निरासपूर्वक जानना चाहता है उसके लिये सर्वन्न प्रचलित अतः प्रसिद्ध तीन प्रन्थ हैं—श्रीविद्यारण्यरचित पंचदशी, श्रीसदानन्दकृत वेदान्तसार एवं श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्ररचित वेदान्तपरिभाषा। उनमें पञ्चदशी रलोकबद्ध तथा कुछ शास्त्रार्थयुक्त होने से प्राथमिक जिज्ञासुओं के लिये कुछ, कठिन माल्म होती है, वेदान्तसार एवं वेदान्तपरिभाषा ये दो

यन्थ शंकालु, एवं कुछ ब्युत्पन्न जिज्ञासुओं के लिये अधिक उपयुक्त हैं। वेदान्तसार और वेदान्तपिभाषा की तुलना हम मीमांसा के प्रन्थ मीमांसा-पिभाषा या अर्थसंग्रह या आपदेवी या व्याकरण की लघुकौ मुदी एवं सिद्धान्तकौ मुदी के साथ कर सकते हैं। मीमांसापिरभाषा या अर्थसंग्रह द्वारा कुछ मीमांसा के पदार्थों का बोध होकर आगे विशिष्ट बोध एवं शास्त्रार्थ-ज्ञान के लिये जिस प्रकार आपदेवी उपयुक्त होती है, जिस प्रकार लघुकौ मुदी द्वारा बोध होने पर व्याकरण का विशेष शास्त्रार्थयुक्त बोध सिद्धान्तको मुदी द्वारा होता है, उसी प्रकार वेदान्तसार द्वारा कुछ वेदान्त-प्रमेयों एवं शास्त्रार्थ का बोध होने पर अनेक शंका-निराकरणपूर्वक विशिष्ट प्रमेयों का एवं शास्त्रार्थ का बोध वेदान्तपिरभाषा से होता है। अतएव प्रायः वेदान्तसार के पटन-पाठन के बाद वेदान्तपिरभाषा का पठन-पाठन शुरू करते हैं।

वेदान्तपरिभाषा में अनेक अपूर्व विषयों—प्रायः जो वेदान्तसार एवं पंचदशी में नहीं मिलते हैं—का वड़े अच्छे ढंग से एवं युक्तियों से विचार किया है, जैसे—मन के इन्द्रियत्व का निराकरण, जातिरूप तत्त्व का निराकरण, वृक्ति के चार भेद, 'सोयम्' इस ज्ञान के निर्विकल्पक प्रत्यच का उपपादन, अप्रस्थल में अनिर्वचनीय रजतपदार्थ की उत्पत्ति, प्रातिभासिक और व्यावहारिक रूप से पदार्थों के भेद का वर्णन, ब्रह्म के द्रव्यरूपत्व का निराकरण, वाक्यों में लच्चणा वृक्ति की सिद्धि, सिद्धार्थवोधक वाक्यों का प्रामाण्य, वेदों का नित्यत्व, शब्द के केवल आकाशगुणत्व का निराकरण, सृष्टि की उत्पत्ति का एवं प्रलय का विचार, प्रलयभेद आदि-आदि पदार्थों का अनेक युक्तियों द्वारा रोचक ढंग से निरूपण किया है।

वेदान्तपरिभाषा पर संस्कृत, अंग्रेजी तथा हिन्दी में अनेक टीकाएँ मिलती हैं, जैसे—आशुवोधिनी व्याख्या (कलकत्ता रामायणयन्त्र मुद्दित), पदार्थमञ्जूषाव्याख्या (वहाँदा गुजरात) तथा पञ्चानन महाचार्यकृत परिभाषासंग्रह-व्याख्या, आदि-आदि व्याख्यायें संस्कृत में विद्यमान हैं। श्रीसूर्यनारायण शास्त्री आदि ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। हिन्दी में स्वामी श्रीगोविन्द्सिंह का वनाया अनुवाद भी मिलता है। श्रीगोविन्द्सिंह का हिन्दी में वेदान्त-परिभाषा का अनुवाद है अवश्य, और उससे जिज्ञासु जनता का उपकार भी होता है, परन्तु अब वह पुस्तक दुर्लभप्राय हो गयी है, उसके अनुवाद की भाषा भी कुछ पुराने ढंग की है एवं उसमें आवश्यक स्थलों पर विशेष विवरण की भी अपेन्ना है, अतः एक ऐसी व्याख्या की अध्यन्त आवश्यकता थी, जिसमें सरल हिन्दीभाषा प्रयुक्त हो, मूल ग्रन्थ का अर्थ कहीं छोड़ा न गया हो, अनुवाद सरल हो एवं आवश्यक कठिन स्थलों पर विशद किन्तु

सरल विवरण हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हाल ही में प्रवोत्तरमीमांसाचार्य एम० ए० श्री पण्डित गजाननशास्त्री मुसलगांवकर, ( प्राध्यापक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) ने वड़ी योग्यता से वेदान्तपरिभापा की सरल हिन्दी व्याख्या की है। उन्होंने मूलग्रन्थ को कहीं भी छोड़ा नहीं है, एवं आवश्यक कठिन स्थलों पर बड़े विस्तार से स्वतंत्र विवरण भी लिखा है, जिससे मुळ प्रन्थ का अभिप्राय समझने में वड़ी सरलता होगी! कहीं-कहीं विवरण बहुत लंबा हुआ है परन्तु शास्त्रीय शब्दों से परिपूर्ण एवं वेदान्त जैसे कटिन विषय के प्रतिपादन में विस्तृत विवरणों की आवश्यकता होती ही है। कहीं-कहीं हिन्दी विवरण में अनेक स्थलों पर शंकाएं उत्पन्न कर उनका समाधान भी अपने ढंग से किया गया है, जिससे मुल ग्रन्थ का अभिग्राय विश्वद रूप से समझने में सहायता मिलती है। इस प्रकार हिन्दी टीकाकार प्रा० श्री गजानन शास्त्री जी ने वड़ी योग्यता से अपना काम निभाया है, जिससे हिन्दी में वेदान्त-परिभाषा पर अच्छी टीका की जो कमी थी वह पूरी हो गई है। इस बन्थ की सहायता से परीचार्थी छात्रों का एवं संस्कृत न जानने वाले परन्तु वेदान्त में रुचि रखनेवाले जिज्ञासुओं का भी बड़ा उपकार होगा। छात्रों एवं जिज्ञास जनता से मेरा अतिस्नेह सहित अनुरोध है कि वे इस ग्रन्थ को अपनाकर ग्रन्थकर्ता के परिश्रम को सफल करें।

अधिक आश्विन व० ९।२०२० ता० ११ । १० । १९६३ वाराणसी श्रीमदनन्तशास्त्री फडके व्या० आ०, मी० तीर्थ, वेदान्तकेसरी, भूतपूर्व अध्यत्तः इतिहास-पुराण-विभाग वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ।

## दो शब्द

सत्त्वैकमूर्तिः प्रथितः पृथिव्यां श्रीशारदायाः पुरुषावतारः । विद्वतसु राजेश्वरशास्त्रिपादः दद्याद् गुरुः सद्वलमाशिषां मे ॥

विश्वविख्यात-वैदुष्य-श्रीसदाशिव-शास्त्रिणाम् । पुत्रोऽयं सुसल-त्रामकरोपाह्नो गजाननः ॥ राष्ट्रभापां समाश्रित्य लोककल्याणकाम्यया । वैदान्त-परिभाषाया व्याख्यानं कुरुते सुदा ॥

वैदान्त-परिभाषा का सिववरण मूलार्थ सिहत हिन्दी संस्करण, विद्यार्थियों की श्रावश्यकताश्रों को लद्दय में रखकर तैयार किया गया है। इस यन्थ का श्रध्ययन-श्रध्यापन श्रासेतु-हिमाचल हो रहा है, एवं श्रमेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी यह निर्धारित है। तथापि इस यन्थ का ऐसा कोई संस्करण श्रभी तक उपलब्ध नहीं था, जो हिन्दी के माध्यम से—श्रध्ययन-

शील जिज्ञासुत्रों की त्रावश्यकतात्रों को पूर्ण कर सके।

व्याख्या लिखते समय वैदान्त-परिभाषा के प्रायः सभी संस्करणों का यथेष्ट उपयोग किया गया है। विवादमस्त विषयों को सुलक्षाने तथा सरलता के साथ विषय विवेचन के लिये इन संस्करणों से विशेष सहायता प्राप्त हुई है—म० म० श्री छानन्तऋषा शास्त्राञ्चत व्याख्या (कलकता), श्री शिवदत्तऋत ऋर्थदीपिका व्याख्या (चौखम्बा, वाराणसी), शिखामणि-मणिप्रभा व्याख्या, प्रकाशिका व्याख्या, स्वामी गोविन्दसिंहजी निर्मित ऋार्यभाषाविवृति, श्राचार्य भक्त श्री विष्णुशास्त्रीजी का वैदान्तपरिभाषार्थ, वैदान्तपरिभाषा का श्री एस० माधवानन्द कृत आंख अनुवाद श्रीर वेदान्तपरिभाषा का श्री सूर्यनारायण शास्त्रकृत आंख अनुवाद। उपर्युक्त प्रियतकीति महानुभाव लेखकों की अनुपम कृतियों से जो सहायता प्राप्त हुई है, तदर्थ इन उपकारक लेखकों का में श्रत्यन्त श्राभारी एवं चिरन्त्रमणी हूँ। इनके लिये वाचिक धन्यवाद-श्र्षण करना भी मुक्ते न्यून प्रतीत हो रहा है। अतः कृतज्ञता के सुरिभत पुष्पों को उपर्युक्त विद्वानों के चरणों पर चढ़ाकर मैं स्वयं अपने को धन्य मान रहा हूँ।

इस व्याख्या का प्रकाशन होने तक अनेक विद्य-बाधाएँ बीच-बीच में श्राती रहीं, जिससे व्याख्या के तैयार रहने पर भी प्रस्तुत श्राकार पाने में उसे बहुत विलम्ब लगा। विद्य-बाधाओं के समय-समय पर होनेवाले विविध प्रहारों से श्राहत एवं जर्जिरत होने पर भी मेरी उत्साहहीनता एवं निराशा को हटाकर मुक्ते कर्मठ बनाने में जिनका सतत प्रयत्न रहा उनमें सर्वप्रथम मेरे परमपूज्य पितृचरण हैं, जिनकी सतत प्रेरणा श्रौर श्राशीर्याद से ही यह प्रन्थ लिखा गया श्रौर प्रकाशित हो पाया।

इसी प्रकार त्रादरणीय सुश्री कु० विमला कपूर, एम० ए०, वी० टी०, प्राध्यापिका, प्रेम-विद्यालय दयालवाग त्रागरा हैं, जिनकी सभी तरह की सहायता, तथा निरन्तर प्रेरणा, एवं स्नेहपूर्ण उचित सुकावों का ही यह परिपक्क मधुर फल है जो यन्थ के त्राकार में प्रकट हो रहा है।

साथ ही मैं श्रपने उन सहज वन्धुश्रों को भी याद किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने लेखन, प्रूफ संशोधन, प्रेसकापी श्रादि श्रावश्यक कार्यों में समय-समय पर सहायता तथा उत्तम सूचनाएँ देकर मुभे यश का पात्र बनाया है। उनका नाम-निर्देश कर उन्हें धन्यवाद देना मैं श्रपना कर्तव्य समभता हूँ—

श्री वैग्णीमाधव शास्त्री मुसलगांवकर, कान्यतीर्थ, साहित्यशास्त्री, साहित्यरत्न, डॉ० श्री० केशवराव मुसलगांवकर, एम० ए०, डी० फिल्०, वी० एड्०, सा० रत्न, पं० प्र० श्रीऋष्णाशास्त्री मोकाटे, न्या० श्राचार्य, न्याय-वैदान्तशास्त्री, प्राध्यापक, संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणासी, पं० प्र० श्री सीताराम शास्त्री कारखेडकर, धर्मशास्त्राचार्य, मेरे श्रमिन सुहृद् पं० प्र० श्री शिवदत्त चतुर्वेदी, एम० ए०, साहित्याचार्य, न्याकरणाचार्य, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, पं० प्र० नारायणशास्त्री चिरपुटकर एम० ए०, न्यायाचार्य, तर्कतीर्थ पं० प्र० श्री महादेव दिवाकरशास्त्री कुरलकर, इन्दौर, तथा मेरे प्रिय मित्रवर पं० प्र० श्री मृलशंकर न्यास, वैदान्ताचार्य, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

उक्त विद्वानों ने समय-समय पर सुन्दर सुक्ताव दिये हैं। इन सहृदय सुहृद्वरों ने निर्व्याज परिश्रम कर मुक्ते यशोभाजन बनाने में कोई कसर नहीं रक्ति। श्रतः इन सभी को यथायोग्य भक्तिपुरःसर प्रणाम एवं हार्दिक सस्नेह धन्यवाद समर्पण करते हुए श्रपनी कृतज्ञता को प्रकट कर रहा हूँ।

यन्थ का सम्पूर्ण कलेवर तैयार हो जाने पर भी वह रमणी के तिलकशून्य भाल की तरह कुछ खटकता ही रहा, तब मैंने श्रपने मीमांसा के प्रारंभिक गुरुवर पूज्यचरण प्रथितकीर्ति श्री श्रनन्तशास्त्री फड़के महोदय से संकोच श्रोर भय, एवं विनय के साथ इस पर कुछ लिखने की प्रार्थना की। परम दयालु गुरुवर ने केवल एक बार की प्रार्थना से ही मेरे मनोरथ को पूर्ण करने का श्राश्वासन दिया, श्रीर एक दो दिनों में ही एक छोटा-सा,

सुन्दर सारगर्भित 'प्राक्कथन' लिख दिया, जिससे यन्थ की शोभा वढ़ गई, तदर्थ उन्हें धन्यवाद देने की ऋषेत्ता, उनकी इस शिष्यवत्सलता से मैं स्वयं श्राप्यायित होने के कारण उन्हें प्रणाम कर स्वयं ऋपने को ही धन्य समक्त रहा हूँ।

श्रन्त में चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन वाराणासी के उदीयमान सञ्चालक गुप्त-कुलभूषण बन्धद्वय श्री मोहनदास जी गुप्त तथा श्री विट्टलदास जी गुप्त प्रभृति स्नेहभाजन सभी प्रकाशक वन्धुश्रों एवं मुद्रक बन्धुश्रों को श्रनेकानेक धन्यवाद हैं, जिनके सत्प्रयत्न से यह संस्करण जनता-जनार्दन के कर-कमलों तक पहुँच रहा है।

—स्नेह-प्रार्थना—

प्रमादेनाप्रबोधेनाऽयुक्तञ्चेह्मिखितं यदि । परिशोध्य तदस्मासु दयां कुर्वन्तु साधवः ॥

—गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर



## विद्वानों की हिष्ट में (१)

### महामहोपाध्याय श्रीगिरिधरशर्मा चतुर्वेदी

वाचस्पति ( का० हि० वि० वि० ), साहित्य-वाचस्पति ( हि० सा० स० ) भारतशासन द्वारा सम्मान-पत्र-प्राप्त ।

#### सम्मानित प्राध्यापक वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय

श्री गजानन शास्त्री मुसलगांवकर के द्वारा विरचित 'वैदान्तपरिभाषा' की 'प्रकाश' नाम की हिन्दी भाषामयी व्याख्या के कुछ श्रंशों को मैंने सुना। व्याख्याकार ने 'वैदान्तपरिभाषा' में कहे हुए श्रशों को बहुत विस्तार से समस्राया है। इससे श्रल्पबुद्धिवाले लोगों की समस्र में भी वैदान्त-परिभाषा के गूढ तत्त्व भली भाँति श्रा सकते हैं। वास्तव में 'वैदान्तपरिभाषा' छोटा सा यन्थ होने पर भी श्रत्यन्त जिंदल है। इस पर ऐसी ही विस्तृत व्याख्या की श्रावश्यकता थी। उस श्रावश्यकता को व्याख्याकार श्रीगजानन शास्त्री ने पूर्ण किया है श्रोर श्रपनी व्याख्या द्वारा इस जिंदल यन्थ को भी सब के लिए सुबोध बनाने का यल किया है, इस यल में वे पूर्णतया सफल भी हुए हैं यह निस्संकोच कहा जा सकता है।

मैं इस व्याख्या के संस्कृतप्रेमी जनता में पूर्ण प्रचार होने की स्राशा रखता हूँ।

—गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी

## विद्वनमूर्द्धन्य वे० सु० रामचन्द्रशास्त्री

( प्रिंसिपल, संस्कृत कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय )

त्र्रद्वैतवैदान्तशास्त्रं प्रविविच्र्णां सौलभ्याय धर्मराजाध्वरीन्द्रनाम्ना पण्डितपुण्डरीकेण् वैदान्तपरिभाषा व्यरचि यत्त्रोपनिषदां ब्रह्मसूत्रभाष्या-दीनाश्चाध्ययनोपयोगिनो बहवो विषया न्यरूप्यन्त । पठनसम्प्रदायोस्या स्त्रासेतोराच हिमाद्रेस्सर्वत्र दरीदृश्यते । सन्ति चास्या व्याख्यास्संस्कृत-भाषामय्यो विस्तृतास्संचिप्ताश्च मुद्रण्पथं प्रापिताः ।

छात्रमनोरिक्षनी हिन्दीभाषामयी काचन व्याख्या वैदान्तपरिभाषाया मन्मित्रवरैः कार्शाहिन्दूविश्वविद्यालये मीमांसाप्राध्यापकैश्श्रीगजाननशास्त्रि-मुसलगांवकरमहोदयै रिचता तत्र तत्र मया पर्यशील्यत । या मूलानुसारिणी तत्तात्पर्यप्रकाशिनी छात्रवर्गस्योपकारिणी चेत्यभिप्रैमि ।

—वे॰ सु॰ रामचन्द्रशास्त्री

# विषय-विन्यास प्रत्यक्ष-परिच्छेदः

| विषय                                                             | <b>ह</b> ०  |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>मंग</b> लाचरण                                                 | 3           |
| ग्रन्थारम्भ-प्रतिज्ञा                                            | 8           |
| मोत्त ही परम पुरुपार्थ है और ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय           | Ę           |
| प्रमाण और प्रमा का लच्चण-प्रमा के भेद और उसके सम्बन्ध में विचार  | 6           |
| प्रमाण के भेद                                                    | 16          |
| प्रत्यत्त प्रमाण का निरूपण                                       | 19          |
| प्रत्यत्त प्रमा के सिद्धान्त पर शंका-समाधान                      | २३          |
| प्रत्यत्त में अन्तःकरण की परिणामात्मक वृत्ति पर विचार            | २५          |
| अन्तःकरण के सावयव होने का प्रतिपादन                              | २६          |
| कामादिक मनोधर्म हैंइस पर शंका-समाधान                             | २८          |
| मन के इन्द्रियत्व का खण्डन                                       | ३०          |
| मन की अनिन्द्रियता पर शंका-समाधान                                | 33          |
| ज्ञित्तगत-प्रत्यत्तत्व का प्रयोजक कौन है                         | ३५          |
| वृत्ति के वहिनिंगमन का प्रकार                                    | ३७          |
| प्रत्यत्त प्रमा में प्रत्यत्त्वल्यण का समन्वय                    | 39          |
| विचार का निष्कर्ष                                                | 80          |
| मुखादिकों के प्रत्यच में चन्नुरादि सन्निकर्ष की अनपेन्नता        | 83          |
| स्मर्यमाण सुख में प्रत्यचलचण की अतिब्याप्ति और उसका निरास        | >>          |
| पूर्वोक्त समाधान में अरुचि होने से दूसरा समाधान                  | ४२          |
| धर्माधर्मविषयक शाब्द ज्ञान में पुनः अतिब्याप्ति और उसका निरसन    | ४३          |
| 'स्वं सुखी' इस ज्ञान पर पुनः शंका-समाधान                         | 84          |
| विद्वि की अनुमिति में 'पर्वत' अंश का प्रत्यत्त होता है           | 98          |
| न्याय मत में लोक-प्रसिद्धि का अतिक्रमण                           | "           |
| अस्त्रिकृष्टपञ्चक अनुमिति में ज्ञान सभी अंशों में परोच होता है   | ४९          |
| 'सुरभि चन्दनम्' इस ज्ञान में भी 'चन्दन खण्ड' का प्रत्यच और 'सौरभ | ,           |
| अंश का अप्रत्यच होता है                                          | <b>33</b> . |
| प्रसङ्गप्राप्त जातिखण्डन                                         | 49          |
| २ वे० प० भू०                                                     |             |
| c)                                                               |             |

| प्रमवायखण्डन ( टीक                                            | i) ' | 48  |
|---------------------------------------------------------------|------|-----|
| एक ही प्रमात्मक चैतन्य में परोत्तत्व और अपरोत्तत्व रूप-       |      |     |
| परस्पर विरुद्ध दो धर्मों के रहने में कोई विरोध नहीं है        |      | 46  |
| <b>হ্মমিगत प्रत्यत्त का निष्कृष्ट</b> लच्चण                   |      | 33  |
| विषयगत-प्रत्यत्तत्व का प्रयोजक                                |      | ५९  |
| उस पर शंका-समाधान                                             |      | ,,, |
| छत्तण में 'प्रमातृचैतन्य' क्यों नहीं कहा                      |      | ξş  |
| इसी पर अनेक शंकाएँ और समाधान                                  |      | ६२  |
| विषय प्रत्यत्त का निष्कृष्ट लच्चण                             |      | ६९  |
| वृत्ति के चार प्रकार                                          |      | 90  |
| सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से प्रत्यच के दो प्रकार           |      | ७१  |
| 'सोऽयम्' इत्याकारक शाब्द ज्ञान में निर्विकलपक प्रत्यत्तत्व का |      |     |
| च्यवस्थापन                                                    |      | ७२  |
| वैदान्तवाक्यों की अखण्डार्थपरता                               |      | 99  |
| जीवसाची और ईश्वरसाची के भेद से प्रत्यच के पुनः दो भेद         |      | ७९  |
| विशेषण और उपाधि के लच्चण                                      |      | ,,  |
| नैयायिक लोग उपाधि को ही 'परिचायक' कहते हैं                    |      | 60  |
| प्रत्येक जीवात्मा का सान्तिचैतन्य भिन्न-भिन्न होता है         |      | ८२  |
| ईश्वरसाचिचेतन्य तथा माया की एकता और अनादिता                   |      | ८३  |
| ईश्वर का स्वरूप और वही ब्रह्मादि शब्दों से वाच्य है           |      | ८६  |
| भौपाधिक सादिश्व होने पर भी चैतन्य के स्वाभाविक अनादित्व       | का   |     |
| बाध नहीं                                                      |      | 66. |
| इतिगत प्रत्यत्त का सामान्य छत्त्रण                            |      | 66. |
| श्रुक्ति-रजत के प्रत्यन्त पर विचार                            |      | "   |
| उस पर अन्यथाख्यातिवादी का शंका-समाधान                         |      | ९३  |
| अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति                                    |      | ९६  |
| •                                                             | ( ात |     |
| परिणाम और विवर्त के छत्रण                                     |      | 0'0 |
| प्रातिभासिक रजत, अविधा का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है    | -    | "   |
| रजत का साची में अध्यास तथा विविध आध्यासिक प्रत्यय             | 9    | 0 7 |
| रजतविषयक अविद्यावृत्ति के निष्प्रयोजनस्य की शंका और समाधान    | 3    | 00  |
| रजतवृत्ति और इदंवृत्ति की भिन्नविषयता के स्वीकार करने पर      |      |     |
| गुरुमत के प्रवेश की आशंका                                     | 3    | 06  |

| प्रातिभासिक और ब्यावहारिक पदार्थों में भेद                    | 933 |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| स्वामपदार्थ विचार                                             | 113 |
| स्वामपदार्थी के शुद्धचैतनयपर आरोप के अनौचित्य की आर्शका       | 920 |
| कार्यविनाश की द्विविधता बताते हुए उसका समाधान                 | 121 |
| प्रातिभासिकसत्ता के स्वीकार करने पर निपेध की अनुपपत्ति        |     |
| और व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव के                 |     |
| स्वीकार करने पर उक्त अनुपपत्ति का निरास                       | 354 |
| इसी प्रसंग पर कुछ शंका-समाधान                                 | १२६ |
| उक्त प्रत्यच्च के प्रकारान्तर से पुनः दो विभाग                | 121 |
| पाँच इन्द्रियाँ                                               | "   |
| अनुमान-परिच्छेदः                                              |     |
| अनुमान प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा तथा अनुमान का छन्नण      | १३५ |
| असाधारण कारणत्वरूप करणत्व का खण्डन                            | १३७ |
| अनुमिति में व्याप्तिज्ञान की करणता पर शंका-समाधान             | 180 |
| उद्बुद्ध संस्कार से ही अनुमिति होती है                        | 185 |
| अनुमिति में व्याप्तिस्मरण आदि की हेतुःवेन करुपना का खण्डन     | 184 |
| 'पर्वतो वह्निमान्' इत्याकारक अनुमित्यात्मक ज्ञान का खण्डन     | 23  |
| ब्याप्तिस्वरूप का उपपादन                                      | १४६ |
| अनुमान की त्रिविधता का अनंगीकार                               | 388 |
| अनुमान के दो भेद                                              | 141 |
| प्रकृत में अनुमान का उपयोग                                    | 345 |
| मिथ्यात्व का लज्ञण                                            | 148 |
| मिथ्यात्व में अनुमान प्रमाण                                   | १५६ |
| मिथ्यात्व के अनुमान पर शंका-समाधान                            | 946 |
| पूर्वोक्त समाधान में अरुचि होने पर दूसरा समाधान               | 980 |
| उपमान-परिच्छेदः                                               |     |
| उपमान प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा तथा उपमान प्रमाण का छत्रण | १६३ |
| उपमान को स्वतन्त्र प्रमाण मानने की आवश्यकता                   | १६५ |
| आगम-परिच्छेदः                                                 |     |

आगमप्रमाण ( शब्दप्रमाण ) के निरूपण की प्रतिज्ञा तथा उसका लज्ञण और प्रमाणभूत वाक्य का छत्तण तथा उसकी शाब्द वोध में कारणता १६९

| आकांचा पदों के अर्थ और उनके छत्तणों का निरूपण                     | 303 |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| इसी प्रसंग में बलाबलाधिकरण पर विचार                               | 308 |
| आकांचा के लचण पर शंका-समाधान                                      | 306 |
| योग्यता का छत्तण और उस पर विचार                                   | 363 |
| भासत्ति का उन्नण और उस पर विचार                                   | १८३ |
| पदार्थं के दो भेद                                                 | 960 |
| पद की शक्ति पर विचार                                              | 969 |
| लचयपदार्थ के निरूपण की प्रतिज्ञा और लचणा पर विचार                 | 999 |
| शक्यपरंपरासम्बन्धरूप द्वितीय लच्चणा का प्रकार                     | २०३ |
| ङचितछच्णा में गौणी का अन्तर्भाव                                   | २०३ |
| प्रकारान्तर से लच्चणा के तीन प्रकार तथा जहत्त्लच्चणा का स्वरूप और |     |
| <b>उदाह्</b> रण                                                   | २०४ |
| अजहल्ळच्या का स्वरूप और उदाहरण                                    | २०६ |
| जहद्जहञ्ज्ञच्ला का स्वरूप और उदाहरण                               | २०७ |
| 'सोऽयं देवदत्तः' 'तन्त्वमसि' में अपना मत                          | २०९ |
| विशिष्ट वाचक पद में केवल विशेषण की उपस्थिति लच्चणा से होती है     | 230 |
| तस्वमिस आदि वाक्यों में लच्चणा के बिना ही अखण्डार्थ की उपपत्ति    | २११ |
| लज्ञणा के तीन प्रकार बताने का उपयोग                               | २१४ |
| छच्णा में वीज                                                     | २१५ |
| लक्षणा वाक्य में भी होती है                                       | २१७ |
| इस पर शंका-समाधान                                                 | 286 |
| छौिकिक वाक्य के समान वैदिक वाक्य में भी लक्षणा होती है            | २१९ |
| वाक्यैकवाक्यता                                                    | 222 |
| भासत्ति में शाब्दबोध की हेतुता                                    | २२३ |
| ताःपर्यं-निरूपण                                                   | २२४ |
| अद्वैतियों का ताःपर्यं उत्तण                                      | २२६ |
| उस पर शंका-समाधान                                                 | २२८ |
| तात्पर्यं निराकरणपरक विवरणवाक्य के भाशय का उद्घाटन                | २३४ |
| रककार के मत से ताःपर्यंनिरसनपरक विवरणग्रन्थ की उपपत्ति            | २३५ |
| तारपर्यज्ञान किससे होता है ?                                      | २३६ |
| सिद्धार्थंप्रतिपादक वाक्यों की भी प्रामाणिकता                     | २३८ |
| वेदप्रामाण्य की स्थापना के लिये नैयायिक तथा मीमांसकों के मतों का  |     |
| प्रतिपादन ्                                                       | २३९ |

| वेदप्रामाण्य पर प्रनथकार का मत और उस पर शंका-समाधान               | २४१ |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| अपने सिद्धान्त की स्पष्टता                                        | २४५ |
| अर्थापत्ति-परिच्छेदः                                              |     |
| अर्थापत्ति-निरूपण की प्रतिज्ञा और उसका छत्तण                      | २४६ |
| एक ही अर्थापत्ति शब्द, प्रमा और प्रमाण का वाचक है                 | २४८ |
| अर्थापत्ति के दो भेद और दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण                 | "   |
| श्चतार्थापत्ति का छत्तण और उदाहरण                                 | २४९ |
| श्रुतार्थापत्ति के अवान्तर भेद                                    | २५० |
| उस पर शंका-समाधान                                                 | २५२ |
| अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति का लच्चण और उदाहरण             | २५३ |
| ब्यतिरेक ब्याप्ति से अर्थापत्ति की अचरितार्थता                    | २५४ |
| उस पर शंका-समाधान                                                 | २५६ |
| नैयायिकों के व्यतिरेकी अनुमान की अनावश्यकता                       | 23  |
| अनुपलिब्ध-परिच्छेदः                                               |     |
| अनुपल्डिध प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा और उसका लज्ञण             | 246 |
| उस पर शंका-समाधान                                                 | २६० |
| योग्यानुपलब्धि में योग्यता के स्वरूप में अनेक विकल्पपूर्वक प्रश्न | २६१ |
| उनका समाधान                                                       | २६४ |
| अनुपल्ठिध को पृथक् प्रमाण मानने पर शंका-समाधान                    | २६७ |
| अभाव के चार प्रकार                                                | २७९ |
| प्रध्वंसाभाव का निरूपण                                            | २८० |
| उस पर शंका-समाधान                                                 | २८१ |
| अत्यन्ताभाव का निरूपण                                             | २८४ |
| अन्योन्याभाव का निरूपण                                            | "   |
| अन्योन्याभाव के भेद                                               | २८७ |
| उस पर शंका-समाधान                                                 | 266 |
| अभाव की चतुर्विधता पर पूर्वाचार्यों की सम्मति                     | २९० |
| स्वतःप्रामाण्यवाद                                                 | २९१ |
| अप्रामाण्य की परतोग्राह्यता                                       | इ०० |
| विषय-परिच्छेदः                                                    |     |
| प्रमाणों में प्रामाण्य के दो प्रकार                               | ३०२ |
| 'तत्' पदार्थं के निरूपण की प्रतिज्ञा और लच्चण के दो प्रकार तथा    |     |
| स्वरूपलज्ञण की परिभाषा तथा उस पर शंका समाधान                      | ३०३ |

| तटस्थ लचण की परिभाषा                                             | 308         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| कर्तृत्व की परिभाषा                                              | ३०५         |
| ज्ञान, इच्छा, कृति—तीनों मिलकर एक लच्चण नहीं है                  | ३०६         |
| ब्रह्म का लघु लच्चण                                              | ३०७         |
| उस पर शंका-समाधान                                                | ३०९         |
| जगत् के जन्मक्रम और सूचम भूतों के गुणों का निरूपण                | 390         |
| शब्द केवल आकाश का ही गुण नहीं है                                 | ३१२         |
| इन्द्रियादि सृष्टि का निरूपण                                     | "           |
| पंच कर्मेन्द्रियाँ और प्राणीं की उत्पत्ति                        | ३१३         |
| स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति और पंचीकरण का प्रकार                  | इ१४         |
| लिङ्ग (सूचम) शरीर की उत्पत्ति                                    | ३१५         |
| चतुर्विध स्थूळ शरीरों की उत्पत्ति                                | ३१६         |
| ईश्वर में समस्तजगत्कर्तृत्व का निरूपण                            | ३१७         |
| प्रलय का निरूपण                                                  | 386         |
| शंका-समाधान के द्वारा निद्भित और मृत मनुष्य में अन्तर            | ३२०         |
| प्राकृत प्रलय का निरूपण                                          | ३२१         |
| नैमित्तिक प्रलय                                                  | ३२२         |
| प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय में प्रमाण                      | ३२३         |
| आत्यन्तिक प्रलय                                                  | "           |
| प्रलय के क्रम का निरूपण                                          | ३२४         |
| ब्रह्म का तटस्थ ल्चण                                             | <b>१</b> २६ |
| ब्रह्म के जगत्कारणात्मक छत्त्रण पर शंका-समाधान                   | ३२७         |
| सृष्टिवाक्यों का तात्पर्य                                        | ३२७         |
| उपासनादि वाक्यों का तात्पर्य-निरूपण                              | ३२९         |
| ईश्वर और जीव के स्वरूप का निरूपण                                 | "           |
| ( प्रतिविम्ववाद ) 'अनेक जीववाद' पत्त में दोष होने से अन्य        |             |
| मत प्रदर्शन                                                      | ३३१         |
| एकजीववाद पत्त पर कुछ आत्तेप और उनका निराकरण                      | ३३२         |
| सिद्धान्ती के द्वारा प्रदर्शित दृष्टान्त पर शंका-समाधान और 'तत्' |             |
| पदार्थ के निरूपण की समाप्ति                                      | ३३३         |
| 'रवं' पदार्थं का निरूपण                                          | ३३४         |
| जीव की तीन भवस्थाओं का निरूपण                                    | 23          |
| अञ्चलका चित्र के अंगीकार में मनभेत                               | 334         |

|   | वृत्ति की आवश्यकता पर दूसरा मत                                | ३३६  |
|---|---------------------------------------------------------------|------|
|   | उस पर शंका-समाधान                                             | ३३७  |
|   | अंथकार द्वारा इसी मत का स्पष्टीकरण                            | ३३८  |
|   | इस मत में अभियुक्तों की संमति                                 | ३३९  |
|   | अपरिच्छिन्न पत्त में भी वृत्ति की सम्बन्धार्थता               | 380  |
|   | परिच्छिन्न पत्त में बृत्ति की संबंधार्थता                     | "    |
|   | उस पर शंका समाधान                                             | इ४१  |
|   | स्वमावस्था का निरूपण                                          | ३४२  |
|   | सुपुप्ति का लच्चण                                             | 23   |
|   | मरण और मूर्च्छा अवस्थाओं का विवेचन                            | ३४३  |
|   | जीव के संबन्ध में पुनर्विवेचन                                 | "    |
| ) | जीव की स्वयं प्रकाशता                                         | 388  |
|   | 'तत्' और 'त्वम्' दोनों का ऐक्य                                | "    |
|   | इस पर शंका और समाधान                                          | 33   |
|   | पूर्वपत्ती के किये गये अनुमान की व्यवस्था                     | ३४७  |
|   | पूर्वपत्ती के वताये गये आगम प्रमाण की व्यवस्था                | ••   |
|   | जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य मानने पर उनकी विरुद्धधर्माश्रयता |      |
|   | की उपपत्ति                                                    | 388  |
|   | जीव पर कर्नृत्व के आरोप पर शंका-समाधान                        | ,22  |
|   | इस पर पूर्वपत्ती का पुनः प्रश्नोत्तर                          | 388  |
|   | विषय परिच्छेद का उपसंहार                                      | ३५१  |
|   | प्रयोजन-परिच्छेदः                                             |      |
|   | वेदान्त शास्त्र के प्रयोजन का निरूपण                          | ३५२  |
|   | प्रयोजन का लत्त्रण                                            | "    |
|   | प्रयोजन की द्विविधता                                          | 23   |
|   | मोच का स्वरूप                                                 | ३५३  |
|   | मोच के सम्बन्ध में शंका-समाधान                                | ३५४  |
|   | मोच्च का साधन केवल ज्ञान ही है                                | ३५५  |
|   | उक्त ज्ञान का विषय जीव ब्रह्म की एकता है                      | 22 . |
|   | यह ज्ञान अपरोच है, परोच नहीं                                  | "    |
|   | अपरोच ज्ञान के साधनों में मतभेद                               | ३५६  |
|   | इस सम्बन्ध में पद्मपादाचार्य का मत                            | 99   |
|   | इसी पर वाचस्पति मिश्र का मत                                   | ३५७  |
|   |                                                               |      |

| ब्रह्मसाचात्कार में साधन सुसंस्कृत मन ही है                       | 346  |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| इस पर श्रुतिविरोध की आशंका और समाधान                              | **   |
| शास्त्रदृष्टिसूत्र की भी उपपत्ति हो जाती है                       | ३५९  |
| कर्म का ज्ञानप्राप्ति में उपयोग                                   | ३६०  |
| श्रवण-मनन-निदिध्यासन का भी ज्ञानप्राप्ति में उपयोग                | ,,   |
| श्रवण-मनन-निद्धियासन की व्याख्या                                  | ३६१  |
| ज्ञान के उपायों में वाचस्पति का मत                                | ३६२  |
| ज्ञान के उपायों में विवरणकार का मत                                | ३६३  |
| मनन-निदिध्यासन में मीमांसाशास्त्रोक्त अवणांगत्व नहीं है           | 23   |
| प्रकरण प्रमाण के द्वारा मनन-निदिध्यासन में श्रवणांगत्व की शंका और | उसका |
| निरसन                                                             | ३६४  |
| दृष्टान्त और दार्षान्त में वैषम्य                                 | ३६५  |
| श्रवण से मनन-निदिध्यासन के सम्बन्ध में अपना मत                    | ३६६  |
| इस पर विवरणाचार्यं की सम्मति                                      | "    |
| श्रवण का अधिकारी कौन हो सकता है                                   | ३६७  |
| शमादिपट्क के उच्चण                                                | **   |
| उपरति शब्द के अर्थ में दो पत्त                                    | ३६८  |
| श्रवणजन्य तस्वज्ञान की मोत्तसाधनता पर शंका-समाधान                 | "    |
| कर्म करने वालों की गति                                            | ३६९  |
| निगुण ब्रह्म साचाकार करनेवाले की प्रारब्ध कमों का विनाश होने पर   |      |
| मुक्ति                                                            | ३७०  |
| इस पर शंका-समाधान                                                 | 23   |
| संचित कर्मी के प्रकार और उनका वर्गीकरण                            | ३७१  |
| इस पर शंका-समाधान                                                 | "    |
| नाना अविद्या के मानने में गौरव होने से लाघवार्थ तीसरा पत्त        | ३७३  |
| इसी पच में अन्थकार की सम्मति                                      | "    |
| उक्त पच वाचस्पति मिश्र का है                                      | ३७४  |
| इसी पच की समीचीनता                                                | >>   |
| प्रयोजन-परिच्छेद का उपसंहार                                       | ३७५  |

## वेदान्तपरिभाषा

## 'प्रकाश' हिन्दीव्याख्योपेता

~5±0±0~

#### प्रत्यक्षपरिच्छेदः

यद्विद्याविलासेन भृतभौतिकसृष्टयः । तं नौमि परमात्मानं सचिदानन्दविग्रहम्म् ॥ १॥

अन्वयः—यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः (भवन्ति ) तं सिच्चदा-नन्द्वित्रहं परमात्मानं नौमि ।

अर्थ-जिसके अविद्यापरिणाम से आकाशादि भूत और उनके समस्त स्थूल सूचम विकार (चराचर शरीर) उत्पन्न होते हैं, उस सिचदानन्द-स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।

विवरण—'वेदान्तपरिभाषा' वेदान्तशास्त्र का प्रकरण प्रन्थ है। धर्मराजाध्वरीन्द्र, इसके रचियता हैं। ग्रन्थ के आरंभ में प्रथम रछोक के द्वारा
ग्रन्थकार ने परमात्मा को नमस्कार रूप मंगळाचरण किया है। आरंभ किये
हुए कार्य की निर्विव्यतया समाप्ति के छिये आस्तिक जन मंगळाचरण किया
करते हैं—यह एक शिष्टाचार है। वेदज्ञानपूर्वक वेदोक्त धर्म का अनुष्ठान
करने वाळों को शिष्ट कहते हैं इसळिये शिष्ट छोग धर्मबुद्धि से जिसे करते हों
वह आचार वेदमूळक कहळाता है अतः कार्य के आरंभ में मंगळाचरण करने
का शिष्टाचार भी वेदमूळक है। आस्तिक ग्रन्थकार ग्रन्थ के आरंभ में
'अपना ग्रन्थ निर्विव्यतया समाप्त हो, गुरुशिष्यों के अध्ययनाध्यापन द्वारा
उसका सम्प्रदाय दीर्घकाळ तक चळता रहे' इत्यादि आशय से मंगळाचरण
करके, विद्वानों की अपने ग्रन्थ के अवछोकन में प्रवृत्ति कराने के ळिये उस
मंगळाचरण द्वारा विषय और प्रयोजन रूप दो अनुबन्धों को भी प्रदर्शित
किया है। 'तं परम् आत्मानं नौमि' उस पर—आत्मा को मैं नमस्कार करता
हूँ उपर्युक्त रुलोक में यह मुख्य वाक्य है। अवशिष्ट पदों में से 'यदविद्या-

१. लक्षणम् इति पाठान्तरम्।

विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः' ये पद परमात्मा का तटस्थलक्षण सूचित करते हैं और 'सिचदानन्दिवग्रहम्' यह पद स्वरूप लक्षण को बता रहा है। 'यदिवद्याविलासेन' जिस परमात्मा की शक्तिभूत माया के परिणाम से आकाशादि भूत और उन भूतों के शरीरेन्द्रियादि कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति और लय होते हैं ( जो परमात्मा भूत भौतिक कार्यों के उत्पत्त्यादिकों का विवर्तीपादान है ) उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।

इसी तरह सत्स्वरूप, चित्स्वरूप और आनन्दस्वरूप परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ। 'सत्, चित् और आनन्द' इन तीन पदों से ग्रून्यवादी बौद्ध, प्रधानकारणवादी सांख्य, और परमाणुकारणवादी वैशेपिकों के मत का निरसन किया गया है।

जगरकारण ब्रह्म, सत् है, क्योंिक 'सदेव सोम्येद्मग्र धासीत्' ( छां. उ. ६-१ ) यह सब जगत्, उत्पत्ति से पूर्व सद् ब्रह्मरूप था, ऐसी श्रुति है। उसी तरह 'कथमसतः सजायेत' असत् से ( शून्य से ) सद्रूप जगत् कैसे उत्पन्न होगा ? ( छां. उ. ६-२ )। शून्यवाद का निपेध करनेवाली यह साचात् श्रुति है। इसके अतिरिक्त बौद्ध भी जगत् को अलीक रूप से स्वीकार करते हैं। किन्तु कोई अम विना अधिष्ठान के नहीं होता। इसलिये 'जगरकारण, शून्य है' यह कथन युक्तिरहित है।

'सन्मूलाः सोम्य इमाः सर्वाः प्रजाः' यह सव कार्य (सृष्टि) 'सन्सूल' है—सत् ही सब प्रजाओं का मूल है। (छां. उ. ६-८) इत्यादि अन्यान्य अनेक श्रुतियां, शून्यवाद के विरोध में हैं।

'अचेतन (जड) जगत् का कारण जड प्रधान, और जड परमाणु हैं,' ऐसा क्रमशः सांख्य और वैशेपिक कहते हैं। परन्तु 'तदैचत' (छां. ४-२६) 'सो-ऽकामयत' (ते. ११६) 'आनन्दाद्ध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते' (ते. १६२) इत्यादि श्रुतियों से जगत्कारण, विज्ञान और आनन्द रूप हैं—यह निश्चय होता है, इस प्रकार प्रधानकारणवादी और परमाणुकारणवादी सांख्य तथा वैशेपिकों का निरसन हो जाता है। 'परमात्मानम्' इन पदों में से 'आत्मानम्' पद से परमेश्वर के तटस्थत्व (तटस्थता) का निरसन किया है। तटस्थ का अर्थ है आत्मा से पृथक्। परमेश्वर आत्मा से पृथक् नहीं है किन्तु वह, आत्मा ही है। इस बात को 'आत्मानम्' पद से सूचित करके 'परम्' विशेपण से देह, प्राण, मन, बुद्धि और सुबुप्ति के आनन्द प्रभृति पांच कोशों से पृथक् 'अन्तर्यामी आत्मा' है—यह अर्थ अभिज्यक्त किया गया है। 'अन्तर्यामी' यह 'परमात्मा' पद का वाच्यार्थ है, और पर (माया संवंधरिहत = माया से विल्क्षण) 'आत्मा' ब्रह्म (श्रुद्ध चित्) यह ल्ड्यार्थ है। अर्थात् प्रन्थकार ने पर और अपर दोनों प्रकार की आत्माओं का वन्दन किया है। अर्थात् प्रन्थकार ने पर और अपर दोनों प्रकार की आत्माओं का वन्दन किया है।

और उसके द्वारा जीव ब्रह्म का सन्दिग्ध (जो प्रत्यत्त या अनुमानसे अज्ञात है) ऐक्य, इस प्रन्थ का विषय है, और अज्ञाननिवृत्ति या आनन्दावासि, प्रयोजन है —यह सूचित किया है।

इस प्रकार प्रथम रलोक में परापर ब्रह्मरूप इष्ट देवता को वन्दन कर 'गुरुप्रसादात् परमार्थलामः' इत्यादि वचन से 'गुरुप्रसाद', ब्रह्मविद्या प्राप्ति में अन्तरङ्ग साधन है—यह प्रतीत होता है। अतः प्रन्थारंभ में गुरु की पूजा अवश्य की जानी चाहिये। इस आशय से प्रथमतः परम गुरु को प्रन्थकार प्रणाम करते हैं।

### यदन्तेवासिपश्चास्यैर्निरस्ता भेदिवारणाः । तं प्रणोमि नसिंहारूपं यतीन्द्रं परमं गुरुम् ॥ २ ॥

अन्वयः—यदन्तेवासिपञ्चास्यैः भेदिवारणाः निरस्ताः तं यतीन्द्रं नृधिहा-ख्यं परमं गुरुं प्रणोमि ।

अर्थ — जिनके शिष्यरूपी सिंहों ने भेदवादी गर्जों का निवारण किया है, उन यतिश्रेष्ठ नृसिंह नामक परम गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।

विवरण—जिसे प्रणाम किया जाय उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करनी चाहिए! इसिल्ये ग्रन्थकार अपने परम गुरु चरणों का द्वैत निरसनपूर्वक अद्वैत प्रस्थापन रूप कार्य, इस रलोक में कैप्रुतिक न्याय से अभिन्यक्त करते हैं। अन्तेवासी का अर्थ है—जिनका गुरु के समीप रहने का शील है, अर्थात् शिष्य। जिनके अन्तेवासि रूप सिंहों ने, भेदबादीरूप गर्जों का निरसन किया, उन परम गुरुचरणों को में प्रणाम करता हूँ। यित का अर्थ है यन्नशील परमहंस परिवाजक, उनमें श्रेष्ठ ऐसे 'नृसिंह, नाम के परम गुरु (गुरु के गुरु) को में शरीर, वाणी, और मन के प्रणधान (नम्रता व एकाग्रता) से प्रणाम करता हूँ।

जिन परम गुरु के शिष्यों ने ही द्वैतवाद का खण्डन किया उन गुरु की योग्यता का वर्णन क्या किया जाय ! व्यवहार में भी गुरु की योग्यता, शिष्यों से अभिव्यक्त हुआ करती है। अतः ग्रन्थकार के लिए परम गुरु सर्वथा वन्च हैं।

इस श्लोक में 'अन्तेवासिफ्झास्यैः' बहुवचन का प्रयोग किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रन्थकार के परम गुरु के अनेक विद्वान् शिष्य थे। तथापि इस शब्द का प्रयोग अपने विद्यागुरु के ही उद्देश्य से किया है, क्योंकि अग्रिम श्लोक में विद्यागुरु का 'जगद्गुरून्' ऐसा बहुवचन से उल्लेख किया है। इससे बहुवचन यहां आदरार्थ है—ऐसा व्यक्त होता है। अपने विद्यागुरु को 'पंचास्य' कहकर ग्रंथकार ने अपना अधिकार भी व्यक्त किया है।

वैदिक सम्प्रदाय में वंश दो प्रकार से माना जाता है, एक विद्या द्वारा और दूसरा जन्म द्वारा (एक शिष्य, प्रशिष्य, प्रप्रशिष्य और दूसरा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र इत्यादि)।

प्रनथकार के परम गुरु नृसिंह, उनके शिष्य सिंह और उनके ही विद्यावंश में पैदा हुआ मैं भी सिंह ही हूँ। इसिल्ये द्वैतवाद का निरसन करने में में समर्थ हूँ—यह वात प्रनथकार ने यहाँ ध्वनित की है।

'भेदिवारणाः' जीव और ईश्वर में भेद, जड और ईश्वर में भेद, जीवों का परस्पर भेद, जड और जीव में भेद, और जडों का परस्पर भेद—पींच प्रकार के इस भेद को जो लोग सत्य मानते हैं वे भेदी (द्वैतवादी) हैं, उन्हें गज का रूपक देंकर अभेदवादी सिंह से वे भेदवादी निरस्त हैं। अर्थात् अभेदवादियों ने उनके भेदवाद का निरसन किया है। यहाँ दृष्टान्त के अनुसार 'निरसन' शब्द से 'नाश' अर्थ विविच्त न होकर लच्चणा से 'उनके मत का असारत्व व्यक्त करके उनसे अद्भेत सिद्धान्त का प्रहण करवाया' इतना ही अर्थ समझना चाहिए।

इस प्रकार प्रन्थकार, परमगुरु को प्रणाम करके अग्रिम श्लोक में प्रत्यच विद्यागुरु को वन्दन करते हैं।

श्रीमद्रेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः । जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् ॥ ३ ॥

अन्वयः—अहं सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः श्रीमद्वेङ्कटनाथा-ख्यान् जगद्गुरून् वन्दे ।

अर्थ—वेळाङ्गुडि ग्राम में रहने वाले, समस्त शास्त्रों का अध्यापन करने-वाले श्रीमद् वेङ्कटनाथ नामक जगद् गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ।

विवरण—'सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्' अध्यापन के द्वारा सर्वशास्त्रों के प्रवर्तक— इस विशेषण से अपने विद्यागुरु की योग्यता को प्रकट किया है। 'जगद्गुरून्' विशेषण से भी परमतखण्डनपूर्वक स्वसिद्धान्तस्थापन करने का सामर्थ्य सूचित किया है। इन तीन रलोकों में व्यावहारिक कलिपत भेद का प्रहण करके अपनी इष्टदेवता, परमगुरु और विद्यागुरु को प्रणाम किया है, क्योंकि अद्वैतवाद में वन्द्यवन्दकभाव सम्भव नहीं।

अव ग्रन्थकार अपने चिकीर्षित ग्रन्थ का व्राह्मत्व तथा श्रद्धेयता स्चित करने के लिए और अपने यश के प्रदर्शनार्थ अपनी विविध ग्रन्थों की रचना को प्रदर्शित कर चिकीर्पित ग्रन्थ की प्रतिज्ञा करते हैं—

येन चिन्तामणौ टीका दशटीकाविभिञ्जिनी। तर्कचुडामणिनीम कृता विद्यन्मनोरमा॥ ४॥

#### ब्रह्म वोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावस्रम्बिनी । धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते ॥ ५ ॥

अन्वयः — येन चिन्तामणौ दशटीकाविभिक्षिनी विद्वनमनोरमा तर्कचूडा-मणिः नाम टीका कृता (तेन) धर्मराजाध्वरीन्द्रेण मन्दानां ब्रह्मबोधाय वेदान्तार्था-वरुंबिनी परिभाषा वितन्यते ।

अर्थ—जिसने 'तत्त्वचिन्तामिण' नाम के ग्रन्थ पर दस टीकाओं का खण्डन करने वाली और विद्वानों को आह्वाद देनेवाली 'तर्कचृडामिण' नाम की टीका की, जसी धर्मराजाध्वरीन्द्र के द्वारा मन्दजनों के तत्त्व (ब्रह्म) बोधार्थ-वेदान्त के अर्थ का अवलम्बन करने वाली यह परिभाषा (वेदान्तपरिभाषा) की जाती है।

विवरण-वेदान्त के इस प्रकरण प्रन्थ का विशेषतः नैयायिकों के मत की निःसारता को उन्हीं की प्रक्रिया के द्वारा प्रदर्शित करने के छिए आरम्भ ं किया गया है। इसलिए ग्रन्थकार न्याय शास्त्र में अपना अधिकार प्रदर्शित करने के लिये स्वरचित पूर्व ग्रंथ का निर्देश कर रहे हैं। प्रसिद्ध नैयायिक गंगेशोपाध्याय ने न्याय शास्त्र पर 'तत्त्वचिन्तामणि' नाम का सुप्रसिद्ध अंथ लिखा है। इन्हीं से नवीन न्याय प्रवृत्त हुआ। इनसे पूर्व के नैयायिकों को प्राचीन या जरन्नैयायिक कहते हैं। उनके मत को प्राचीन न्याय मत कहते हैं। आजकल प्राचीन न्याय मत की अपेचा नवीन न्याय का ही अध्ययनाध्यापन अधिकता से चलता है। इस नवीन न्याय प्रंथ पर टीका, उपटीका, प्रकरण यन्थ इत्यादिकों की रचना होने से उसका बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। इस ग्रन्थ पर ग्रन्थकार ने दस टीकाओं का खण्डन करने वाली चूडामणि नाम की विद्वनमान्य टीका लिखी है। यह कहकर न्यायशास्त्र में अपना अधिकार तथा उस प्रन्थ का महत्त्व और विद्वन्मान्यतादि तीन गुणों को प्रदर्शित किया है। इससे प्रंथकार के विद्यागुरु की योग्यता प्रकट होती है। प्रनथकार स्वयं महा-नैयायिक होते हुए भी वेदान्त सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे। अतएव न्यायशास्त्र पर विद्वन्मान्य अन्थ लिखकर भी अपनी कृतकृत्यता न मानकर मन्दबुद्धि, आलसी लोगों को भी सुगमता से तस्वज्ञान कराने के लिये वेदान्त के मुख्य तथा अवान्तर प्रतिपाद्य विषयों का प्रतिपादन करने के छिये इस ग्रंथ का प्रारम्भ किया है । बुद्धिमान् तथा निरलस लोगों को सूत्रभाष्यादि ग्रन्थों के अभ्यास से तत्त्ववोध होता है। उन्हें इस ग्रंथ की ऐसी आव-श्यकता नहीं है। तथापि 'मैं इस ग्रन्थ को मन्दबुद्धियों पर अनुग्रह करने के हेतु लिख रहा हूँ' यह कहकर प्रनथकार ने प्राचीन भाकर-प्रंथों के विषय में अपना आदर अभिन्यक्त करके वेदान्तसारादि अन्यान्य संचिप्त प्रंथों से,

१. तेन-इति पाठान्तरम्।

समस्त वेदान्त के तात्पर्यार्थ-प्रतिपादक इस ग्रन्थ का विषय गतार्थ नहीं हो पाया है, यह भी सूचित किया है। इस ग्रन्थ में वेदान्त की प्रक्रिया से प्रमाण प्रमेयादि पदार्थों का निरूपण किया गया है। इसलिए इस ग्रन्थ को 'परि-भाषा' अन्वर्थ नाम दिया गया है। 'वेदान्तार्थावलिक्वनी' विशेषण से यह परिभाषा स्वकपोलकित्तत न होकर वेदान्त (उपनिषद्) के प्रतिपाद्य अर्थों का प्रतिपादन करने वाली है। उपनिषदों का मूल आधार होने से उस परिभाषा की प्रामाणिकता ध्वनित होती है।

'वोधाय' पद से तस्वज्ञान रूप प्रयोजन (फल) शब्द से साज्ञात् कहा है। इस प्रकार पूर्वोक्त पाँच रलोकों से इष्ट देवता, परमगुरु, और साज्ञात् गुरु को प्रणाम करके 'वेदान्त परिभाषा' प्रन्थ लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। अव इस चिकीषित प्रन्थ की शारीरक मीमांसा से संगति सूचित करने के लिए प्रथमतः इस प्रन्थ का प्रतिपाद्य बताते हैं—

इह खनु धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुपार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुपार्थः 'न स पुनरावर्त्तते' छा० ८-१५-१ इति श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात् । इतरेषां त्रयाणां प्रत्यक्षेण, 'तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' छा० ८-१-६ इत्यादिश्रुत्या चानित्यत्वावगमात् । स च ब्रह्म-ज्ञानात् इति ब्रह्म तज्ज्ञानं तत्प्रमाणं च सप्रपञ्चं निरूप्यते ॥

अर्थ—इस श्लोक में तथा वेदों में धर्म, अर्थ, काम और मोच इन चतुर्विध पुरुषार्थों में से मोच ही परम पुरुषार्थ है—यह प्रसिद्ध है। क्योंकि—"वह आत्मज्ञ पुनः इस संसार में जन्म नहीं छेता" छा० उ० ८११५ इस श्रुति से मोच की नित्यता ज्ञात होती है। उसी प्रकार मोच के अतिरिक्त अन्य (धर्म, अर्थ, काम) तीन पुरुषार्थों की अनित्यता प्रत्यच्च से तथा श्रुति से ज्ञात होती है। उस विषय में दृष्टान्त "जैसे इस छोक में कृष्यादि कर्म से संपादन किया हुआ धान्यादि, छोक (फछ) चीण होता है, उसी तरह परछोक में पुण्यरूप अदृष्ट से संपादन किया हुआ स्वर्गादिकोक भी चय को प्राप्त होता है।" छा० उ० ८१९। यह श्रुति दृष्टान्त द्वारा धर्म के फल की अनित्यता को वताती है। और अर्थ तथा काम इन दो पुरुषार्थों की अनित्यता प्रत्यच्च और श्रुति रूप प्रमाणों से अवगत होती है। वह नित्य मोच, ब्रह्मज्ञान रूप साधन से ही प्राप्त होता है। इसिछए इस प्रनथ में ब्रह्म, उसका ज्ञान, और उसमें प्रमाण का सविस्तर निरूपण करते हैं।

विवरण — पुरुप जिसे चाहते हैं उसे पुरुपार्थ कहते हैं। आब्रह्मस्तम्ब-पर्यन्त सब जीव, उत्कृष्ट सुख की इच्छा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम साचात् सुख न होकर सुख के साधन हैं और मोच साचात् सुख स्वरूप है। इसिलये वही परम ( उन्कृष्ट ) पुरुषार्थ है।

परम (निरितशय) अर्थात् जिससे अधिक सुख नहीं और जिसका कभी चय नहीं होता ऐसा पुरुपार्थ सुख ही मोच्च है। मोच्च की परम पुरुपार्थता '(सः) न च पुनरावर्तते' इस छान्दोग्य श्रुति ने बताई है। (सः) = ब्रह्म-चान से सुक्त हुआ जीव, 'पुनः च' अन्य कल्प के आरम्भ में भी 'न आवर्तते' बार बार जन्म-मरण रूप संसार को प्राप्त नहीं होता। यह श्रुति का अर्थ है।

इस प्रकार मोत्त के परम पुरुषार्थन्व में श्रुत्युक्त हेतु बताकर धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों में नित्यत्व नहीं—इस विषय में भी प्रत्यत्त और श्रुति इन दो प्रमाणों को दिखाते हैं। अर्थ (वित्त) और काम (पुत्रादि) इनसे पुरुष को सुख होता है। परन्तु ये दोनों सुखसाधन विनाशी हैं। यह, हमें 'अतोऽन्यदार्तम्' नित्य भूमाख्य आत्मा से अन्य समस्त विनाशी हैं, इस श्रुति से और प्रत्यत्त प्रमाण से भी ज्ञात होता है।

श्रुतिस्मृतिविहित धर्म भी सुख का साधन है, क्योंकि धर्माचरण से पुण्याख्य अदृष्ट अथवा अपूर्व उत्पन्न होता है और उससे मरणोत्तर स्वर्गादि सुख प्राप्त होता है। परन्तु धर्माचरण भी एक प्रकार का कर्म ही है और कम से मिलने वाला फल अनित्य होता है, यह प्रत्यत्त अनुभव है। कृषि, राजसेवा आदि कमों से मिला हुआ धान्य, धन आदि फल, उपभोग से चीण होता है, यह प्रसिद्ध ही है। इसी प्रकार पुण्याचरण से मरणोत्तर संपादन किया हुआ स्वर्गादि फल भी ज्ञीण होता है। इस तथ्य को 'तद्यथेह' इस्यादि श्रुति से अनुगृहीत हुई-'यत्कृतकं तदनित्यम्'व्याप्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है। इस विषय में अनुमान इस प्रकार है :— 'स्वर्गादिसुख ( पन्न ), अनित्य है (साध्य)। क्योंकि वह धर्मादिसाधनजन्य है (हेतु), कृषि, सेवा आदिसाधनों से प्राप्त होनेवाले सुख की तरह ( इष्टान्त )'। परन्तु इस पर मीमांसक, 'अपाम सोमममृता अभूम' 'अन्नय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति' हमलोगों ने सोमपान किया और अमृतत्व पाया, चातुर्मास्य याग करनेवाले को कभी चीण न होनेवाला पुण्यफल मिलता है, इस श्रुति के आधार से 'धर्म, अर्थ और काम की भी नित्यता है ( प्रतिज्ञा ), क्यों कि उनमें पुरुषार्थत्व है ( हेतु ), मोच के समान ( दृष्टान्त ) ।"-ऐसा प्रत्यनुमान करते हैं। परन्तु वह अनुमान, पूर्वोक्त श्रुति के द्वारा अनुगृहीत न होने से बाधित होता है। तथाहि-'विह्न उष्ण है, क्योंकि उसमें पदार्थत्व है, सूर्य के समान' इस अनुमान में 'पदार्थत्व' हेतु जैसे बाधित होता है। क्योंकि जो पदार्थ हो वह उष्ण हो-यह अनुभूत नहीं है। उसी तरह जो पुरुषार्थ हो वह नित्य हो-यह भी अनुभव के विरुद्ध है। क्योंकि अर्थ = वित्त, पुरुपार्थ है, परन्तु वह नित्य नहीं है। इसिलिये सोमपान का 'अमृत' रूप फल, और चातुर्मास्ययाग का 'अन्तरय सुल' रूप फल, कर्मजन्य होने से परमार्थ (नित्य) नहीं है। किन्तु वह प्रलय काल तक ही रहने वाला है। पूर्वोक्त श्रुति में 'अमृत' और 'अन्तरय' शब्द इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हैं।

आभूतसंष्ठवं स्थानमसृतःवं हि भाष्यते'—भूतों के, प्रलय पर्यन्त रहनेवाले स्थान को (आकल्प स्थायो पदार्थको) 'असृतःव' कहते हैं, ऐसा वचन है। इस प्रकार मोच ही परम पुरुपार्थ है इस बात को सिद्ध कर 'तरित शोकस आत्मवित' 'तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति' 'नान्यः पन्था विद्यते अयनाय'—"आत्मज्ञ, शोक को तर जाता है। उसी आत्मा को जान कर मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है, आत्मलाभ के लिये ज्ञान के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं," इत्यादि श्रुतियों के आधार से ब्रह्मज्ञान ही उसका साधन है ऐसा मूल प्रन्थ के 'स च ब्रह्मज्ञानात' इन शब्दों से कहा गया है।

'इति'—जबिक मोत्त ही परम पुरुपार्थ है और वह ब्रह्मज्ञान से ही प्राप्त होता है ऐसी परिस्थिति में मंदबुद्धि मुमुज्जनों पर उपकार करने के लिये ब्रह्म, ब्रह्म-ज्ञान और ब्रह्मज्ञान में प्रमाण इनका इस ग्रंथ में विस्तार के साथ ग्रन्थकार द्वारा निरूपण किया जाता है।

तत्र प्रमाकरणं प्रमाणम् । तत्र स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वं, अनिधिगतावाधितविषयज्ञानत्वम् । स्मृतिसाधारणं त्ववाधित-विषयज्ञानत्वम् ।

अर्थ—'तत्र'—ब्रह्म, ब्रह्मज्ञान और उसमें प्रमाण इनमें प्रमा का जो करण (साधन) वह प्रमाण। प्रमा का अर्थ है यथार्थज्ञान। [कुछ लोग स्मृति ज्ञान को प्रमा नहीं मानते इसलिए यहां प्रथमतः स्मृति में न जाने वाला 'प्रमा' का लज्जण कहते हैं—] अनिधगत और अवाधित विषय का ज्ञान ही प्रमा है। [परन्तु कुछ लोग स्मृति ज्ञान को भी प्रमा मानते हैं इसलिए स्मृति तथा अनुभव इन दोनों ज्ञानों के लिए जो साधारण हो ऐसा प्रमा का दूसरा लज्जण करते हैं ] अवाधित विषय का ज्ञान ही प्रमा है। यही स्मृति साधारण प्रमा है।

विवरण—'न हि लज्ञणप्रमाणाभ्यां विना वस्तुसिद्धिः' — लज्ञण और प्रमाण के विना किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हुआ करती, ऐसा न्याय है। अतः यहां पर प्रमाण का निरूपण करने के लिए प्रारंभ में ही प्रमाण-लज्ञण बताया गया है 'प्रमाकरणं प्रमाणम्' यहां 'प्रमाण' यह लच्य है और 'प्रमाकरण' यह उसका लज्ञण है। अब इस लज्ञण में पदकृत्य बताते हैं — यहां यह

शंका हो सकती है कि 'करणम्' इतना ही प्रमाण का लक्षण न करके 'प्रमा-करणम्' इतना बड़ा लक्षण क्यों किया है ? और 'करण' क्या वस्तु है अर्थात् 'करण' किसे कहते हैं ?

उत्तर—'करणं प्रमाणम्' इतना ही यदि प्रमाण का छत्तण किया जाय तो 'दण्डादि' भी घटादिकों का करण हुआ करता है तो दण्डादिकों को भी 'प्रमाण' कहना पड़ेगा अर्थात् प्रमाण का छच्या दण्ड आदि में अतिप्रसक्त (अतिब्याप्त) होगा । यह अतिब्याप्ति दोप न आने पावे इसिल्ये 'प्रमा का जो करण, वह प्रमाण है' ऐसा कहना आवश्यक हो जाता है। 'व्यापारवत् असाधारणं कारणं करणस्'। व्यापारवान् होकर किसी कार्य के प्रति जो असाधारण कारण होता है उसे ही 'करण' कहते हैं। 'प्रमाकरणम्' यह प्रमाण का सामान्य लच्चण है। इस लच्चण में जो प्रया शब्द है उसका क्या अर्थ है ? उत्तर—'प्रमा' का अर्थ है 'यथार्थ-ज्ञान'। यथार्थज्ञान, स्मृति और अनुभव भेद से दो प्रकार का है। परन्तु कुछ लोग प्रत्यत्तादि प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला जो अनुभव रूप ज्ञान है उसी को 'प्रमा' कहते हैं । स्मृति साज्ञात् प्रत्यज्ञादि प्रमाणों से उत्पन्न नहीं होती, किन्तु प्रत्यत्तादि अनुभव से संस्कार उत्पनन होता है और संस्कार से स्मृति उत्पन्न होती है। संस्कारों में, प्रमाणत्व न होने से स्मृति को भी प्रमाण नहीं साना जाता। इसिछिये इस मत में रमृति को छोड़ कर केवल अनुभवात्मक प्रमा का 'अन्धिगतावाधित-विषयज्ञानस्वं प्रमात्वम्' यह उत्तग किया गया है। इसमें 'प्रमात्वम्' यह लच्य है और 'अन्धिगत-अवाधित-विषयज्ञानत्वम्' यह लज्जा है।

'अनिधिगत'—पूर्व ज्ञात न हुआ, 'अबाधित'—दूसरे प्रमाण से (उत्तर ज्ञान से) मिथ्या सिद्ध न होने वाला (वाधित न होने वाला) जो विषय उसका ज्ञान, यही प्रमा कहा जाता है। स्मृति का विषय (जिसका स्मरण होता है वह पदार्थ), पूर्व अधिगत (ज्ञात) हुआ करता है। क्योंकि विना अनुभव के स्मरण नहीं होता। इसिलये लज्जण में विषय का 'अनिधिगत' यह विशेषण लगाने से स्मृति के विषय की ब्यावृत्ति हो गई। इसी प्रकार 'शुक्तों इदं रजतम्' शुक्ति (सीप) में रजत (चांदी) का ज्ञान होता है। इस ज्ञान का विषय रजत है। परन्तु उसका प्रमाण के द्वारा विवेचन किये जाने पर वाध होता है। अतः शुक्ति में होने वाला रजत ज्ञान 'प्रमा' नहीं है। ऐसे बाधित विषय की निवृत्ति करने के लिये लज्जण में विषय का 'अबाधित' यह विशेषण लगाया गया है। अर्थात् 'अनिधगत और अबाधित विषय का जो ज्ञान वह प्रमा' यह स्मृति में घटित न होकर केवल अनुभवारमक प्रमा का निदेषि लज्जण है। इस लज्जण

के 'विषयज्ञानत्व' इस शब्द में जो 'ज्ञान' पद है, वह 'प्रमा' का स्वरूप बताने के लिये हैं। इच्छादि अन्तःकरण वृत्तिरूप नहीं है। इच्छा भी एक प्रकार से अन्तःकरणवृत्तिरूप ज्ञान ही है, परन्तु 'अनिधगत' = अज्ञात इस विशेषण से उसका निरसन हो जाता है क्योंकि ज्ञात हुए विषयों में ही इच्छादि उत्पंन्न होती हैं।

अथवा चनुरादिकों में लचण की अतिब्याप्ति न हो इसलिये प्रमा के लचण में 'ज्ञान' पद दिया गया है। क्योंकि चनुरादिकों में भी घटादिस्फुरण के द्वारा घटादिविषयत्व माना गया है। यहां पर ज्ञान का अर्थ ज्ञष्ति = अनुअब है। इस कारण उसका करण जो अन्तःकरणवृत्तिरूप ज्ञान है, उसमें इस लच्चण की अतिब्याप्ति नहीं होती।

पहले बता चुके हैं कि जिस स्मृति का विषय यथार्थ होता है अर्थात् उत्तरज्ञान से बाधित नहीं होता ऐसी स्पृति को भी कुछ लोग प्रमाण मानते हैं। इसलिये 'अवाधितविषयज्ञानःवं प्रमात्वम्' ऐसा दूसरा स्मृतिसाधा-रण लज्जण किया है। साधारण का अर्थ है अनेक में रहने वाला। 'उत्तर ज्ञान से वाधित न होनेवाले विषय का ज्ञान ही प्रमा है' यह लच्चण अनुभव और स्मृति इन दोनों ज्ञानों में समान रूप से घटित होता है। इसिलये प्रमा का यह छत्तण स्मृति साधारण है। प्रथमतः 'अयं घटः' यह घट है ऐसा ज्ञान होता है और उसका किसी उत्तर ज्ञान से वाध भी नहीं होता। उस ज्ञान से अन्तःकरण में सूचम संस्कार उत्पन्न होते हैं। उन संस्कारों से आगे चलकर कुछ समय के अनंतर उसी घट का स्मरण होता है। इस स्मृति का विषय अवाधित घट होने से यह स्मृति प्रमा है। इसी प्रकार अवाधित घट का ज्ञान भी प्रमा है। परन्तु इसके विपरीत शुक्ति में रजत का ज्ञान होने पर अथवा रज्जु में सर्प का ज्ञान होने पर उसके समीप जाकर वया सचमुच यह रजत ही है और सर्प ही है इस प्रकार प्रमाण के द्वारा निरूपण करने लगते हैं तब यह रजत न होकर शुक्ति है, और यह सर्प न होकर रज्ज है, यह ज्ञान होता है। इस उत्तर ज्ञान से पहले उत्पन्न हुए रजतज्ञान और सर्पज्ञान बाधित हो जाते हैं, इसलिये ऐसे स्थलों में यह अनुभवरूप ज्ञान वाधित विषय है, प्रमा नहीं है। ऐसे बाधित विषय की कालान्तर में होने वाली स्मृति भी प्रमा नहीं है। इसिछिये स्मृति और अनुभव इन दोनों प्रमाओं का 'अवाधित-विषय-ज्ञानश्वम्' यह साधारण छज्ञण है। अनुभव और स्मृति ये दोनों ज्ञान यथार्थ तथा अयथार्थ भेद से दो प्रकार के हुआ करते हैं। इस छत्तण में भी 'ज्ञान' पद पहले की तरह इच्छादिकों की ब्यावृत्ति कराने के छिये है।

प्रन—'अयं घटः, अयं घटः यह घट, यह घट, यह घट इस धारावाहिक अनुभव ज्ञान में 'यह घट' यह ज्ञान, दूसरे तीसरे, चौथे आदि सभी ज्ञानों में क्रमशः पूर्व पूर्व ज्ञान विषय है। इसिलिए द्वितीयादि ज्ञानों में अधिगतविषयस्व है। इस कारण 'अनिधिगतविषयज्ञानस्व' यह पहला लज्ञण धारावाहिक प्रमा ज्ञान में अन्याप्त हो रहा है।

नीरूपस्यापि कालस्येन्द्रियवेद्यत्वाभ्युपगमेन धारा-वाहिकबुद्धेरपि पूर्वपूर्वज्ञानाविषयतत्तत्क्षणाविशेषविषयकत्वेन न तत्राव्याप्तिः।

अर्थ — रूपरहित काल को हम इन्द्रियविषयत्व मानते हैं अर्थात् चतु-रिन्द्रिय से काल का प्रत्यत्त होता है। इस कारण धारावाहिक बुद्धि को भी पूर्व-पूर्व ज्ञान का विषय न होनेवाला जो उत्तर-उत्तर द्वितीय, तृतीयादि ज्ञण तद्विषयकत्व है, अतः धारावाहिक बुद्धि में भी प्रथम लज्ञण की अन्याप्ति नहीं है।

विवरण—'जिस द्रव्य में महत्त्व परिमाण और उद्भूत रूप रहता है वही दृश्य चन्नु का विषय होता है अर्थात् आँख से दिखाई देता है। यह तार्किकों का सिद्धान्त है। किन्तु 'इस समय घट है' यह अनुभव सभी को होता है। उपर्यक्त वाक्य में 'इस समय' यह पद वर्तमान काल का बोध करा रहा है अर्थात् काल का प्रत्यत्त होता है यह बात सिद्ध हो रही है। इसलिये दृश्य के चानुप प्रत्यत्त में महत्त्व और उद्भूत रूप कारण हुआ करता है, यह तार्किकों का सिद्धान्त काल रूप द्रव्य को छोड़कर इतर द्रव्यों के बारे में है ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि तार्किकों के कथनानुसार जिसमें महत्त्व और उद्भूत रूप नहीं होते उसका चन्नु से प्रत्यन्त नहीं होता है। परन्तु ऐसा यदि मान लिया जाय तो रूप रहित रूप का भी चाच्चप प्रत्यच नहीं होता है यह कहना पड़ेगा। परन्त रूप तो प्रश्यन दिखाई देता है और उसमें उद्भृत रूप तथा महत्त्व नहीं होता । क्योंकि वैशेषिक लोग 'गुण' में गुण की स्थिति नहीं मानते। 'रूप' गुण है। इसलिये 'रूप' नामक गुण में उद्भृत रूप नामक दूसरा गुण रहता है, यह कदापि नहीं कह सकते। इसी न्याय से रूपरहित काल भी चन्नुरिन्द्रिय का विषय होता है। 'अयं घटः, अयं घटः, अयं घटः', यह धारावाहिक बुद्धि भी, पूर्व-पूर्व ज्ञान का विषय न होने वाला जो उत्तर-उत्तर चग उसको विषय करती है। अर्थात 'यह घट' इस प्रकार प्रथम चुण में होनेवाले ज्ञान का विषय प्रथम चुण में स्थित 'घट' होता है। दूसरे तीसरे चण में होने वाले ज्ञान का विषय बनने वाला 'घट'. पूर्व चण के ज्ञान का विषय बने हुए घट से भिन्न है। प्रथम चण में जिस 'घट' का ज्ञान हुआ, वह 'घट' प्रथम ज्ञण के साथ ही निवृत्त हुआ। इस कारण दूसरे चण के ज्ञान का विषय बनने वाला 'घट', पूर्व चण के ज्ञान का विषय वने हुए घट से पृथक है। इसी प्रकार तृतीयचणीय ज्ञान का विषयभूत 'घट', द्वितीय चिणक ज्ञान के विष्यभूत घट से भिन्न है। अतः धारावाहिक ज्ञान कितने ही ज्ञण तक होते रहने पर भी प्रत्येक ज्ञण के ज्ञान का विषय 'घट' भिन्न-भिन्न होने से धारावाहिक ज्ञान में अधिगतविषयत्व नहीं आ पाता । इसलिये 'अनिधगतज्ञानिययत्व' यह प्रमा का लज्जण धारावाहिक बुद्धि में भी ठीक घटित हो जाता है इसलिए धारावाहिक बुद्धि में उन्नण की अन्याप्ति नहीं होती है। यह प्रथम चण का घट, यह दूसरे चण का घट, यह तीसरे चण का घट, यह चौथे चण का घट इस प्रकार की धारावाहिक बुद्धि के अनेक चुर्णों में से प्रत्येक चुर्ण का विषय (घट) उस-उस चुर्ण से विशिष्ट होने से भिन्न-भिन्न है। पूर्व चण विशिष्ट विषय ही उत्तर चण के ज्ञान का विषय नहीं है। इसिछिये उसे अधिगत (ज्ञात) नहीं कह सकते। अतः धारावाहिक बुद्धि में 'अनिधगतविषयज्ञानत्व' इस लज्ञण की अन्याप्ति नहीं होती । धारावाहिक बुद्धि के, उत्तर-उत्तर चुण में पूर्व-पूर्व चुण का विषय ही यदि प्रतीत हुआ होता तो प्रमा का 'अनिधगतविषयःव' यह छत्तण वहां अन्यास हुआ होता, परन्तु वैसा नहीं है, अतः प्रमा के प्रथम रुत्तण में अन्यासि दोप नहीं है।

रांका—'इस समय घट है' इस वाक्य के 'इस समय' शब्द से वर्तमान काल का प्रत्यन्न हो रहा है, ऐसा यदि कहें तो 'आकाश में वलाका' इस प्रतीति के बल से 'आकाश का प्रत्यन्न हो रहा है' यह भी आप को कहना पड़ेगा। इस पर कदाचित् आप यह कह दें कि आकाश का प्रत्यन्न होना तो हमें इष्ट ही है, परन्तु आप ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि आकाश का यदि प्रत्यन्न हुआ करता तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिये 'शब्द' जिसका लिङ्ग है ऐसे अनुमान प्रमाण का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु प्रायः सभी वादी आकाश का अस्तित्व, शब्द लिंगक—अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध करते हैं।

इसके अतिरिक्त आकाश का प्रत्यच होता है ऐसा मानने पर 'अप्रत्यचेऽिप ह्याकाशे वालास्तलमिलनताद्यध्यस्यन्ति' आकाश के अप्रत्यच रहने पर भी अज्ञ लोग तलमिलनता आदि का अध्यास करते हैं ( ब्र. सू. भाष्य ), भाष्य-कार के इस कथन से विरोध होगा। 'रूपरहित रूप के समान ही रूपरहित काल का भी चाचुप ज्ञान होना संभव है' यह आपने पहले कहा है। परन्तु महत्त्व और उज्जूत रूप से रहित द्रव्य का चाचुप ज्ञान नहीं हुआ करता, हम तार्किकों का यह सिद्धान्त है। इसलिये 'रूपरहित रूप' का जो कि गुण है चाजुप ज्ञान हो सकेगा लेकिन रूपरहित 'काल' का जो कि द्रव्य है, चाजुप ज्ञान नहीं हो संकता। यही कारण है कि सामने पड़े हुए चन्दन के दुकड़े को देखकर यह 'सुरिभ० (सुगंधि) चन्दन है', इस चाजुपज्ञान में 'सौरभ' की परोज्ञता और 'चन्दन' की चाजुपता जिस प्रकार है उसी प्रकार 'इस समय यह घट' इस वाक्य के 'इस समय' इस काल के अंश में परोज्ञता ही है ऐसा समझिये, उसे चाजुपता नहीं है। । अर्थात् धारावाहिक बुद्धि में प्रत्येक रूप रहित ज्ञण को चाजुपत्व न होने से ऊपर दिये गये अन्याप्ति दोष की वैसी ही स्थिरता रही।

समाधान:—आप सच कह रहे हैं। परन्तु उपर्युक्त समाधान हमने आपके मत के अनुसार दिया था। क्योंकि आपका मत है कि 'रूप रहित रूप चानुप ज्ञान का विषय होता है' तो उसी प्रकार रूपरहित काल, वायु इत्यादि इन्यों का भी प्रत्यच हो सकता है, यह हमारा आशय था। इस पर यदि 'महत्त्व और उद्भृतरूप से रहित द्रन्य का चानुपज्ञान नहीं हुआ करता। परन्तु रूपरहित 'रूप' यह गुण होने से चन्नु का विषय हो सकता है।' ऐसा यदि आपका यह कहना है तो ठीक है। उपर्युक्त समाधान हमारा सिद्धान्तरूप नहीं है। इसिलये उसमें अरुचि प्रकट करते हुए धारा-वाहिक ज्ञान के विषय में हम अपना परम सिद्धान्त बताते हैं—

किश्च सिद्धान्ते धारावाहिकवुद्धिस्थले न ज्ञानभेदः, किन्तु यावद्धरस्फुरणं तावत् घटकारान्तःकरणवृत्तिरेकेव, न तु नाना, वृत्तेः स्वविरोधिवृत्त्युत्पत्तिपर्यन्तं स्थायित्वाभ्युपगमात् । तथा च तत्प्रतिफलितचैतन्यरूपं घटादिज्ञानमपि तत्र तावत्कालीनमेकमे-वेति नाव्याप्तिशङ्काऽपि ।

अर्थ—हमारे वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार धारावाहिक ज्ञान में ('यह घट, यह घट', इस प्रकार अनेक ज्ञणों तक होते रहते एकाकार ज्ञान में) वस्तुतः ज्ञान का (अन्तःकरण की वृत्ति का) भेद ही नहीं है। बल्कि जब तक घटादि एक ही विषय का स्फुरण (अनुभव) होता रहता है तब तक घटादि विषयाकार में परिणत हुई अन्तःकरण वृत्ति एक ही रहती है। एकाकार ज्ञान में अन्तःकरणवृत्ति अनेकाकार हो यह नहीं माना जा सकता। क्योंकि अन्तःकरण की कोई भी वर्तमान वृत्ति, उसके विरुद्ध दूसरी वृत्ति उत्पन्न होने तक स्थायी (स्थर) रहती है। अर्थात् विरोधी वृत्ति के पैदा होने तक घटादि विषयाकार वृत्ति के एक ही होने से उस स्थिर वृत्ति में प्रतिर्विवित हुआ जो चैतन्य रूप घटादिविषय ज्ञान, वह भी तबतक (जबतक वृत्ति स्थिर है)

एक ही रहता है। इसिल्ये 'अनिधगतिविषयज्ञानत्व' इस प्रमा के लज्जण की धारावाहिक बुद्धिस्थल में अव्याप्ति नहीं हो पाती। धारावाहिक ज्ञान में यदि 'अधिगतज्ञानिविषयत्व' होता तो इस लज्जण की उसमें अव्याप्ति हुई होती। धारावाहिक ज्ञान में अनिधगत (अज्ञात) ही घट विषय है, अतः प्रमा का प्रथम लज्जण अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं है।

चित्रण—'इस समय यह घट' इस वाक्य के 'इस समय' इस शब्द से वर्तमान चण का चान होता है। अतः काल की भी प्रत्यच्चता है यह निश्चित होता है। इसी कारण से यह कहा था कि—धारावाहिक चान में प्रत्येक चण का विषय भिन्न-अर्थात्पूर्वचण का विषय उत्तर चण में नहीं—रहने से उत्तरचण में विषय चात नहीं हैं, अपि तु अज्ञात ही हैं। इसलिए उच्चण की अव्याप्ति नहीं हैं यह एक समाधान दिया था। उसपर तार्किक ने कहा था कि वैसा मानने पर 'आकाश में पची' इस प्रवीति से आकाश को प्रत्यच मानना होगा, परन्तु 'आकाश का प्रथम होता है' यह कथन वेदान्त सिद्रांत के विरुद्ध हैं। और 'इस समय यह घट' इस प्रवीति की तरह 'आकाश पत्रवी' आकाश में पची यह प्रवीति भी अनुभव सिद्ध हैं। इस कारण प्रवोक्त अव्याप्ति देंग स्थिर रहा। इसलिये काल की प्रत्यच्चता वेदान्त सिद्धान्त के अनुकृत होती हुई भी वेदान्ती अब दूसरी युक्ति से प्रवीक्त अव्याप्ति का निराकरण करते हैं।

वेदान्त सिद्धान्त, धाराबाहिक बुद्धि में ('यह घट' इस प्रकार सुहूर्त भर रिथर रहने वाछे ज्ञान में) ज्ञान का भेद स्वीकार नहीं करता। क्योंकि जब तक एक ही विषय प्रतीत होता रहता है तब तक तदाकार अन्तःकरणहृत्ति भी एक ही रहती है। विना बृत्ति भेद के ज्ञानभेद नहीं होता। जब तक हम सामने रखे हुए घटादि किसी वस्तु की ओर देखते रहते हैं और उसका ज्ञान होता रहता है तब तक तदाकार हुई एक ही अन्तःकरण बृत्ति रहती है। एक प्रक्ष्यय (ज्ञान) में अनेक वृत्तियों के मानने पर गौरव (दोप) होगा। इस कारण 'यह घट' इस एकाकार प्रवाह ज्ञान में एक अन्तःकरण वृत्ति को मानना सर्वथा युक्त है, और इसी में अतिलाघव है।

रांका— लावव गुण के लोभ से यदि आप 'अयं घटः' 'यह घट' इस आकार का अनुभव जब तक होता रहता है तब तक एक वृत्ति रहती है ऐसा मानते हों तो गाढ निद्रा लगने तक एक वृत्ति मानने में और भी लावव होगा, तब जगने से लेकर सुपुप्ति तक एक ही वृत्ति क्यों नहीं स्वीकार करते ?

उत्तर—'अयं घटः' इस वृत्ति के विरुद्ध जो 'अयं पटः' यह दूसरी वृत्ति उत्पन्न होती हैं, वह पहली वृत्ति को नष्ट करके ही उत्पन्न होती हैं। 'अयं घटः' यह ज्ञान लगातार दस ज्ञण तक रहा बाद में 'अयं पटः' यह दूसरा ज्ञान होगा तो ग्यारहवें चण में पहिली घट वृत्ति का नाश करके वारहवें चण में वह स्वयं उत्पन्न होगा। जिस चण में घटाकार वृत्ति रहेगी उस चुण में पटाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिये जगने से लेकर सोने तक एक ही वृत्ति रहती है, यह नहीं स्वीकार किया जा सकता। जायत अवस्था में अन्त:करण की वृत्तियों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। ये वृत्तियां पूर्व ग्रित का नाश करके ही उत्पन्न हो सकती हैं। अतः पूर्व गृत्ति द्सरी विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति से पूर्वकण तक ही स्थिर रहती है, ऐसा हम लोगों का सिद्धान्त होने से सुपुति तक एक ही वृत्ति नहीं रह सकती। वृत्तियों का विरोध उनके विषयों से निश्चित होता है। घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति, जला-कार वृत्ति इत्यादि वृत्तियां परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध हैं, क्योंकि उन वृत्तियों के घट, पट, जल इत्यादि विषय भिन्न भिन्न हैं अर्थात् परस्पर विरुद्ध हैं। उदासीनता के समय में भी उदासीनताकार वृत्ति रहती है। अतः वह भी अन्य सत्र वृत्तियों से विरुद्ध ही है। अखण्डाकार वृत्ति अपनी विरोधिनी अविद्यादि सव वृत्तियों का नाश करके दग्धेन्धनाग्नि की तरह अपना भी नाश कर लेती हैं। क्योंकि उस वृत्ति में अधिष्टान ज्ञानस्य है, इसलिये वह अविद्यादि सब वृत्तियों का नाश कर सकती है, और उसे दृश्यक्ष होने से अपने को भी नष्ट कर लेती है। अधिष्टान ज्ञानत्व के रूप से वह नाशक है और दश्याव के रूप से वह नाश्य है।

रांका—धारावाहिक बुद्धि में भिन्न भिन्न ज्ञान नहीं हैं, यह बताने के लिए आपने धारावाहिक वृत्ति की एकता का कथन किया। परन्तु वह उचित प्रतीत नहीं होता, वयोंकि वेदान्त सिद्धान्त में चैतन्य को ही ज्ञान शब्द से कहते हैं।

उत्तर—उपर्युक्त कथनानुसार धाराबाहिक बुद्धि में वृत्तिभेद नहीं होता अर्थात् जब तक 'अयं घटः' ऐसी एकाकार बुद्धि रहती है तब तक घटाकार अन्तःकरण वृत्ति एक ही रहती है। और उस घटाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ चेतन्यरूप घटादि ज्ञान भी एक ही रहता है। क्योंकि वृत्तिरूप उपाधिका भेद न होने से उस औपाधिक ज्ञान का भी भेद नहीं होता। इसल्ये धाराबाहिक बुद्धि में 'अनिधगतिविषयज्ञानत्व' इस लक्षणांश की अव्याप्ति की शंका भी नहीं है।

इस पर पुनः शंका करते हैं-

नतु सिद्धान्ते घटादेमिंथ्यात्वेन वाधितत्वात् तज्ज्ञानं कथं प्रमाणस्।

अर्थ-वेदान्त सिद्धान्त में घटादि पदार्थों को शक्ति रजत की तरह मिथ्यात्व है, क्योंकि तत्त्वज्ञान से उनका बाध होता है। तब बाधित होने वाले घटादि मिथ्या विषयों (पदार्थों) के ज्ञान में 'प्रमात्व' कैसे हो सकता है। विवरण—जिस ज्ञान का विषय बाधित होता है, वह ज्ञान, अप्रमा है। अर्थात् प्रमा नहीं है, यह वेदान्त को भी स्वीकार है। तब प्रमा के प्रथम लज्ञण में दिये गये 'अबाधितविषयज्ञानत्व' अंशा का घटादिविषयज्ञान तो प्रमारूप से लच्च बन ही नहीं सकता। इसिलये वहां अव्याप्ति की शंका करना और उसका निरसन करना यह दोनों उचित नहीं हैं। इसी आशय से वादी ने यह शंका की थी।

उपर्युक्त शंका का प्रतिज्ञापूर्वक समाधान-

उच्यते । ज्ञञ्चसाक्षात्कारानन्तरं हि घटादीनां वाघः । 'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत्केन कं पश्येत्' (बृ० ४-५-१५) इति श्रुतः, न तु संसारद्शायां वाघः, 'यत्र हि द्वैतमिव भवति तदि-तर इतरं पश्यति' (बृ० ४-५-१५) इति श्रुतेः । तथा चावा-धितपदेन संसारद्शायामवाधितत्वं विवक्षितमिति न घटादित्रमा-यामन्याप्तिः ।

तदुक्तम्—

देहात्मप्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः । लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात् ॥ १ ॥

ब्रह्मसाक्षात्कारपर्यन्तिमत्यर्थः । लौकिकमिति घटादिज्ञान-मित्यर्थः ।

अर्थ — ब्रह्म साचात्कार होने के अनन्तर ही घटादि विषयों का वाध होता है। इस विषय में "जिस तच्च साचात्कार की दशा में इस ब्रह्म के लिये सब आत्मरूप ही हो गया हो, उस दशा में वह 'केन कं पश्येत' अर्थात किस करण (इन्द्रिय) से किस विषय को देखेगा" ऐसी श्रुति है। परन्तु संसार दशा में उनका बाध नहीं होता, इस विषय में भी 'यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यित' अर्थात् "जिस संसार दशा में मानो द्वैत था, उस दशा में यह इतर (जीव) प्रमाता होकर इतर विषय को देखता है" ऐसी वहीं पर श्रुति है। इसलिए प्रमा के प्रथम लच्चण में स्थित 'अवाधित' पद से संसार दशा का 'अवाधितत्व' अर्थ विवचित है। इस कारण लच्चण की घटादिप्रमा में अव्याप्ति नहीं होती। इस विषय में प्राचीन सांप्रदायिकों ने ऐसा कहा है— 'आ आत्मनिश्चयात' = आत्मनिश्चय (ब्रह्मसाचात्कार) होने तक देह ही आत्मा है—इस प्रकार का जान प्रमाणरूप में (प्रामाणिक) माना जाता है, उसी प्रकार यह घटादि

लोकिक पदार्थों का ज्ञान भी 'प्रमा' है। आ आत्मनिश्चयात्—का अर्थ ब्रह्म-साज्ञारकार होने तक, और लौकिकम्' का अर्थ घटादिज्ञान है।

विवरण-घटादि पदार्थों को श्रक्तिरजत की तरह वाधितस्व होने से मिथ्यास्य है, तब बाधित होनेवाले घटादिकों के ज्ञान में प्रमास्व कैसे ? उन पदार्थों का ज्ञान प्रमा न होने से घटादिज्ञान भी पूर्वीक लच्चणों का लच्य नहीं वन सकता। वादी के द्वारा ऐसी शंका करने पर, मूल में 'उच्यते' इस पद से बादी की शंका का समाधान करने की प्रतिज्ञा करके अग्रिम 'ब्रह्मसाज्ञास्का-रानन्तरम्' इत्यादि अन्थ से सप्रमाण समाधान किया गया है। घटादि ब्याव-हारिक पदार्थों का ब्रह्मसाज्ञास्कार के अनन्तर ही बाध होता है। शक्तरजत की तरह वह संसारदशा में नहीं होता । शुक्ति में रजत का भास संसार दशा में होता है और उसका प्रमाण के द्वारा आलोचन किये जाने पर भासित होने वाले रजत का वाध भी उसी दशा में होता है। इसलिये शुक्तिरूप मिथ्या है। परन्तु व्यवहारदशा में बाधित न होने वाले घटादिपदार्थ मिथ्या नहीं हैं। इस लिए उनका ज्ञान 'प्रमा' होने से प्रमा लच्चण का लच्च भी है। इस विषय में 'यत्र त०' इस श्रुति का आधार दिया गया है । यहाँ 'तु' शब्द के द्वारा अविद्या-वस्था की अपेचा विद्यावस्था, की विलचणता को सचित करके जिस ब्रह्मसा-चारकार की अवस्था में तस्वज्ञ की दृष्टि से सम्पूर्ण जगत् आत्मरूप ही हो जाता है, उस अवस्था में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय का भेद ही नहीं रहता, ऐसी स्थिति में वह ज्ञानी किन इन्द्रियादि साधनों से कौन से घटादि विषयों का ग्रहण करेगा । ऐसा कहकर इस श्रुति से परमार्थावस्था में सभी ब्यवहारा-वस्था का वाध हो जाता है, यह सुचित किया गया है परन्तु संसार दशा में घटादि व्यवहारिक पदार्थों का बाध नहीं होता, इसलिए व्यवहार दशा में घटादि पदार्थ मिथ्या नहीं समझे जाते।

संसारदशा में घटादि पदार्थों का बाध नहीं होता इस विषय में 'यत्र हि॰' इत्यादि श्रुति प्रमाण है। जिस संसार दशा में प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयादि द्वेत का प्रत्यय होता है, उस द्वैतावस्था में चेतन आत्मा, स्वरूप से च्युत होकर उपाधि छत्तण प्रमाता बन जाता है, और अपने से भिन्न विषयों को देखता है, इस प्रकार इस श्रुति का तात्पर्यार्थ है।

यदि घटादि पदार्थों को त्रैकालिक अवाधितत्व नहीं है, केवल संसारदशा
में ही अवाधितत्व है तो प्रमा का पूर्वोक्त लच्चण घटादि प्रमा में अन्यास ही
रहा, इस शंका का समाधान 'तथाच' इस ग्रंथ से किया है—'संसार दशा
में घटादि विषयों का बाध न होने से उनकी प्रमा को लच्च समझा जाता है।
अतः पूर्वोक्त लच्चण में प्रतीत होने वाले अन्याप्ति दोष को दूर करने के लिये

ठज्ञणगत 'अबाधित' पदसे 'संसार दशा में अवाधितत्व' यह अर्थ विविज्ञत है। उससे घटादि प्रमा में लज्ञण की अव्याप्ति नहीं होती। यही समाधान-ग्रन्थ का तात्पर्य है।

'व्यवहार्दशा में घटादिज्ञान प्रमा है' अपने ( ग्रंथकार ने ) इस कथन को पुष्ठ करने के लिये प्राचीन साम्प्रदायिक विद्वानों की सम्मित को 'तदुक्तम्' इसं ग्रन्थ से प्रदर्शित किया है। "आत्मिनिश्चय होने तक 'देह ही आत्मा' यह अनुभव सर्वप्राणिसाधारण है और वह प्रमाण माना जाता है उसी तरह आत्मिनिश्चय होने तक सभी लौकिक ज्ञान प्रमाण है" इस प्रकार उस लौकिक वचन का तात्पर्य है।

संसारदशा में भी 'यह मैं' एसा आत्मिनश्चय रहता है, तब 'आत्मिनश्चय होने तक' इस कथन का क्या आश्चय है ? ऐसी शंका यदि किसी को हो तो उसके समाधानार्थ प्रन्थकार ने 'आ आत्मिनश्चयात' इन पदों का ब्रह्मसान्तारकार होने तक यह अर्थ बताया है। ब्रह्मसान्तारकार का अर्थ है आ ब्रह्मस्तंवपर्यन्त सब प्राणियों में एकात्मा का अनुभव होना, अर्थात् संसार दशा में 'यह मैं' इस प्रकार का आत्मिनश्चय होना आन्त प्रत्यय है। 'यत्र त्वस्य' इस पूर्वोक्त श्रुति वचन से यही सिद्धान्त स्चित किया है। 'छौकिकम्' शब्द से 'केवल प्रत्यच प्रमाणजन्य ज्ञान' यह अर्थ न समझा जाय, इसिलए ग्रंथकार ने उसका अर्थ 'घटादिज्ञान' बताया है। ब्रह्मसाचात्कार होने तक' ऐसा कहने से श्लोकस्थ 'छौकिक घटादिज्ञात' इन पदों से 'ब्रह्मा-तिरिक्त सब बस्तुओं का ज्ञान' समझन। चाहिये। तब 'ज्योतिष्टोमादिकों में स्वर्गादि इष्ट फलों की साधनता है' इत्यादि ज्ञान के अलौकिक होने पर भी कीई दोप नहीं। क्योंकि 'ब्रह्मसाचात्कार होने तक ब्रह्म भिन्न सब बस्तुओं का ज्ञान प्रमाण है' यह अर्थ स्पष्ट होता है।

यहां तक प्रमाका स्मृतिन्यावृत्त और स्मृति साधारण ऐसा छत्तण वताया। अव उस छत्तण से छत्तित (अवगत) होने वाला जो प्रमा-करण, प्रमाण है वह कितने प्रकार का है, ऐसी आकांचा होनेपर प्रमाण के प्रकारों को

बनाते हैं—तानि च प्रमाणानिषट् , प्रत्यक्षानुमानोपमाना-गमार्थापच्यनुपलिधभेदात् ।

अर्थ-ये प्रमाण (यथार्थ ज्ञान प्रमा के साधन अर्थात् करण ) छह है। प्रत्यन्त, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, और अनुपलविधा

विवरण—चार्वाक के मतमें केवल 'प्रत्यच्च' ही एक प्रमाण है। काणाद, वैशेषिक और बौद्ध, के मत में 'प्रत्यच्च और अनुमान' दो प्रमाण हैं। सांख्य के मत में 'प्रत्यच्च, अनुमान और शब्द' तीन प्रमाण हैं। नेयायिक के मत में प्रत्यचादि तीन और उपमान' चार प्रमाण हैं। प्राभाकर मीमांसक के मत में पूर्वोक्त चार और अर्थापित' पांच प्रमाण हैं। पौराणिक के मत में पूर्वोक्त पांच और संभव तथा ऐतिहा सात प्रमाण हैं। इन सवका निराकरण करने के लिये तथा वे छह प्रमाण कौन से ? ऐसी आकांचा होने पर उनका 'प्रत्यच, अनुमान', इत्यादि ग्रंथ से ? उद्देश = (नाम निर्देश) किया है। पौराणिकों के अभिमत सम्भवादि अधिक प्रमाणों का इन छह प्रमाणों में ही अन्तर्भावं हो जाता है। अतः उन्हें पृथक् मानने की आवश्यकता नहीं है।

इन छह प्रमाणों में से 'प्रत्यत्त' प्रमाण, अन्य सव प्रमाणों का उपजीव्य अर्थात् कारण है, और वह अन्य किसी भी प्रमाण से पूर्व प्रवृत्त होने के कारण उयेष्ठ भी है। इसिलिये ग्रंथकार प्रथमतः 'तत्र प्रत्यत्तप्रमायाः करणम्', इत्यादि जन्थ से उसीका निरूपण प्रारंभ करते हैं—

तत्र प्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणम् । प्रत्यक्षप्रमा चात्र चैतन्यमेव 'यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म' ( च-३-४-१ ) इति श्रुतेः । अपरोक्षादित्यस्यापरोक्षमित्यर्थः ।

अर्थ—उन छह प्रमाणों में से प्रत्यत्त प्रमा के करण को प्रत्यत्त प्रमाण कहते हैं। वेदान्त सिद्धान्त में प्रत्यत्त प्रमा, चैतन्य ही है। क्योंकि 'यत्सात्ताद-परोत्ताद्वहा' जो 'सात्तात् अपरोत्तं ब्रह्म', वृ० ३।४।१ यह श्रुति है। मूछ श्रुति-वाक्य में 'अपरोत्तात्' ऐसा पंचम्यन्त पाठ होने पर भी उसे 'अपरोत्तम्' ऐसा नपुंसक छिंग प्रथमान्त समझना चाहिये। कारण यह है कि 'सात्तात्' यह शब्द अव्यय होने से सदैव एकसा ही रहेगा, परन्तु 'अपरोत्त' शब्द ब्रह्म का विशेषण होने से 'अपरोत्तम्' यही उसका रूप समझना चाहिये।

विवरण — 'प्रमा करणं प्रमाणम्' यह प्रमाण का सामान्य उत्तण पहले यताया जा जुका है। अब उन छह प्रमाणों में से प्रत्येक का विशेष उत्तण बताना है। पूर्वोक्त छह प्रमाणों में से 'प्रत्यच प्रमा का जो करण, वह प्रत्यच प्रमाण', यह प्रत्यच प्रमाण का उत्तण है। इसमें 'प्रत्यच प्रमाणं' यह उत्तय है और 'प्रत्यचप्रमायाःकरणम्' यह उत्तण है। अब इस उत्तण में 'प्रत्यच प्रमा का' इतना छंवा कहने के बजाय केवल 'प्रमा का' इतना ही क्यों नहीं कहा? इस शंका का उत्तर यह है कि 'प्रमा' का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, और वह छह प्रकार का है, तव 'प्रमा का करण' इतना ही उत्तण करने पर उसकी अनुमान उपमान इत्यादि अन्य प्रमा करणों में भी अतिब्याप्ति होगी, वह न हो इसलिये 'प्रत्यच प्रमा का' इतना कहना पदा।

प्रमा, प्रमाण इत्यादि शब्द और उनके अर्थ के विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रमा और प्रमाण इन दोनों अर्थों में 'प्रत्यन्त' शब्द का एक सा ही उपयोग किया जाता है। 'घट' से चन्नुरिन्दिय का संनिकर्प होने पर 'यह घट' इस आकार (स्वरूप) का प्रमात्मकज्ञान होता है। इस ज्ञान (प्रमा) को 'प्रत्यन्त' कहते हैं। और इस ज्ञान (प्रमा) का करण 'चन्नुरिन्दिय' है, उसे भी प्रत्यन्न कहते हैं। इसिल्ये प्रत्यन्न शब्द का उपयोग प्रत्यन्न प्रमा और उसका करण इन दोनों अथों में एकसा किया जाता है।

न्यायशास्त्र में प्रत्यत्त ज्ञान छह प्रकार का बताया गया है। चत्तुः श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियों से होने वाला चात्तुष श्रोत्रादि पांच प्रकार का तथा सनरूप इन्द्रिय से होने वाला मानस प्रत्यत्त, यह छठा। परन्तु वेदान्तसत में प्रनथकार ने 'मन को इन्द्रियत्व नहीं है' ऐसा कहा है इसिलये श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियां पांच ही हैं और उनसे होने वाला प्रत्यत्त ज्ञान भी पाँच ही प्रकार का है।

जिस आदमी को, अपने घर के रसोई घर आदि में 'जहां, धुआं होता है वहां अग्नि भी होती है' इस प्रकार च्याप्ति ग्रहण (नित्य संबन्ध का) ज्ञान हुआ हो, वही आदमी कहीं दूर जाकर पर्वतादि स्थल पर मूल से लेकर ऊपर तक जाती हुई आविच्छिन्न धुएँ की रेखा को यदि देखे तो उसे 'जहां-जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है' इस च्याप्ति (संबंध) की याद आ जाती है। तदनंतर उसे 'यह (पदार्थ) बिह्मान् है (इसमें अग्नि है) ऐसा जो ज्ञान (प्रमा) होता है, उसे अनुमिति कहते हैं और उसमें करण (साधन) ज्याप्तिज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते हैं।

जिस पुरुष ने अपने गांव में गाय अथवा बैंक देखा हो वह कभी वन (जंगक) चला जाय और वहां पर गवय नामक पशु को अपनी आंखों से देखे तो वह मन में कहने लगता है कि मैंने गांव में देखी हुई गाय के आकार जैसा ही इस (गवय) का आकार है, और 'गोसहशो गवयः' गाय जैसा ही गवय होता है, यह लोगों को कहते हुए भी सुना है, तथा इस पशु का देह गाय या बैंक के देह जैसा ही है, इसिलए यही 'गवय' है, इस प्रकार उसे निश्चय (प्रमा) होता है। इसी को उपिमति (प्रमा) कहते हैं। इस प्रमा का करण साहश्यज्ञान है, उसे उपमान कहते हैं।

'अहरहः सन्ध्यामुपासीत' प्रतिदिन संन्ध्या की उपासना करनी चाहिये। इस वैदिक वाक्य को और 'गाय के बछड़े को बांधा' इस छोकिक वाक्य को श्रोत्रेन्द्रिय से सुनकर जो शब्दार्थज्ञान उत्पन्न होता है उसे शाब्दी प्रमा कहते हैं। और वैदिक अथवा छौकिक तात्पर्ययुक्त वाक्य ज्ञान उसका कारण है। वाक्य का उच्चारण करने वाले पुरुष ने जिस विविच्त अर्थ से वाक्य का उच्चारण किया हो, उस अर्थ में उस वाक्य का तात्पर्य रहता है। ऐसे तात्पर्य युक्त वाक्य का ज्ञान ही शाब्दी प्रमा का कारण है। वाक्य ज्ञान को ही शब्द प्रमाण कहते हैं।

'प्रत्यत्त' शब्द की तरह 'अर्थापत्ति 'शब्द का भी प्रभा और प्रमाण इन दोनों अर्थों में समान (साधारण) प्रयोग किया जाता है जैसे—(पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्के) 'यह मोटा ताजा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता' यह वाक्य सुनने पर देखी हुई अथवा सुनी हुई देवदत्त की मुटाई रात्रि भोजन के अभाव में असंभव है इस कारण उसकी मुटाई के ज्ञान होने के अनन्तर पैदा होने वाली 'रात्रो भुङ्के' यह रात में अवश्य भोजन करता है, जो प्रमा (ज्ञान) है, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। और उस प्रमा को उत्पन्न करने वाले पुष्टत्वज्ञान रूप करण को भी अर्थापत्ति कहते हैं।

घट से रहित (खाली) स्थान पर घटाभाव रूप जो विलक्षण प्रमा (ज्ञान) होती है उसे अभाव प्रमा (अभाव का अनुभव) कहते हैं। घट की अनुपल्डिध (घट का अनुभव न होना) यही उस अनुपल्डिध रूप प्रमा का करण है। इस विवेचन से यह स्पष्टतया समझ में आ सकता है कि 'प्रत्यच (इन्द्रिय) प्रत्यच-प्रमा का करण है और ज्याप्तिज्ञान, साहरयज्ञान, शब्दज्ञान, पुष्टत्वादिज्ञान तथा अभावज्ञान यह सब यथा क्रम अनुमिति, उप-मिति शाब्दअर्थापत्ति तथा अनुपल्डिध इन प्रमाओं के करण हैं।

रांका—प्रत्यचेतर पांच प्रमाओं में प्रत्यत्त करण की अतिब्याप्ति न होने पाय यही उद्देश्य यदि 'प्रमायाः करणम्' न कह कर 'प्रत्यत्त प्रमायाः' के कहने में हो तो 'प्रत्यत्त ज्ञान करणं प्रत्यत्त प्रमाणम्' इतना ही लक्षण किया जाय। लक्षण में 'प्रमा' शब्द के निवेश करने की आवश्यकता नहीं।

समाधान—सीप में रजत (चांदी) का ज्ञान होना भले ही अम हो परन्तु वह प्रत्यच ज्ञान है और उसका साधन 'साची' है। उसमें प्रत्यच प्रमाण के लच्चण की अतिन्याप्ति न होने पावे इसलिये लच्चण में 'प्रमा' शब्द के निवेश करने की आवश्यकता है। 'शुक्तिरजत ज्ञान' यद्यपि प्रत्यच ज्ञान है तथापि उसका विषय (शुक्तिरजत) वाधित होने वाला है इसलिये वह 'प्रभा' नहीं है। यही कारण है कि प्रमा के लच्चण में 'अवाधित विषय ज्ञानत्व' इन पदों की योजना की है।

रांका—'प्रत्यच प्रमा' शब्द का अर्थ क्या है ? 'इन्द्रियजन्यज्ञानत्वं प्रत्यच प्रमात्वस्' इन्द्रिय से पैदा होने वाला ज्ञान—प्रत्यच प्रमा है, ऐसा यदि कहें तो यह -- भूलना नहीं होगा कि वेदान्त के सिद्धान्त में 'मन' की इन्द्रियों में गिनती नहीं है। तथापि सुख दुःखादिकों का प्रत्यच रूप से अनुभव होता है तब 'इन्द्रियजन्यज्ञानत्वं' इस प्रत्यचलचण की सुखादिप्रत्यच प्रमा में अब्याप्ति होती है क्योंकि आपके मत से सुखादिज्ञान प्रत्यच होने पर भी इन्द्रियजन्य नहीं है। यदि हम दूसरे प्रकार से ऐसा कहें—अनुमिति, शब्द,

अर्थापत्ति, अनुपलिध ये पांचीं प्रमाएं क्रम से व्याप्तिज्ञान, साद्यय ज्ञान, तारपर्यवस्पद्ञान, अनुपलिधज्ञान इन पांच ज्ञानों से पैदा होती हैं। इसलिए परिशेपन्याय से 'ज्ञानाजन्यं ज्ञानं' ज्ञान से उत्पन्न न होने वाले ज्ञान को प्रत्यच्च ज्ञान कहते हैं इस प्रकार प्रत्यच प्रमा का लच्चण करें ती दूसरों के मत से 'सभी प्रत्यच्च ज्ञान ईश्वर ज्ञान जन्य होने से इस दूसरे लच्चण पर भी अन्याप्ति दोष आता है।

इस अन्याप्तिदोष का निवारण करने के लिये 'ज्ञानाकरणकं ज्ञानं'—ज्ञान जिसका करण नहीं हो ऐसा ज्ञान—प्रत्यच्च प्रमा है' ऐसा लच्चण करें तो अनुभव, संस्कार को उत्पन्न करके चीण हो जाता है, 'तव अनुभवज्ञान स्मृतिज्ञान का करण नहीं हैं। अनुभव और स्मृति की प्रक्रिया इस प्रकार है—

पूर्वानुभूत पदार्थ के संस्कार, मन में स्थिर रहते हैं। अदृष्टविशात् संनिकपीदि निमित्तों के कारण संस्कारों के उद्बुद्ध होनेपर पूर्वानुभूत पदार्थ की स्मृति होती है। कुछ छोग अवाधित पूर्वानुभूत पदार्थ की स्मृति को भी प्रमा नहीं कहते हैं। उनके मत में 'ज्ञानाकरणकज्ञान' ज्ञान जिसका करण नहीं है ऐसा ज्ञान ही प्रत्यचप्रभा है, इस छचण के अनुसार स्मृति भी संस्कारजन्य होने से प्रमा कोटि में आवेगी। कारण यह है कि अनुभवरूप-ज्ञान का संस्कार में ही चय हो जाने से वह अनुभवज्ञान, स्मृति का कारण नहीं बन सकता इसछिये 'ज्ञानाकरणक ज्ञान' इस प्रत्यच्च प्रमा छचण की स्मृति में अतिब्याप्ति होती है। क्योंकि स्मृति के प्रमा न होने पर भी उसमें प्रत्यच्च प्रमा का छथण घटित हो रहा है।

इस दोप का भी निवारण करने के लिये—'स्मृति का करण अनुभव-ज्ञान ही है, संस्कार तो उसका अवान्तर क्यापार है। इस क्यापार से युक्त अनुभव में स्मृतिकी कारणता सिद्ध होने से 'क्यापारवत् असाधारणं कारणं करणम्'—क्यापार से युक्त जो असाधारण कारण वह करण है' यह करण का ठच्चअ अनुभव में है, अतः अनुभवज्ञान स्मृति का करण होने से 'ज्ञानाकरणकं' यह ठच्चण स्मृति में अतिब्याप्त नहीं है, क्योंकि स्मृति ज्ञान करणक है। यदि ऐसा कहें तो स्मृतिज्ञान जिसमें करण है ऐसे प्रत्यभिज्ञा प्रत्यच्च में ज्ञाना करणकं ज्ञानम्' इस टच्चण की अव्याप्ति होती है। सोऽयं देवद्तः प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यच्च का उदाहरण है।

कारण यह है कि हमारे पन्न में 'प्रत्यभिज्ञा' प्रत्यन्न प्रमा है। और उसका करण स्मृतिज्ञान है। आप प्रत्यन्न प्रमा का छन्नण कर रहे हैं 'ज्ञानाकरणकं ज्ञानम्', जो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यन्न में घटित नहीं हो सकता। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा तो ज्ञानकरणक ही है। ज्ञानाकरणक नहीं। उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यत्त प्रमा का उपपादन किसी भी लत्तुण से नहीं वन सकता। अतः ग्रन्थकार 'प्रत्यत्त प्रमा' शब्द से अदीनत शास्त्र में क्या विवित्ति है उसे 'प्रत्यत्तप्रमाचात्र चैतन्यमेव।' इस वाक्य से वतला रहे हैं। सिद्धान्त में चैतन्य ही प्रत्यत्त प्रमा है। वेदान्त शास्त्र में— ज्ञान, चैतन्य, ब्रह्म, आत्मा, चिति, संविद्, भान इत्यादि शब्द समानार्थक हैं (पर्याय हैं)। प्रमा का अर्थ है ज्ञान का एक प्रकार। अतः प्रत्यत्त्रमा को चैतन्य शब्द से कहना उचित ही है।

इस विषय में 'यत्साचात्' श्रुति प्रमाण है। इस श्रुति में 'ब्रह्म' इस विशेष्य के साचात् और अपरोच्च ये दो विशेषण दिए गये हैं। इन्द्रियादि प्रमाणों से अथवा साधनों से ब्रह्म का प्रत्यच्च नहीं होता, यहवताने के लिये श्रुति में 'साचात्' पद दिया गया है। अपरोच्च प्रमाण से ब्रह्म का साचात्कार होता है ऐसा श्रम किसी को न हो जाय इसलिये 'अपरोच्च' पद दिया गया है।

वेदान्त सिद्धान्त में 'चैतन्य ही प्रत्यत्त प्रमा है' इस दिये गये उत्तर पर पुनः शंका---

नतु चैतन्यमनादि तत्कर्थं चत्तुरादेस्तत्करणत्वेन प्रमा-णत्वमिति ।

अर्थ—चैतन्य अनादि (नित्य—उत्पन्न न होने वाला) अर्थात् अकार्य है। तब चचुरादिकों में उसकी कारणता होने से प्रमाणत्व कैसे प्राप्त हो सकता है?

विवरण—अनादि का अर्थ है कारण रहित; अतएव उत्पन्न न होने वाला, अकार्य। जो नित्य वस्तु है उसके करण की तो संभावनाही नहीं हो सकती। क्योंकि 'करण' का अर्थ है विशिष्ट कारण। कार्य को उसकी अपेचा रहती है। अकार्य (नित्यपदार्थ) को उसकी अपेचा नहीं होती ऐसी स्थिति में प्रत्यच प्रमा रूप चैतन्य में चच्छाश्रोत्रादिरूप इन्द्रियां प्रमाण (करण) कैसे हो सकती हैं?

इस प्रश्न का उत्तर-

उच्यते । चैतन्यस्यानादित्वेऽपि तदभिव्यञ्जकान्तःकरण-वृत्तिरिन्द्रियसन्निकपीदिना जायते, इति वृत्तिविशिष्टं चैतन्यमादि-मदित्युच्यते । ज्ञानावच्छेदकत्वाच वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारः । तदुक्तं विवरणे— 'अन्तःकरणवृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्' इति ॥

अर्थ-अनादि चैतन्य में करण बन कर चत्तुरादि इन्द्रियों की प्रमाणता बताई जाती है-चैतन्य अनादि (नित्य) होने पर भी उसे अभि<sup>द्यक्त</sup> करने वाली अन्तःकरण वृत्ति, इन्द्रिय संनिक्षांदि निमित्त से ही पैदा होती है। इसी से वृत्तिविशिष्ट चैतन्य (चिदाभास) आदिमत् (उत्पत्तिमान् = उत्पन्न होनेवाला) है, ऐसा कहा जाता है। (वृत्ति को ज्ञान शब्द से क्यों कहा जाता है। (वृत्ति को ज्ञान शब्द से क्यों कहा जाता है। उत्तर—) अन्तःकरण वृत्ति को ज्ञानावच्छेदकत्व है। वृत्ति, ज्ञान को मर्यादित (भिन्न) करती है। इसलिये उसमें ज्ञानत्व का उपचार होता है। उस वृत्ति को ही गौणीवृत्ति से 'ज्ञान' कहते हैं। विवरणकार ने भी इस संवन्ध में 'अन्तःकरण की वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार होने से' ऐसा कहा है। इसलिये अन्तःकरण वृत्ति को ही ज्ञान कहते हैं। उसमें ज्ञानत्व का उपचार अर्थात् गौण प्रयोग किया जाता है—अतः यह कथन अनुचित नहीं है।

विवरण—साचात् ब्रह्मात्मभूत चैतन्य, अनादि (नित्य) है, इसमें किब्रित् मात्र भी सन्देह नहीं। तथापि अन्तःकरण वृत्ति उस नित्य चैतन्य को अभिव्यक्त करती है। अन्तःकरणवृत्ति में नित्य चैतन्य का प्रतिविग्व पड़ता है। उसी को 'चिदाभास' कहते हैं। अन्तःकरण की वृत्ति, इन्द्रिय सिनकर्णादि के कारण प्रतिच्चण उत्पन्न होती रहती है। अर्थात् वह स्वभावतः (स्वाभाविक ही) जन्य है। इस कारण इस जन्य वृत्ति से विशिष्ट (युक्त) हुए चैतन्य को भी आदिमत्व है। अर्थात् वह भी वृत्ति के साथ उत्पन्न होता है—कह सकते हैं। इसिलए चचुरादि इन्द्रियों में उस जन्य चैतन्य के प्रति करणत्व प्रतीत होता है। जिससे उन्हें प्रमाण कहा जा सकता है—इस आशय से प्रन्थकार ने 'उच्यते' कह कर समाधान का आरम्भ किया है। चचुरादि इन्द्रियों का अविशिष्ट चैतन्य के प्रति करण न वनना हमें इष्ट ही है। क्योंकि अविशिष्ट (शुद्ध) चैतन्य में स्वयं प्रकाशत्व होता है। इस कारण चैतन्यात्मा में प्रमाण व्यापार की अपेचा नहीं होती। अर्थात् स्वयंप्रकाश चैतन्यात्मा में प्रमाण व्यापार की अपेचा नहीं होती। अर्थात् स्वयंप्रकाश चैतन्यात्मा की सिद्धि में प्रमाण व्यापार की आवश्यकता नहीं पहती। परन्तु अप्रकाश पदार्थ को साभास अन्तःकरणवृत्तिरूप प्रमाण की अपेचा रहती है।

रांका—वृत्ति को ही प्रत्यत्त प्रमा क्यों न कहा जाय ? क्योंकि व्यवहार में वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है। और वृत्ति, स्वरूपतः इन्द्रियों से उत्पन्न होती है। तब वृत्ति को प्रत्यत्त प्रमा न कहकर, जैतन्य ही प्रत्यत्त प्रमा है—ऐसा क्यों कहते हो ?

समाधान—'सत्यं ज्ञानम्' इत्यादि श्रुति से चैतन्य में ही सुख्य-ज्ञानत्व सिद्ध होता है। वृत्ति, जड अन्तःकरण का धर्म होने से जड है—इसिटए उसे प्रत्यच प्रमात्व नहीं है। परन्तु उसमें चैतन्यरूप ज्ञान का अवच्छेदकत्व होने से ज्ञानत्व का उपचार किया जाता है। इसी आशय से अन्यकार ने 'ज्ञानावच्छेदकत्वाच्च' पिहक्ति टिखी है। आप चैतन्य में ही प्रत्यत्त प्रमान्त कहते हैं। परन्तु चैतन्य में अनादित्व (नित्यत्व) होने से वह अजन्य है और अजन्य (पैदान होने वाली) वस्तु को करण की अपेत्ता नहीं होती। जन्य (उत्पन्न होने वाली) वस्तु को ही करण की अपेत्ता हुआ करती है। वर्षोंकि करण का अर्थ है कारण-विशेष अर्थात् एक प्रकार का विशिष्ट कारण। 'कारण', भी कारक ही है। किया को उत्पन्न करने वाले पदार्थ को कारक कहते हैं। इसलिए कारक कहलाने वाले प्रत्यत्त प्रमाण के द्वारा चैतन्य में यदि कोई विशेषता उत्पन्न न की गयी तो उसे कारण कहना व्यर्थ है।' यह उपर्युक्त शंका का आश्रय है। इस पर समाधान प्रन्थ का आश्रय यह है—

प्रत्यत्त प्रमाण के द्वारा अविशिष्ट चैतन्य में कोई विशेष (अतिशय) उत्पच न किए जाने पर भी (अतिशय का आधान न करने पर भी ) अन्तः-करण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य में अतिशयाधान किया जा सकता है।'

अद्वैत संप्रदाय के प्राचीन विद्वानों ने ऐसा कहीं नहीं कहा है अतः यह अपिसदान्त है—ऐसा कदाचित् वादी न कहे, एतदर्थ 'तदुक्तम्' इत्यादि प्रन्थ से प्रकाशात्मसंज्ञक' आचार्य ने अपने विवरण ग्रंथ में 'अन्तःकरण वृत्ति में ज्ञानत्व का उपचार किया जाता है' ऐसा कहा है। अतः यह अपिसद्धान्त नहीं है। इस पर शंका—

ननु निरवयवस्यान्तः करणस्य परिणामातिमका वृत्तिः कथम् ?

अर्थ — निरवयव ( अवयवश्रन्य ) अन्तःकरण की परिणामास्मक वृत्ति की संभावना कैसे हो सकती है ?

विवरण—(प्रतिज्ञा) अन्तःकरण (मन) द्रव्य, परिणामी (परिणाम को प्राप्त होने वाला) नहीं है। (हेतु) क्योंकि वह निरवयव है। (हप्टान्त) आकाशके समान, ऐसा अनुमान करने से अन्तःकरण की परिणामरूप वृत्ति नहीं हो सकती। दूध से दही को तरह किंवा मिट्टी से घट की तरह यह यृत्ति, परिणाम न होकर सूर्य प्रकाश के समान विकासरूप है। यह कहने पर भी निरवयव वस्तु का आकाश के समान ही विकास रूप परिणाम भी नहीं हो सकता। इसलिए अन्तःकरण वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को ज्ञान रूप नहीं माना जा सकता। इस कारण ज्ञान, आत्मा से भिन्न ही है और वह इन्द्रियजन्य होने से प्रत्यन्त है। इस आशय से नैयायिकों ने यह शंका की है। नैयायिक ज्ञान को आत्मा का गुण मानते हैं। किन्तु वेदान्ती वृत्तिविशिष्ट चैतन्य को जन्य ज्ञान कहते हैं। यह जन्य ज्ञान, आत्मा का गुण नहीं है। क्योंकि आत्मा, निर्गुण है। ज्ञासरूप अविशिष्ट ज्ञान, आत्मा का गुण नहीं है। क्योंकि आत्मा, निर्गुण है। ज्ञासरूप अविशिष्ट ज्ञान, आत्मा का मुण नहीं है।

R. SK. S. LIBRARY

Class No

1703-3

नैयायिकों के मत में अन्तःकरण ( मन ) निरवयव, अणुपरिमाण, नित्य है। वेदान्त सिद्धान्त में वह सावयव, विरल, सादि द्रव्य है। इसलिए ग्रंथकार स्वसिद्धान्त के अनुसार नैयायिकों की उपर्युक्त शंका का समाधान करते हैं।

इत्थम् न तावदन्तःकरणं निरवयवं सादिद्रव्यत्वेन सावय-वत्वात् । सादित्वं च 'तन्पनोऽस्रजत' इत्तादिश्रुतेः । वृत्तिरूप-ज्ञानस्य मनोधर्मत्वे च 'कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा अद्धा अ-अद्धा धृतिरधृतिहींधींभीरित्येतत्सर्वं मन एव' (वृ०-१-५-३) इति श्रुतिर्मानम् । धी शब्देन वृत्तिरूपज्ञानाभिधानात् । अत एव कामादेरिप मनोधर्मत्वम् ॥

अर्थ—(सावयव पदार्थ का परिणाम होता है। निरवयव का नहीं। अतः अन्तःकरण तो निरवयव पदार्थ होने से उसकी परिणामात्मक वृत्ति कैसे संभव हो सकती है? इस प्रश्न पर हम वताते हैं कि वह ऐसे संभव हो सकती है ) पहले तो अन्तःकरण निरवयव पदार्थ नहीं है। (वह तो सावयव हैं) क्योंकि उसे सादिद्वयद होने से सावयवत्व है। (सादि = उत्पन्न होने वाला। जो उत्पन्न होने वाला दृष्य होता है वह सावयव होता है) उसका सादित्व 'तन्मनः असृजत' उस ब्रह्म ने मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न किया। इत्यादि श्वतियों से सिद्ध होता है। और अन्तःकरण वृत्तिरूप ज्ञान मनोधर्म (अन्तःकरण का धर्म है) है। इस विषय में 'काम, संकल्प, विचिकित्सा, (संज्ञ्य), श्रद्धा, अश्रद्धा, धित (श्विथल हुए श्वरीरादि को उत्तेजित करने वाली वृत्ति), अधित, लजा, धी (प्रज्ञा), भय इत्यादि सब मन के (अन्तःकरण के) ही रूप हैं।' यह श्वति प्रमाण है। (वृ० उ० १-५-३) इस श्वति वचन के 'धी' शब्द से वृत्तिरूप ज्ञान कहा गया है। कामादि समस्त मनही है, यह कहने से कामादि भी मनोधर्म ही हैं।

विवरण—(प्रतिज्ञा) अन्तःकरण निरवयव नहीं है। (हेतु) क्यों कि वह सादिद्रव्य है। (हप्टान्त) घट के समान। इस अनुमान से आपके पूर्वोक्त अनुमान में 'निरवयवत्वात्' = क्यों कि वह निरवयव है, हेतु 'असिद्ध' टहरता है। अन्तःकरण के सादित्व से उसके सावयवत्व की सिद्धि होती है और सावयत्व से उसके परिणामित्व की सिद्धि होती है। इस विषय में "(प्रतिज्ञा)—अन्तःकरण परिणामी है। (हेतु)—कारण वह अन्त्यावयवी (अन्तिम कार्य) न होकर सावयव है। (हप्टान्त)— मृत्तिका के समान।" ऐसा अनुमान करना चाहिये। इस प्रकार अन्तःकरण सादिद्रव्य होने से सावयव है। और वह घट की तरह अन्त्यावयविद्वव्य

नहीं है। इसिलये उसकी परिणामात्मक वृत्ति हो सकती है। इस कारण— अन्तःकरण वृत्तिविशिष्ट आत्मचैतन्य ही ज्ञान है। उससे भिन्न दूसरा कोई भी ज्ञान नहीं। इस आशय से यंथकारने 'इत्थम्' इत्यादि यन्थ से उपर्कृत्त शंका का समाधान किया है।

यहां अन्तःकरण का सावयस्व, अनुमान से सिद्ध करना है, इसिल्ये वह साध्य है। उसकी सिद्धि में 'सादिद्रव्यस्वके कारण' (यह) हेतु दिया है। इसमें 'सादि' विशेषण और 'द्रव्यस्व' विशेष्य है। इनका प्रयोजन (उपयोग) बताना ही 'पद्कृत्य' कहा जाता है। 'द्रव्यस्व के कारण' इतना ही यदि कहा होता तो तार्किकों ने अपने दर्शन के अनुसार हेतु में व्यभिचार दिखाया होता क्योंकि 'आत्मा, आकाश, काल इत्यादि द्रव्य तो हैं किन्तु वे सावयव नहीं हैं।' यह व्यभिचार वे न दिखा पावें एतद्र्थ हेतु में 'सादि' विशेषण देने से उनका निवारण हो जाता है।

शंका—आकाशादि नित्य दृष्यों में सादित्व न होने से अन्तःकरण का सावयत्व सिद्ध करने के लिये 'सादित्वात्' हेतु ही पर्याप्त है। पुनः 'दृष्यत्वात्' विशेष्यांश क्यों दिया गया ?

समाधान—सादि निरवयव गुणों का निवारण करने के छिये विशेष्यांश जोड़ा गया है। रूपादि गुण सादि हैं पर सावयव नहीं हैं।

शंका—परन्तु अन्तःकरण सादि ( उत्पन्न होने वाला ) द्रव्य है—इस विषय में कोई प्रमाण न होने से 'सादि द्रव्यत्वात्' हेतु में 'सादि' विशेषण 'असिद्ध' है—यह हेतु विशेषणासिद्ध है।

समाधान—अन्तःकरण के सादित्व में (जन्यत्व में) 'ब्रह्म ने मन (अन्तःकरण) को उत्पन्न किया'—श्रुति प्रमाण है। इस प्रकार अन्तःकरण के सादित्व में श्रुतिप्रमाण बताकर उसके (अन्तःकरण के) परिणामित्व में, पूर्वोक्त अनुमान ही केवल प्रमाण न होकर भगवती श्रुति भी प्रमाण है। इस आशय से 'कामः संकल्पः' इत्यादि श्रुतिका निर्देश किया है।

रांका-इस श्रुतिवचन में 'ज्ञान' शब्द तो कहा नहीं है तब उसके अन्तः करणधर्मत्व में श्रुति कैसे प्रमाण हो सकती है ?

समाधान—इस श्रुति में 'धी' शब्द से वृत्ति रूप ज्ञान ही विविचित है। धी शब्द का अर्थ वृत्तिरूप ज्ञान होने से उसमें मनोधर्मत्व है।

रांका—(प्रतिज्ञा)—श्रुतिगत धी शब्द वाच्य ज्ञान, मन का धर्म नहीं है, (अन्तःकरण उसका उपादान कारण नहीं है)। (हेतु) —क्योंकि उसमें मानसप्रत्यच्चत्व है (वह मन, इस अन्तरिन्द्रिय को प्रत्यच्च ज्ञात होता है)। (इप्टान्त)—कामादि अन्य पदार्थों के समान। परन्तु 'उसे अन्तः- करणोपादानक न मानने पर 'सर्व मन एव' श्रुति से विरोध होगा—यह भी नहीं कह सकते क्योंकि उस घी शब्दवाच्य ज्ञान को मनोजन्यस्व हैं (वह मनसे उत्पन्न होता हैं ) इस अर्थ में उस श्रुति की व्यवस्था लगाई जा सकती हैं।

समाधान-'सर्वं मन एव'-कामादि समस्त, मन ही (अन्तःकरण ही) है, इस श्रुति में 'कामादि समस्त' और 'मन' का सामानाधिकरण्य है। इस कारण 'सृद्घटः' सृत्तिका ही घट है इस वाक्य के सृत्तिका और घट-इन दो शब्दों के सामानाधिकरण्य से ( एक विभक्ति में होने के कारण ) मृत्तिका, उपादान है और घट, कार्य अर्थात् उपादेय है जैसे सिद्ध होता है, उसी-तरह 'सर्व मन एव' इस वाक्य में भी धी शब्दवाच्य ज्ञान को भी अन्त:-करणोपादानकत्व है, यह निश्चित किया जाता है। 'अन्तःकरण उस ज्ञान का उपादान नहीं है, वह मनोजन्य है' यह स्वीकार करने में 'सर्वम्' और 'मनः' शब्दों का सामानाधिकरण्य वाधक है । इसके अतिरिक्त आपने उपर्युक्त अनुमान में 'कामादि अन्य पदार्थों के समान' दृष्टान्त दिया है। परन्तु यह दृष्टान्त साध्यविकल है। 'ज्ञान का अन्तःकरणोपादानकःव न रहना' साध्य है। उसमें कामादि को तो अन्तःकरणोपादानकत्व ही है। तद्नुपादान-कत्व नहीं है। इसिलिये 'कामादिक' साध्य से विकल (शून्य) हैं। इस आशय से ग्रंथकार कहते हैं 'अत एव' उस कारण ही अर्थात् 'सर्वं मन एव' ऐसी सामानाधिकरण्यश्रुति होने से ही श्रुत्युक्त कामादि समस्त वृत्तियों को मनोधर्मत्व है। वे सब वृत्तियां अन्तःकरणोपादानक हैं। अब शुत्युक्त कामादिकों को भी अन्तःकरणोपादानकत्व ( मनोधर्मत्व ) है-इस सिद्धान्त पर शंका--

## नजु कामादेरन्तःकरणधर्मत्वेऽहमिच्छाम्यहंजानाम्यहं विभे-मीत्याद्यनुभव आत्मधर्मत्वमवगाहमानः कथमुपपद्यते ।

अर्थ — 'काम, संकह्प, संशय आदि अन्तः करण के धर्म हैं — कहने पर 'मैं इच्छा करता हूँ मैं जानता हूँ, मैं डरता हूँ' इत्यादि आत्मधर्मत्व को विषय करने वाला ( इच्छा, ज्ञान, भय, ये सब अहं शब्द वाच्य आत्मा के धर्म हैं ऐसी प्रतीति का विषय होने वाला ) अनुभव कैसे उत्पन्न होता है ?

विवरण — 'में इच्छा करता हूँ, मैं जानता हूँ' ऐसा प्रत्यक्त अनुभव होते रहने से काम, संकल्प, ज्ञान इत्यादि सब आत्मा के धर्म हैं, अन्तःकरण के नहीं। यह सिद्ध होता है, क्योंकि 'अहम्'— में अर्थात् आत्मा,। अहंकार को बिना विषय किये आत्मा का अनुभव कभी नहीं होता। सोने के बाद जागने पर 'में सुखपूर्वक सोया' यह समरण होने से सुपुष्ति में भी अहंकार का

भान होता है ऐसा मानना पड़ता है। परन्तु कामादि को अन्तःकरण का धर्म मानने पर 'मैं इच्छा करता हूँ' इस प्रत्यच्च अनुभव से विरोध आता है। प्रत्यच्च अनुभव, श्रुति से भी प्रवल है। क्योंकि वह ज्येष्ठ (सब प्रमाणों से पहिले उपस्थित होनेवाला, सब ज्ञान और ज्ञानकरणोंका कारण) है। इस-लिए 'में इच्छा करता हूँ, मैं जानता हूँ' इस प्रत्यच्च अनुभव से विरोध न हो एतदर्थ कामादिकों को आत्मधर्म ही मानना चाहिए उन्हें अन्तःकरण, धर्म मानना उचित नहीं। अतः अन्तःकरण, कामादिकों में निमिन्त है, उपादान नहीं। यह—इस शंका का आशय है।

उच्यते । अयःपिण्डस्य दग्धृत्वाभावेऽपि दग्धृत्वाश्रयविह्न-तादात्म्याध्यासात् यथा अयो दहतीति च्यवहारस्तथा सुखा-द्याकारपरिणाम्यन्तःकरणैक्याध्यासात् अहं सुखी दुःखीत्यादि-च्यवहारः ॥

अर्थ—( उपर्युक्त शंका का समाधान किया जाता है ) कामादिकों को किस प्रकार मनोधर्मत्व है सो, बताते हैं—लोहे के गोले में दग्धत्व ( दाह करने का सामर्थ्य ) न होने पर भी दग्धत्व धर्म से युक्त हुये ( दग्धत्व धर्म का आश्रय ) अग्नि के तादात्म्य का अध्यास होने से 'यह लोहा ( लोहे का गोला ) जला रहा है' ऐसा व्यवहार जिस तरह होता है, उसी तरह सुखादि आकारों में परिणत हुए अन्तःकरण से आत्मा के ऐक्य का अभ्यास होने पर 'में सुखी, मैं दुःखी' इत्यादि व्यवहार होता है।

विवरण—यदि कामादि अन्तःकरण के ही धर्म हैं तो 'में इच्छा करता हूँ' इत्यादि शब्द व्यवहार कैसे होता है ? सुखादि विषयों के आकार में परिणत (विकसित) हुए अन्तःकरण के साथ आस्मा का ऐक्याध्यास (तादाक्ष्म) हो जाने से वैसा व्यवहार होता है। अर्थात् सब प्रमाणों में प्रत्यच प्रमाण की प्रथमता होने से ही वह श्रुति से प्रवल नहीं ठहरता। क्योंकि 'यह रजत है' ऐसा श्रम ज्ञान यद्यपि प्रथमतः होता है तथापि 'यह रजत नहीं, श्रुक्ति का है' आगे होने वाले इस सम्यक् ज्ञान से वह वाधित होता है। उसी तरह प्रत्यच्च, अन्य प्रमाणों का उपजीव्य (कारण) होने से प्रवल है, यह सच होने पर भी वह प्रत्यच्च, जिस व्यावहारिक प्रामाण्य से श्रुतिका उपजीव्य होता है उसके उस व्यावहारिक प्रामाण्य का वाध श्रुति नहीं करती। श्रुति तो केवल उसके तात्विक प्रामाण्य का ही वाध करती है।

कामादि वृत्तियों का अन्तःकरण धर्मत्व बोधन कराने में ही प्रकृत श्रुति का तात्पर्य है। इसिलये 'मैं इच्छा करता हूँ' इत्यादि प्रत्यन्न अनुभव का बाध करके ही कामादिक मनोधर्म हैं ऐसा समझना चाहिये।

व्यवहार में प्रत्यन्न प्रमाण, श्रुति की अपेन्ना प्रवल है, परन्तु परीन्नित ( प्रमाण से निरूपित किये हुए ) प्रत्यत्त का प्रावल्य है । 'सें इच्छा करता हूँ' इत्यादि प्रत्यत्तं अनुभव के प्रमाणों से निरूपण कर कामादिकों को आत्म-धर्मत्व सिद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं उस तरह 'आत्मा' अहं पदवाच्य नहीं है ( अहं शब्द का आत्मा अर्थ नहीं है ) क्योंकि सुपुप्ति में 'अहम्' इत्याकारक अनुभव नहीं हुआ करता। किन्तु 'मैं सुख से सोया था' यह चैतन्य-धंश में स्मरण है, और अन्तःकरण-अंश में अनुभव है। इस कारण अन्तःकरण और चैतन्य का परस्पर विवेक न होने से (वे दो भिनन पदार्ध हैं यह ज्ञान न होने से ) 'में दुःखी, मैं सुखी, में चाहता हूँ' इत्यादि अनुभव, स्वरूप चैतन्य के अज्ञान से अन्तःकरण में होने वाला तादाक्य अम है। लोहा पार्थिव पदार्थ होने से उसका स्पर्श अनुष्णाञ्चीत है। परन्तु उसे अग्नि में तप्त करने पर यदि स्पर्श किया जाय तो हाथ जलता है। किन्त हाथ जलाना रूप दायत्व, वस्तुतः लोहे का धर्म न होकर, अग्नि का है। तथापि 'इस लोहे से मेरा हाथ जल गया' यह न्यवहार होता है। क्योंकि अनुष्णाशीत लोहे का गोला और दाहक अग्नि का तादात्म्य होने से 'लोहे से ही हाथ जला' यह अम होता है। इसी तरह 'मैं इच्छा करता हैं' इत्यादि शब्द ब्यवहार कामसुखादि विषयाकार से परिणत होने वाले अन्तःकरण का चैतन्यरूप आत्मा से तादात्म्य हो जाने से होता है। परन्तु वह आमक है। इस कारण 'में इच्छा करता हूँ' इस अपरीचित प्रत्यच प्रमाण से पूर्वोक्त श्रुति का वाध नहीं होता। इसिछिये 'कामादि सव मन ही है' यह श्रुति कामादिकों के मनोधर्म होने में प्रमाण है। परन्तु छोहा और अग्नि की तरह आत्मा और अन्तःकरण के तादालयाध्यास का संभव ही नहीं होता यह शंका करते हैं-

## नन्यन्तःकरणस्येन्द्रियतयाऽतीन्द्रियत्वात् कथमहमिति प्रत्यक्षविषयतेति ।

अर्थ — अन्तःकरण को इन्द्रियस्व होने से (अर्थात् अन्तःकरण इन्द्रिय होने से) वह अतीन्द्रिय है (इन्द्रिय का विषय नहीं होता) (कोई भी इन्द्रिय, प्रस्यन्त नहीं दिखाई देती) तब उसे 'अहम्,' इस प्रकार इन्द्रिय विषयस्व कैसे? ('मैं' इस प्रकार प्रस्यन्त अनुभव कैसे होता है)।

विवरण—अग्नि और लोहे का गोला दोनों के प्रश्यत्त होने से उनका परस्पर तादात्म्याध्यास होकर लोहा 'जलाता है' यह भ्रामक व्यवहार हो सकता है। परन्तु आत्मा और अन्तःकरण में से आत्मा, प्रश्यत्तविषय और अन्तःकरण, प्रश्यत्तविषय आरमा और

अतीन्द्रिय अन्तःकरण का तादास्म्याध्यास कैसे हो सकेगा? और जब तादास्म्याध्यास का ही संभव नहीं तब 'से इच्छा करता हूँ' यह आमक ज्यवहार भी कैसे होगा?

अन्तःकरणाविच्छिन्न चैतन्य, 'अहं' शब्द का अर्थ होना संभव नहीं। क्योंकि अन्तःकरण, इन्द्रिय है और इन्द्रिय, अतीन्द्रिय होती है। इसिछिये वह अन्तःकरण प्रत्यत्त प्रमा का विषय नहीं वन सकता। इस विषय में अनुमान इस प्रकार किया जाता है—

(प्रतिज्ञा)—अन्तःकरण अतीन्द्रिय है। (हेतु)—क्योंकि वह इन्द्रिय है। (इप्टान्त)—चत्तुःश्रोत्रादि इन्द्रियों के समान। इस आशय से वादी के शंका करने पर समोधान—

उच्यते । न तावदन्तःकरणिमिन्द्रियमित्यत्र मानमित्त । 'मनः पष्टानीन्द्रियाणि' इति भगवद्गीतावचनं अमाणिमिति चेत्, न, अनिन्द्रियेणाऽपि मनसा पट्त्वसङ्ख्याप्रणाविरोधात् । न हीन्द्रियगतसङ्ख्याप्रणिमिन्द्रियेणैवेति नियमः, 'यजमानपश्चमा इडां भक्षयन्ति' इत्यत्र ऋत्विग्गतपश्चत्वसङ्ख्याया अनृत्विजाऽपि यजमानेन प्रणदर्शनात् । 'वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्' इत्यत्र वेदगतपश्चत्वसङ्ख्याया अवेदेनापि महाभारतेन प्रण-दर्शनात् । 'इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः' (का॰ १–३–१०) इत्यादिश्रुत्या मनसोऽनिन्द्रियत्वावगमाच्च ।

अर्थ—( उपर्युक्त शंका का समाधान ) कहते हैं—'अन्तःकरण इन्द्रिय है' तुम्हारे इस कथन में पिहले तो कोई प्रमाण ही नहीं है। 'जीव, मृत्यु के समय मन जिनमें छठवाँ है ऐसी इन्द्रियों का आकर्षण करता है। गीता के पन्द्रहवें अध्याय का भगवान् का यह वचन ही मन के (अन्तःकरण के) इन्द्रियत्व में प्रमाण है यह कहो तो ठीक नहीं है। क्योंकि इन्द्रिय न होकर भी मन से इन्द्रियों की छठी संख्या की पूर्ति करने में कोई विरोध नहीं है। क्योंकि इन्द्रियों की संख्या पूर्ति इन्द्रिय से ही करने का कोई नियम नहीं है। इसी कारण 'यजमान जिनमें पाँचवाँ है ऐसे ऋत्विज, इडा का भज्ञण करते हैं' इस श्रोत (वैदिक) वचन में ऋत्विजों की पाँचवीं संख्या ऋत्विजों से भिन्न यजमान के द्वारा भी पूर्ण की हुई दिखाई देती है। इसी तरह 'महाभारत-जिसमें पाँचवा है ऐसे वेदों को पढ़ाया' इस स्मृतिवाक्य में भी वेदों की पाँचवीं संख्या वेद से भिन्न महाभारत के द्वारा पूर्ण की हुई दिखाई देती है।

इसी तरह 'इन्द्रियों से वासनात्मक अर्थ पर है, उस वासनात्मक अर्थ से मन परे' हैं। इत्यादि श्रुति से भी मन का इन्द्रिय न होना ज्ञात होता है।

विवरण—'अन्तःकरण, इन्द्रिय होने से वह प्रत्यक्त ज्ञान का विषय नहीं है' वादी के इस कथन का उत्तर हम इस प्रकार देते हैं — अन्तःकरण (मन) के अन्तरिन्द्रिय होने में कोई प्रमाण नहीं है। जब कि वह इन्द्रिय ही नहीं तब उसका अतीन्द्रियत्व कैसे सिद्ध हो सकता है। अतः अन्तःकरण प्रत्यक्त विषय नहीं होता, यह कथन अनुचित है। इसी बात को 'न तावद्' इत्यादि प्रन्थ से सुचित किया है।

वादी की पुनः शंका—'मनः पष्टानीन्द्रियाणि'० मन जिनमें छठा है ऐसी इन्द्रियों का जीव आकर्षण करता है—इस्यादि भगवद् वाक्य मन के इन्द्रिय होने में प्रमाण है।

समाधान—इन्द्रियों की पष्ट संख्यापूर्ति अनिन्द्रिय मन से भी की जा सकती है। अतः वादी के प्रदर्शित भगवद् वाक्य से कोई विरोध नहीं है। भगवद् वाक्य का तात्पर्य मन को इन्द्रियत्व बताने में नहीं है। मन को इन्द्रिय बताने वाली कोई श्रुति भी नहीं है। 'मेरा मन' इस अनुभव से भी मन का अनिन्द्रियत्व सिद्ध होता है।

इस पर भी मन का इन्द्रियत्व सिद्ध करने के लिए यदि आप अनुमान प्रमाण को उपस्थित करें—'( प्रतिज्ञा ) मन इन्द्रिय है, ( हेतु ) इन्द्रियों की संख्या का पूरक होने से' तो इसमें हेतु अप्रयोजक (साध्य साधन में असमर्थ) है। क्योंकि अनिन्द्रिय मन से भी इन्द्रियों की संख्यापूर्ति की जा सकती है।

सिवाय उपर्युक्त अनुमान में 'जो इन्द्रियगत संख्यापूरक हो वह इन्द्रिय है' यह विशेष व्याप्ति उसका मूल है अथवा 'जो जिसका संख्यापूरक हो वह उसकी जाति का होता है' यह सामान्य व्याप्ति उसका मूल है, ऐसा विकल्प कर यहाँ दोनों पन्न संभव नहीं हैं, इस आशय से सिद्धान्ती का कथन है कि 'इन्द्रियगत संख्या की पूर्ति इन्द्रिय से ही की जाय' ऐसा नियम न होने से विशेष व्याप्ति का यहाँ संभव नहीं है क्योंकि ऐसा दृष्टान्त कहीं दिखाई नहीं देता।

इसी तरह पूर्वोक्त सामान्य न्याप्ति भी उपर्युक्त अनुमान में मूल नहीं है— नयों कि 'यजमान जिसमें पाँचवाँ है ऐसे ऋत्विज इडा भक्तण करते हैं। इस उदाहरण में 'ऋत्विजों की पंच संख्या का पूरक यजमान है, परन्तु वह ऋत्विक नहीं है इस कारण 'जो जिनकी संख्या का पूरक होता है वह उनकी जाति का होता है' यह सामान्य न्याप्ति भी यहाँ घटित नहीं होती। इस प्रकार श्रीत उदाहरणों में न्याप्ति का भंग दिखलाकर सिद्धान्ती स्मार्त उदा-हरण में भी उसके भंग को दिखाता है—'महाभारत जिसमें पाँचवाँ है ऐसे वेद को अध्यापक ने पढ़ाया। इस उदाहरण में वेदगत पंचत्व (पाँच) संख्या जिस महाभारत के योग से पूर्ण होती है वह इतिहास नाम से प्रसिद्ध महाभारत पौरुपेय (व्यास रचित) होने से अपौरुपेय वेद की कोटि में नहीं है। जैसे 'में नज्ञों में चन्द्र हूँ' यह वचन चन्द्र के नज्ञत्र होने में प्रमाण नहीं वैसे ही 'इन्द्रियों में मन में हूँ' यह वचन भी मन के इन्द्रिय होने में प्रमाण नहीं है।

शंका - मन के इन्द्रिय होने में वाधक प्रमाण तो कोई है नहीं।

उत्तर — 'इन्द्रियेभ्यः परा हार्था अर्थेभ्यश्च परं मनः' यह श्रुति 'इन्द्रियों से पर ( सूचम ), व्यापक और नित्य विषयों से मन पर है' वताकर मन के अनिन्द्रियत्व का बोधन कराती है। अतः मन के इन्द्रिय होने में बाधक प्रमाण नहीं है यह कथन अनुचित है। उसके इन्द्रियत्व की बाधक प्रत्यन्त श्रुति ही प्रमाण है।

रांका—'इन्द्रियेभ्यः पराः॰' इस श्रुति का अर्थ इस प्रकार भी संभव हो सकता है—मन इन्द्रिय को छोड़कर अन्य सब इन्द्रियों से अर्थ पर है, और मन इन्द्रिय उन अर्थों से (विषयों से) पर है। अतः मन विषयों से पर है' इतना कह देने मात्र से वह इन्द्रिय नहीं है, यह सिद्ध नहीं होता।

समाधान—उपर्युक्त 'इत्यादिश्रुत्या' इस वाक्य के आदि शब्द से 'णुतस्माउजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मुं० २।१।३ ) इस पुरुष से प्राण, मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश इत्यादि उत्पन्न होते हैं।' इस श्रुति का प्रहण किया गया है। इसलिए आदि शब्द से गृहीत इस श्रुति से एक वाक्यता को प्राप्त होकर 'इन्द्रियों से पर रहनेवाले विषयों से मन पर है' यह श्रुति मन के अनिन्द्रियत्व का बोधन कराती है। तस्मात् मन (अन्ता-करण) को इन्द्रियत्व नहीं है। अर्थात् मन इन्द्रिय नहीं है।

मन की इन्द्रियता मुख्य न होकर गौण रूप से मानी जा सकती है, इससे उसकी प्रत्यच्च प्रतीति का भी बोध नहीं होगा। 'वेदानध्यापयामास' इस वाक्य में महाभारत भी सकल वेदार्थ प्रतिपादक होने से गौणरूप से वेद है, यह स्वीकार करना चाहिए। इस पर सिद्धान्ती तार्किकों की एक शंका का अनुवाद करके इसका समाधान करते हैं।

न चैवं मनसोऽनिन्द्रियत्वे सुखादिप्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न
स्यादिन्द्रियाजन्यत्वादिति वाच्यम् । न हीन्द्रियजन्यत्वेन ज्ञानस्य
साक्षात्त्वम् , अनुमित्यादेरिष मनोजन्यतया साक्षात्त्वापत्तेः, ईश्वरज्ञानस्यानिन्द्रियजन्यस्य साक्षात्त्वानापत्तेश्च ॥

अर्थ — मन की इन्द्रियता को स्वीकार न करने पर सुखादिकों के प्रत्यच्च अनुभव की प्रत्यच्चता नहीं वन सकेगी, क्योंकि वह इन्द्रिय से जन्य नहीं है। परन्तु यह कहना उचित नहीं है, कारण ज्ञान को इन्द्रिय-जन्यत्व होने से (ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न होता है इसिल्ये) उसका लाचान्व (प्रत्यच्त्व) है, यह नहीं कहा जा सकता। इन्द्रियजन्य होने से ज्ञान का साचान्व (प्रत्यच्त्व) यदि स्वीकार किया जाय तो अनुमितिज्ञान, उपमितिज्ञान इत्यादि अन्य ज्ञान भी मन से ही उत्पन्न होने से उन्हें भी साचान्व (प्रत्यच्न्चान्व) कहना होगा। और ईश्वर का ज्ञान इन्द्रियजन्य न होने से उसे साचान्व नहीं है यह कहना होगा। ईश्वर का ज्ञान इन्द्रियों से पैदा न होने से उसे साचान्व की अनापत्ति (अप्राप्ति) होगी। (परन्तु अनुमित्यादि अप्रत्यच्च ज्ञानों को प्रत्यच्च्व प्राप्त होना और ईश्वरज्ञान का साचान्व नष्ट होना, यह दोनों अनिष्ट हैं)।

विवरण—'इन्द्रियजन्य ज्ञान को तो प्रत्यच्चत्व है परन्तु सन में इन्द्रिय-रव नहीं है' ऐसा कहने से सुखदु:खादि का प्रत्यच्चत्व नहीं है यह सिद्ध होगा। क्योंकि मन तो इन्द्रिय नहीं है और सुख दु:खादि का ज्ञान उसी से होता है तब अनिन्द्रियमनोजन्य सुखदु:खादिकों के अनुभव की प्रत्यच्चता कैसे वन सकेगी। परन्तु सुखादिकों की तो प्रत्यच्चरूपेण उपछ्टिध होती है अतः उनके प्रत्यच्चत्व की सिद्धि के लिये मन का इन्द्रियत्व अवश्य स्वीकार करना होगा। यह शंका 'इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यच्चस्' [इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यच्च कहते हैं ] प्रत्यच्च ज्ञान का इस प्रकार छच्ण करने वाले तार्किकों की है। उसका अनुवाद करके सिद्धान्ती—

समाधान—ज्ञान की प्रत्यत्तता में इन्द्रियजन्यत्व प्रयोजक (निमित्त)
नहीं है। अतः 'सुखादिकों के साज्ञात् अनुभव में इन्द्रियजन्यत्व न होने से
उसे साज्ञात्व नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है।

प्रश्न—प्रत्यत्तत्व में इन्द्रियजन्यत्व को प्रयोजक मानने में क्या वाधक है ?

उत्तर—तार्किक छोग मन को अन्तरिन्द्रिय कहते हैं और ज्ञान की प्रत्य-ज्ञता में इन्द्रियजन्यस्व को प्रयोजक मानते हैं। परन्तु सुखादिज्ञानों की प्रत्य-ज्ञता सिद्ध करने के छिए उपर्युक्त प्रयोजक के अनुसार मन में इन्द्रियस्व है तो मनोजन्य अनुमिति, उपमिति, इत्यादि अन्य ज्ञान भी प्रत्यज्ञ हैं ऐसा कहने का प्रसंग आवेगा। यही प्रत्यज्ञत्व में इन्द्रियजन्यत्व को प्रयोजक मानने में वाधक है।

इन्द्रियस्वरूप से इन्द्रियजन्यत्व, प्रत्यत्तता में प्रयोजक है और अनुमिति, उप-मिति आदि ज्ञानों में मनस्त्वेन रूप से इन्द्रियजन्यत्व है, इस कारण ऐसा अति- प्रसंग (अतिब्याप्ति) नहीं हो पाता। ऐसा यदि आप कहें तो ईश्वर का ज्ञान इन्द्रियजन्य न होने से उसे साज्ञान्व नहीं है कहने का प्रसंग आवेगा, अर्थात् आप से बताया हुआ प्रत्यक्तवप्रयोजक ईश्वरज्ञान में अव्याप्त रहेगा। अथवा 'इन्द्रियजन्यत्व' का अर्थ 'इन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्व' विवित्ति करेंगे तो अनुमिति आदि प्रमाएं इन्द्रियसन्निकर्षजन्य न होने से प्रत्यक्तप्रयोजक का छक्तण अतिब्याप्त नहीं हो सकेगा। 'ईश्वर का ज्ञान अजन्य और प्रत्यक्तक्ष्प है' यह कथन सर्वसम्मत नहीं है। अद्वेती उसे मायाजन्य मानते हैं। तथापि 'वह इन्द्रियजन्य नहीं' यह सर्वसम्मत है। तस्मात् मन के इन्द्रियत्व में कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत बाधक प्रमाण हैं। इसिछए मन इन्द्रिय नहीं है, इसी कारण 'में इच्छा करता हूँ'—इत्यादि अनुभव में अन्तःकरण का प्रत्यय संभव होता है।

इस प्रकार सिद्धान्ती के द्वारा तार्किकों से अभिमत प्रत्यत्तत्वप्रयोजक का निरसन किये जाने पर सिद्धान्तपत्त में भी दूसरा प्रत्यत्तत्वप्रयोजक नहीं बन सकता, यह समझनेवाले तार्किक का आत्तेप—

सिद्धान्ते प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं किमिति चेत्, किं ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकं पृच्छिति किं वा विषयगतस्य । आद्ये प्रमाण्येतन्यस्य विषयाविच्छिन्नचेतन्याभेद इति ब्रूमः । तथा हि— त्रिविधं चेतन्यं प्रमाहचैतन्यं प्रमाणचेतन्यं विषयचैतन्यं चेति । तत्र घटाद्यविच्छन्नं चेतन्यं विषयचेतन्यम् , अन्तःकरणवृत्त्यव- चिछन्नं चेतन्यं प्रमाणचेतन्यम् , अन्तःकरणवृत्त्यव- चिछन्नं चेतन्यं प्रमाणचेतन्यम् , अन्तःकरणाविच्छन्नं चेतन्यं प्रमाहचैतन्यम् ॥

अर्थ — ( इन्द्रियजन्यत्व यदि प्रत्यत्तता में प्रयोजक नहीं है तो ) आप के सिद्धान्त में भी प्रत्यत्त्व का क्या प्रयोजक है ! इस प्रकार तार्किक के द्वारा पूछे जाने पर सिद्धान्ती प्रश्न को स्पष्ट कराने के लिये तार्किकों से ही प्रश्न करता है — हम ( सिद्धान्ती ) तुम से पूछते हैं कि तुम ज्ञानगत प्रत्यत्त्व का प्रयोजक पूछ रहे हो, या विषयगत प्रत्यत्त्व का प्रयोजक पूछ रहे हो ? ज्ञानगत प्रत्यत्त्व का प्रयोजक यदि पूछो तो प्रमाणचैतन्य का विषयाविष्ठन्न चैतन्य से अभेद ( तादात्म्य, ऐक्य ) होना, ज्ञानगत प्रत्यत्त्व का प्रयोजक है-ऐसा हम कहते हैं । ( परन्तु एक ही अद्वितीय चैतन्य का भेद कैसे संभव होता है ? उत्तर—वास्तव में चैतन्य के एक होने पर भी उसका उपाधि के कारण इस प्रकार भेद होता है ) तथाहि—चैतन्य त्रिविध है—एक प्रमातृच्वितन्य, दूसरा प्रमाणचैतन्य व तीसरा विषयचैतन्य । इन तीन प्रकार के

चैतन्यों में से घटादि विषयों से अविच्छिन्न ( मर्यादित ) हुआ चैतन्य—विषय-चैतन्य, अन्तःकरण की वृत्ति से अविच्छिन्न हुआ चैतन्य—प्रमाणचैतन्य, और अन्तःकरणाविच्छिन्न चैतन्य-प्रमातृ-चैतन्य है।

विवरण-प्रत्यत्त प्रमा का प्रयोजक (कारण) कोई तो अवश्य ही होगा। इन्द्रिय जन्यत्व ही उसका प्रयोजक है, ऐसा तार्किक छोग मानते हैं। परन्त वेदान्ती मन को इन्द्रिय नहीं कहते हैं, प्रत्युत मन के इन्द्रियत्व का निराकरण करते हैं। परन्तु 'मैं सुखी हूँ' इत्यादि प्रत्यच अनुभव में आनेवाले साधारण ज्ञानों में अनुवृत्त ( ब्यापक ) होने वाला दूसरा प्रयोजक उपलब्ध न होने से सखादिकों में प्रत्यक्तव नहीं है ऐसा अनुभवविरुद्ध स्वीकार करना होगा इस आशय से 'वेदान्त सिद्धान्त में प्रत्यत्तता का प्रयोजक क्या है, कुछ भी नहीं है' इस प्रकार तार्किक के कहने पर सिद्धान्ती 'हमारे सिद्धान्त में प्रत्यक्ता का प्रयोजक है' कहने के उद्देश्य से तार्किकों के उपर्युक्त आचेप का निरसन करने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं कि 'तुम ज्ञान ( वृत्यविच्छन चैतन्य ) की प्रत्यत्तता का कारण पूछ रहे हो या ज्ञेय ( विषय ) की प्रत्यत्तता का प्रयोजक पूछ रहे हो ? तब बादी ने कहा कि—'में ज्ञानगत (ज्ञान की) प्रत्यक्तव ( प्रत्यन्तता ) का प्रयोजक ( कारण ) पूछ रहा हूँ ।' यह सुनकर सिद्धान्ती ने उत्तर दिया "प्रमाणचैतन्य ( वृत्यविञ्जन चैतन्य ) और प्रमेयचैतन्य (विषयाविच्छन्न चैतन्य) इन दोनों का ऐक्य ही ज्ञानगत प्रत्यक्तव का प्रयोजक है।"

तव वादी पूछता है—तुम अद्वैतियों के मत में चैतन्य का प्रमाणचैतन्य और प्रमेय चेतन्यअदि भेद ही कैसे संभव हो सकता है ? और यदि वह असंभव है तो प्रमाण चैतन्य और प्रमेयचैतन्यों का अभेद ज्ञानगत प्रत्यच्रत्व का प्रयोजक होता है यह कैसे कह सकते हैं ? सिद्धान्ती—अद्वैतवाद में एक ही अद्वितीय चैतन्य का वास्तविक भेद नहीं है तथापि आकाश के घटाकाशादि भेदों की तरह उसका भी औपाधिक भेद होना संभव है। उसीको देखिये—प्रमातृचैतन्य, प्रमाणचैतन्य और विषय चैतन्य यह त्रिविध चैतन्य है। घटादि विषयों से अविच्छित्र हुआ चैतन्य ही विषयचैतन्य है। अन्तःकरण की वृत्ति से अविच्छित्र हुआ चैतन्य ही प्रमाणचैतन्य है। अन्तःकरण से अविच्छित्र हुआ चैतन्य ही प्रमाणचैतन्य है। इस प्रकार सिद्धान्ती ने 'आकाश के घटाकाशमठाकाशादि औपाधिक भेदों की तरह चैतन्य का भी विषय, अन्तःकरणवृत्ति, और अन्तःकरण इन तीन उपाधियों के कारण त्रिविध भेद होता है। इस प्रकार सिद्धान्ती के कहने पर वादी पूछता है—अन्तःकरण की वृत्ति से अविच्छित्र हुआ चैतन्य प्रमाणचैतन्य होता है, यह आप कैसे कहते हैं ? क्योंकि अन्तः-

करण का परिमाण अणु है अतः अणुपरिमाणवाले अन्तःकरण की वृत्ति का होना संभव नहीं। अन्तःकरण का महत् परिमाण भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणशक्ति के आश्रयभूत अन्तःकरण की ही उत्कान्ति, गित आदि सुनी जाती है। महत् परिमाण से युक्त आकाश, काल आदि पदार्थों की उत्कान्ति, गित आदि नहीं हुआ करतीं। अन्तःकरण को मध्यम परिमाण वाला भी नहीं कह सकते, क्योंकि देह की तरह उसका मध्यम परिमाण मानने पर देह की तरह उसकी गित भी मंद माननी होगी। जिससे वह विषय को एक चण में प्रकाशित नहीं कर सकेगा। परन्तु वह तो हजारों कोस दूर पर स्थित ध्रुव को भी एक चण में प्रकाशित कर देता है। इसके अतिरिक्त उसका मध्यम परिमाण मानने पर शरीर के भीतर रहने से वाहर निकलना नहीं वन सकेगा। अतः अन्तःकरण का परिमाण अणु है, यही मानना चाहिये। तव अणुपरिमाणयुक्त पदार्थ की वृत्ति (परिमाण) का होना संभव नहीं। इस कारण 'अन्तःकरण-वृत्त्यविकृत्न चैतन्य—पमाणचैतन्य है' यह आप का कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार तार्किकों के शंका करने पर सिद्धान्ती कहते हैं—

अन्तःकरण को अणुपरिमाण्युक्त मानने पर देहब्यापि सुखादिकों की जो उपलब्धि होती है (देहगत सुखादिकों का जो अनुभव होता है) उसकी उपपित्त नहीं हो सकेगी। इसल्यि मन को अणु कहना ठीक नहीं। इसके अतिरिक्त प्राणशक्ति का आश्रयभूत मन सुदूरस्थित ध्रुव तक जब जायगा तो उसके साथ उससे अवन्छिन्न हुआ जीव भी जायगा, जिससे देह निर्जीव होने का प्रसंग उपस्थित होगा। इसल्यि मन (अन्तः करण) का परिमाण मध्यम ही मानना चाहिये। इस अकार अन्तःकरण की मध्यमपरिमाणता सिद्ध करके उसकी गृत्ति की संभावना भी दृष्टान्त से बताते हैं।

तत्र यथा तडागोदकं छिद्रान्निर्गत्य कुल्यात्मना केदारा-नप्रविश्य तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकारं भवति तथा तैजसमन्तःकरण-मपि चक्षुरादिद्वारा निर्गत्य घटादिविषयदेशं गत्वा घटादिवि-षयाकारेण परिणमते । स एव परिणामो वृत्तिरित्युच्यते । अनु-मित्यादिस्थले तु नान्तःकरणस्य वह्नचादिदेशगमनं वह्नचादेश्व-चुराद्यसन्निकर्षात् ।

अर्थ — जैसे तालाब का जल छेद से निकल कर नाली के रास्ते से होता हुआ खेतों में प्रविष्ट होता है और उसीके आकारका तिकोना, चौकोना, या वर्तुलाकार बन जाता है, वैसे ही पूर्वोक्त तीन उपाधियों में से तैजस अंतःकरण भी चच्चः श्रोत्रादि इन्दियों के द्वारा शरीर से वाहर निकल कर घटादि विय तक जाता है और घटादि विषयों के आकार में परिणत होता है। उस परिणाम को ही वृत्ति कहते हैं। परन्तु अनुमित्यादि प्रमास्थलों में (अनुमिति, उपिमिति इत्यादि प्रमाओं में) अन्तःकरण अग्नि के देश में नहीं जाता, क्योंकि इस समय अग्नि आदि विषयों का चन्नुरादि इन्द्रियों से सन्निकर्ष (संबंध) नहीं हुआ रहता।

विवरण-किसी तालाव या नदी का बांध से रोक रखा जल किसी नहर अथवा स्वाभाविक मार्ग से ही बहकर खेत में प्रविष्ट होकर उस उस विशिष्ट आकार को धारण कर लेता है। अंतः करण के परिणास होने के विषय में यह दृष्टान्त दिया है। इस जल के परिमाण की तरह ही तैजस अन्त:-करण का भी परिणाम होता है। अन्तःकरण सत्वगुण का कार्य है। सत्व को ही तेज कहते हैं। क्योंकि वह प्रकाशक है। तेजस विशेषण से अन्त:-करण अत्यन्त स्वच्छ, विरल, तेजोद्रव्य है, यह सूचित किया है। इसलिये सर्यिकरण की तरह वह (अन्तःकरण) शीघ्र फैल सकता है। शीघ्र गमन करना उसका स्वभाव ही है। अतः मध्यमपरिमाण वाला अन्तःकरण शरीर के वाहर कैसे जा सकेगा ? यह शंका नहीं हो सकती। दृष्टांत में वताये हुए जल की तरह ही तैजस मन इिन्द्रय-छिद्रों में से वाहर निकल कर जहाँ विषय हो वहीं जाता है और उसके आकार का हो जाता है। इन आकारों में होनेवाला अन्तःकरण का परिणाम ही अन्तःकरण की वृत्ति कही जाती है। अर्थात् खेत के आकार में परिणत हुआ जल, तालाव के जल से जैसे पृथक नहीं, वैसे ही विषयाकार हुआ मन मूल मन से पृथक नहीं है। इसिलिये स्वतः विकसित हुआ मन ही वृत्ति शब्द से कहा जाता है। वृत्ति उसका वास्तविक परिणाम नहीं है।

रांका—अनुमिति आदि प्रमाओं में भी अन्तःकरण अग्नि आदि के देश में जाकर वृत्यविच्छिन्न चैतन्य का अग्नि आदि विषयाविच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद ( ऐक्य ) होने से आपका कहा हुआ ज्ञानगत प्रत्यच्च का प्रयोजक अनुमिति आदि में अतिन्यास हो रहा है।

उत्तर—अनुमिति आदि स्थलों में अतिन्याप्ति नहीं है, क्योंकि अनुमिति आदि स्थलों में अन्तःकरण अग्नि आदि के देश में नहीं जाता। क्योंकि अनुमिति आदि प्रमाओं में अनुमित अग्नि आदि विषयों के साथ चन्नःश्रोत्रादि इन्द्रियों का सन्निकर्ष नहीं रहता। चन्नरादि इन्द्रियों का उसके धूमादि लिंगों से सन्निकर्ष रहता है। इसलिये ज्ञानगत स्वरूपचैतन्य से भिन्न विषयगत प्रत्यन्त का प्रयोजक, अनुमिति आदि प्रमाओं में अतिन्याप्त नहीं होता।

'तथापि प्रत्यन्न ज्ञान में भी वृत्ति और घट इनका भेद होने से उन भिन्न उपाधियों से युक्त प्रमाण प्रमेय चैतन्यों का भी मेद अवश्य ही रहेगा। इसिलिए पूर्वोक्त प्रयोजक यहाँ पर अन्याप्त है। ऐसी आशंका होने पर सिद्धान्ती 'यह घट' इत्यादि प्रत्यच प्रमा में प्रत्यच लचण का समन्वय करके दिखाते हैं।

तथा चायं घट इत्यादिप्रत्यक्षस्थले घटादेस्तदाकारवृत्तेश्च वहिरेकत्र देशे समवधानात्तदुभयाविच्छिन्नं चैतन्यमेकमेव, वि-भाजकयोरप्यन्तःकरणवृत्तिघटादिविषययोरेकदेशस्थत्वेन भेदा-जनकत्वात् । अत एव मठान्तर्वतिंधटाविच्छन्नाकाशो न मठाव-चिछन्नाकाशाद्भिद्यते ।

अर्थ — इन्द्रिय और विषय के सिन्निक्ष के समय अन्तः करण शरीर से बाहर निकलता है। तब 'यह घट' इत्यादि प्रत्यत्त प्रमा में घटादिविषय और तदाकार (घटाकार) वृत्ति का शरीर के बाहर एक स्थान में अवस्थान होने से उन दोनों से अविच्छन हुआ चैतन्य एक ही है। क्यों कि अन्तः करणवृत्ति और घटादि-विषय ये उपाधियां उपहित में भेद करनेवाली होने पर भी वे एक स्थान में स्थिति होने से भेद नहीं कर सकतीं। इसी कारण गृहस्थित घट से अविच्छन आकाश, उस गृह से अविच्छन हुए आकाश से भिन्न नहीं है।

विवरण चैतन्य के एक होने पर भी वह उपाधि के भेद के कारण भिन्न होता है। जैसे घटाकाशं मठाकाश से भिन्न है। इसी प्रकार प्रमाण-चैतन्य की 'वृत्ति' उपाधि है और विषयचैतन्य की 'विषय' उपाधि है। इसिल्ये एक स्थान पर स्थित हुई भी दो विशेषणों की तरह दो उपाधियों में भेदजनकत्व है (वे दो चैतन्य भिन्न ही हैं) तब उनमें अभेद कैसे संभव होता है? यह शंका होने पर सिद्धान्ती कहता है—'यह घट' इत्या-कारक ज्ञान 'घट' अंश में प्रत्यत्त है। घट और घट के संबंध से घटाकार हुई वृत्ति रूप दो उपाधियों से अविच्छिन्न हुआ द्विविध चैतन्य, शरीर के बाहर एक हो स्थान में स्थित हुई उन दो उपाधियों से अविच्छिन्न ( युक्त ) हुआ है। अतः उनके भेद की प्रतीति नहीं हो सकती। क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित उपाधियों हो उपधेयों में भेदप्रतीति करा सकती हैं। विशेषणों की तरह उपाधियों को स्वरूपतः भी भेदजनकत्व नहीं है। भिन्न देशों में स्थित उपाधियों में भेदजनकत्व होने पर भी एकदेशस्थित उपाधियों में सेदजनकत्व होने पर भी एकदेशस्थित उपाधियों में सेदजनकत्व होने पर भी एकदेशस्थित उपाधियों में ( वृत्ति और विषय को ) भेदजनकत्व नहीं है।

'भिन्नदेशस्थ उपाधियों को भेदजनकरव है और एकदेशस्थ उपाधियों को भेदजनकरव नहीं है—ऐसी गुरु करुपना करने की अपेक्षा विशेषण की तरह उपाधियों में भी स्वरूप से ही भेदजनकरव मानने में करुपनालाघव होगा' ऐसी आशंका होने पर सिद्धान्ती 'अत एव' आदि ग्रन्थ से उसका समा-धान करते हैं। एक देश में स्थित होने से ही उन दो उपाधियों को भेदजन-करव नहीं है—यह अनुभव में आने से मठ (घर) में स्थित घट से अव-चिद्धन्न हुआ आकाश, मठाविच्छन्न आकाश, से भिन्न नहीं है। मठरूप उपाधि के भाग में 'घट' रहता है। इस कारण मठाकाश और घटाविच्छन्नाकाश, दोनों एक स्थान में स्थित हुई उपाधियों से अविच्छन्न हैं। इसिछिए वे परस्पर भिन्न नहीं हैं। घट के प्रत्यन्त ज्ञान के समय घट देश के साथ अन्तःकरण का संयोग होना है। अन्तःकरण के एक भाग को ही वृत्ति कहते हैं। इस कारण घटाविच्छन्न चैतन्य, और घट को अभिन्यक्त करनेवाला चैतन्य दोनों एक ही हैं। अर्थात् फलमुख (फलप्रधान = सफल) गौरव दोपा-वह नहीं होता। अब इस विचार विनिमय से जो निष्कर्प निकला उसे कहते हैं—

तथाचायं घट इति घटप्रत्यक्षस्थले घटाकारवृत्तेर्घटसंयो-गितया घटावच्छित्रचैतन्यस्य तद्वृत्यवच्छित्रचैतन्यस्य चाभि-त्रतयो तत्र घटज्ञानस्य घटांशे प्रत्यक्षत्वम् ।

अर्थ—इस प्रकार दो उपाधियों के एकदेशस्थित होने से उपधेयों में भेद उत्पन्न करने का सामर्थ्य उनमें नहीं रहता। ऐसा निर्णीत होने पर 'यह घट' इस प्रत्यच ज्ञान में घटाकार वृत्ति में घटसंयोगित्व होता है। (वृत्ति, घट से संयुक्त हो जाती है) इस कारण घटाविच्छन्न चैतन्य और घटाकार-वृत्यविच्छन्न चैतन्य का अभेद (ऐक्य) होता है और इन दो चैतन्यों का ऐक्य होने से 'यह घट' इस प्रत्यच स्थल में घटज्ञान में 'घट' अंश में प्रत्य-चत्व है।

विवरण—घटाकारवृत्ति (घटसदश आकार से युक्त हुआ मन का भाग) झट से संयुक्त होती है। यहाँ संयोग शब्द का अर्थ भी घट को चूना लगाने पर घट और चूने (सफेद रंग) का जैसा संयोग होता है वैसा ही परिणाम-पदवाच्य घटनिष्ठ संबन्धविशेष है। अतः संयोग, नियमेन अव्याप्यवृत्ति होने से मन का संयोग भी पूरे घट को नहीं व्याप्त कर सकेगा। तब 'सर्वांश से घट प्रथय है' यह व्यवहार कैसे संभव होगा? तार्किकों की इस शंका का निरसन हुआ। अर्थात् घटाकारवृत्यविद्युन्न चैतन्य का अर्थ घट से संयुक्त हुए मन के भाग से अविद्युन्न चैतन्य है। और घटज्ञान का (घटाधिष्टान ब्रह्मचैतन्य का) 'घट' अंश में घटाविद्युन्नविन प्रथ्य है।

सुल दुःखादि पदार्थों से चन्नुरादि इन्द्रियों का सन्निकर्ष नहीं रहने से अन्तःकरण की सुलाद्याकार वृत्ति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। तव सुलादि अंश में प्रत्यत्त कैंसे ? यह आशंका कर सुखादिकों को आन्तर विषयत्व है। वटादिकों की तरह वाह्य विषयत्व नहीं है। उससे उनकी प्रत्यत्त प्रमा में चत्तुरादि सन्निकर्ष की अपेत्ता नहीं होती। इस आशय से सिद्धान्ती कहता है—

सुखाद्यविक्ठिन्नचैतन्थस्य (१) तद्वृत्त्यविक्ठिन्नचैतन्यस्य च नियमेनैकदेशस्थितोपाधिद्वयाविक्ठिन्नत्वात् नियमेनाहं सुखी-त्यादिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम् ।

अर्थ-सुखादिकों से अविच्छिन्न हुआ चैतन्य और सुखादि आकार से परिणत हुई अन्तःकरण वृत्ति से अविच्छिन्न हुआ चैतन्य, दोनों, नियम से एक ही स्थान में (अन्तःकरण रूप एक ही स्थान में) स्थित उपाधिद्वय से (सुखादि और सुखाद्याकारवृत्तिरूप) अविच्छिन्न होने से नियमेन 'में सुखी'

इत्यादि ज्ञान को ( सुखादि अंश में ) प्रत्यक्तव है।

विवरण—यदि सुखादि, घटादिकों की तरह बाह्य (शरीर के बाहर) होते तो उसके प्रत्यन्न ज्ञान के लिये (विषयाकार वृक्ति के लिये) बाह्य इन्द्रियसन्निकर्प की आवश्यकता पड़ती, परन्तु सुखादि विषय तो आंतर हैं। इस कारण सुखादि ज्ञान को (सुखाद्याकार वृक्ति को) सिन्नकर्प की आवश्यकता नहीं है। वेदानत सिद्धान्त के अनुसार सुख, दुःख, काम, संकल्प इत्यादि भाव, अन्तःकरण के धर्म हैं। इसलिये वे अन्तःकरण में ही रहते हैं। सुखादिकों के अनुभवकाल में सुखाद्याकार वृक्ति भी अन्तःकरण में ही रहती है। अतः सुखादिविषयाविच्छन्न चैतन्य और सुखाद्याकारवृत्यविच्छन्न चैतन्य का पूर्वोक्त प्रकार से (दो उपाधियां एक प्रदेश में स्थित होने पर उन्हें उपधेय भेद जनकत्व नहीं होता, इस प्रकार से ) एकत्व होने से सुखादि अंश में उसे प्रत्यक्तव है। बाह्य विषयाकार वृक्ति को इन्द्रियसन्निकर्प की अपेशा होती है। परन्तु आन्तर विषयाकार वृक्ति स्वयं ही उत्पन्न होती है। यही आंतर और वाह्य विषयों में विशेष है। अब 'दो उपाधियों को एकदेश में स्थित होने हैंसे उन्हें भेदजनकत्व नहीं होता' इस कथन पर अतिव्यासि दोष का अनुवाद कर उसका परिहार करते हैं।

नन्वेवं स्ववृत्तिसुखादिस्मरणस्यापि सुखाद्यंशे प्रत्यक्षत्वाप-त्तिरिति चेन्न । तत्र स्मर्थमाणसुखस्यातीतत्वेन स्मृतिरूपान्तः-करणवृत्तेर्वर्तमानत्वेन तत्रोपाध्योभिन्नकालीनतया तत्तदवच्छि-न्नचैतन्ययोभेंदात् । उपाध्योरेकदेशस्थत्वे सत्येककालीनत्वस्थै-वोपधेयाभेदप्रयोजकत्वात् ॥ अर्थ — 'दो उपाधियों को एकदेशस्थस्य होने पर भेदजनकस्य नहीं रहता। यह कहने पर अन्तःकरणस्थित सुखादिस्मरण को भी सुखादिअंश में प्रस्यक्त्य प्राप्त होगा। (परन्तु ऐसा होना अनिष्ट है, स्मरण को प्रत्यक्त कहना किसी को भी सम्मत नहीं) यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि (तन्न) अन्तःकरणवृत्ति सुख (अन्तःकरण में होने वाले स्मरण का विषय जो सुख) भूतकालीन रहता है और स्मृतिरूप अन्तःकरणवृत्ति वर्तमानकालीन होती है। इस कारण सुखविषय और सुखाकार स्मृतिवृत्तिरूप दोनों उपाधियों को भिन्नकालत्व है। उनका काल भिन्न होने से (सुखरूप विषय का काल भूत, और स्मृति का काल वर्तमान ऐसा कालभेद होने से) सुख और स्मृतिवृत्ति से अविद्याति का काल वर्तमान ऐसा कालभेद होने से) सुख और स्मृतिज्ञान में, प्रत्यक्त सुखादिज्ञान के प्रयोजक की अतिव्याप्ति नहीं होती) क्योंकि दोनों उपाधियों को एकदेशस्थत्व होकर एककालीनत्व भी जब हो तभी वह उपधेय के (उपहित चैतन्य के) अभेद में प्रयोजक हो सकता है। (केवल एकदेशस्थत्व होकर एककालीनत्व यदि न हो तो वह उपधेय के अभेद में प्रयोजक नहीं हो सकता)।

विवरण—एक प्रदेश में स्थित होने पर भी यदि भिन्नकालिकत्व दो उपाधियों को हो तो उन्हें उपधेय का भेदकत्व ही रहता है, अभेदकत्व नहीं। (एककालीनत्व तथा एकदेशस्थत्व भी यदि उपाधियों में हो तो उनमें उपधेयभेद का अप्रयोजकत्व रहता है, अन्यथा नहीं।) इस कारण में सुखी' इस सुखप्रत्यच्च के समय जिस प्रदेश में सुखाकार अन्तःकरणपरिणाम था वहीं पर सुखरूप विषय भी था। इससे सुखाविच्छन्न चैतन्य से अभिन्न, सुखाकारवृत्त्यविच्छन्न चैतन्य होता है। परन्तु 'में उस समय सुखी था' इस सुख समरण के समय 'सुख'भूत विषय, और तदाकार वर्तमान वृत्ति इन दोनों के अन्तःकरण रूप एकदेश में स्थित होने पर भी 'सुख' भूतकालीन और 'वृत्ति' वर्तमानकालीन होने से 'सुखाविच्छन्न—चैतन्याभिन्न तद्वृत्त्यविच्छन्न चैतन्य न होने से प्रत्यचत्वप्रयोजकत्व की सुखस्मरण में अतिब्याप्ति नहीं होती।

अव सिद्धान्ती ही पूर्वोक्त समाधान की अरुचि से दूसरा समाधान दे रहे हैं—

यदि चैकदेशस्थत्वमात्रमुपधेयाभेदप्रयोजकं तदा अहं पूर्वं सुखीत्यादिस्मृतावतिच्याप्तिवारणाय वर्तमानत्वं विषयविशेषणं देयम्। अर्थ — और यदि दो उपाधियों का एकदेशस्थाव ही उपधेय के अभेद में प्रयोजक (नियामक) मानना हो तो 'मैं पहले सुखी था' इत्यादि स्मृति में उसकी अतिब्याप्ति न होने देने के लिए 'विषय' में 'वर्तमानत्व' विशेषण देना चाहिये।

विवरण-'तृष्यत् दुर्जनन्याय' से वादी के कथन को ( दो उपाधियों के एकदेशस्थत्व को ही उपधेय भेद में प्रयोजकत्व-नियामकत्व-है ) स्वीकार कर उस प्रयोजकत्व के लक्षण पर भी अतिच्याप्ति नहीं हो पाती, यह बताते हैं 'प्रमाणचैतन्यस्य विषयावच्छिन्नचैतन्याभेदः' इस पूर्वोक्त छत्तण के 'विषय' पद में 'वर्तमानत्व' विशेषण के देने पर 'वर्तमानविषयाविञ्जनचैतन्याभिनन-वृत्यविद्युन्त चैतन्य ही' = वर्तमानकालीन विषय से अविद्युन्न चैतन्य से अभिन्न जो वृत्यविद्धन्न चैतन्य, वही ज्ञानप्रत्यक्तत्व का प्रयोजक है, ऐसा लक्षण निष्पन्न होने से सुखादिकों के स्मरणज्ञान में उसकी अतिन्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि सुखादिस्मरण में सुखादि विषय, वर्तमानकालीन न होकर भूतकालीन हैं। इस कारण स्मृति में लच्चण की अतिब्याप्ति नहीं होती। अव अवर्तमानस्य को उपाधिस्य नहीं होता (अविद्यमान पदार्थ, उपाधि नहीं होता ) । इसलिये 'विषयाविद्यन्न' इतने ही से पूर्वोक्त अतिन्याप्ति का निरसन हो जायगा । उसके लिए 'वर्तमानव्व' इस विषयविशेषण की आव-श्यकता न होने पर भी 'विषय शब्द को उपलक्षणस्व मानकर भूत, भविष्यत्. अविषय इत्यादि अन्य पदार्थों का भी ग्रहण किया जाय, ऐसा यदि कोई कहे तो उसके लिये विषयत्व के उपलक्षणत्व का भी निरसन कर तद्द्वारा पूर्वोक्त अतिब्याप्ति का भी निवारण करने के लिये 'वर्तमानत्व' इस विषय विशेषण की नितान्त अपेचा है । इस प्रकार 'प्रमाणचैतन्य का वर्तमानकालीन-विषयाविष्ठन चैतन्याभेद' यही प्रत्यत्तप्रयोजक है सिद्ध हुआ। इस पर पुनः शंका—

नन्वेवमिष स्वकीयधर्माधर्मीं वर्तमानौ यदा शब्दादिना ज्ञायेते तदा तादृशशाब्दज्ञानादावतिव्याप्तिः, तत्र धर्माद्यविच्छन्न-तद्वृत्यविच्छन्नचैतन्ययोरेकत्वात् ।

अर्थ - ऐसा मानने पर भी जिस समय अपने वर्तमान धर्माधर्म, शब्दादि-प्रमाणों के द्वारा जाने जाते हैं, तब उस तरह के शाब्द ज्ञान में अतिब्याप्ति होती है। क्योंकि वहां पर धर्मादिकों से अविच्छन्न चैतन्य और तदाकार वृत्यविच्छन्न चैतन्य को एकस्व रहता है।

विवरण—'विषय' में 'वर्तमान' विशेषण को लगाने पर भी धर्माधर्म-विषयक शाब्द ज्ञान में उस लज्ञण की अतिब्याप्ति होती है। क्योंकि धर्माधर्म-

को वर्तमानत्व है। धर्म और अधर्म, मन के धर्म होने पर भी वे स्वभाव-वैचिन्य के कारण परोत्त ही हैं। तथापि 'आप धार्मिक हैं,' 'तू अधार्मिक है' इत्यादि वाक्यरूप शब्द सुनकर 'मैं धार्मिक हुं' इत्यादि ज्ञान होता है। वह शब्दजन्य होने से शाब्द है। इस शाब्द ज्ञान में धर्माधर्म रूप विषय और तदाकार वृत्ति ( अन्तःकरणपरिणाम ) ये दोनों उपाधियां एकदेश में स्थित होने से दोनों से अवन्छिन्न हुए चैतन्य का भी अभेद है। इस कारण विषया-विच्छिन्न से बुच्यविच्छन्न चैतन्य का अभेदरूप प्रत्यच का प्रयोजकत्व, धर्मा-धर्मादिकों के शाब्द ज्ञान में है। क्योंकि सुखादि आन्तर पदार्थों का अन्तः-करण के साथ विना बाहर गये ही परिणाम होता है, यह अनुभव-सिद्ध है। यही प्रकार धर्माधर्मादिकों में भी है। मूलस्थ 'शब्दादिना' के आदि पद से 'में सुकृतादृष्ट से (पुण्य से) युक्त हूँ, क्योंकि में सुखी हूं। में दुष्कृतादृष्ट से युक्त हूं, क्योंकि में दुखी हूं' इत्याकारक अनुमानादिकी का प्रहण करना चाहिये। शाब्द ज्ञानादिकों में उन धर्मादिकों के जो शब्दादि प्रमाण हैं, उनसे अवस्छिन चैतन्य का और वर्तमान धर्मादिविपयावस्छिन चैतन्य का अभेद है। इस कारण ऐसे धर्माधर्मादिकों के शाब्द ज्ञान में पुनः प्रत्यत्तरव-प्रयोजक के उत्तण की अतिब्याप्ति हुई। मूठ में 'स्वकीयधर्माधर्मी' कहा गया है। यहाँ 'स्वकीय' शब्द से प्रमाण और विषय का एकदेशस्थत्व सचित किया है।

अब सिद्धान्ती 'इति चेत्' पद से पूर्वोक्त शंका का अनुवाद करके 'न' इत्यादि अग्रिम ग्रन्थ से उसका निरसन करता है—

इति चेत् ? न । योग्यत्वस्यापि विषयविशेषणत्वात् । अन्तःकरणधर्मत्वाविशेपेऽपि किञ्चिद्योग्यं किञ्चिद्योग्यमित्यत्र फलबलकल्प्यः स्वभाव एव शरणम्, अन्यथा न्यायमतेऽप्यात्मधर्मत्वाविशेषात् सुखादिवद्धर्मादेरपि प्रत्यक्षत्वापत्तिर्दुर्वारा ॥

अर्थ—( 'विषय' में 'वर्तमान' विशेषण के देने पर भी वर्तमान धर्माधर्म के शद्दजन्य ज्ञान में लज्ञण की अतिब्याप्ति होती है ) ऐसा यदि कहें तो ठीक नहीं है। क्योंकि योग्यत्व को भी विषयविशेषणत्व है। ( प्रत्यज्ञत्व-प्रयोजक के लज्ञण में 'विषय' शब्द के साथ 'वर्तमान' विशेषण की तरह 'योग्य' विशेषण भी जोड्ना चाहिये। तब धर्माधर्मादिकों के शाब्द ज्ञान में प्रत्यज्ञत्वप्रयोजक लज्ञण की अतिब्याप्ति नहीं होगी। क्योंकि सुखादिकों की तरह धर्मादिकों को भी अन्तःकरणधर्मत्व होने पर भी उनमें से कुछ प्रत्यज्ञ योग्य और कुछ प्रत्यज्ञ के अयोग्य हुआ करते हैं। इस विषय में फलबल से

कल्पनीय स्वभाव ही शरण (आधार) है। ऐसा न मानने पर न्यायमत पर भी यही दोप आता है। न्यायमत में भी सुखादिकों की तरह धर्मादिकों को भी आत्मधर्मत्व समान होने से प्रत्यच्चत्व की प्राप्ति होना दुर्वार (अपरिहार्य) है। अर्थात् नैयायिक सुख दुःख के समान धर्म अधर्म को भी आत्मा के धर्म मानते हैं। इस कारण फलवलकल्प स्वभाव को शरण न मानने पर उन्हें भी सुखादि की तरह धर्माधर्म का प्रत्यच्च होना स्वीकार करना होगा।

विवरण—'प्रमाणचैतन्य और वर्तमानविषयाविष्ठुत्र चैतन्य का अभेद प्रत्यच्तत्व का प्रयोजक है। यहां पर 'विषय' को 'वर्तमान' विशेषण की तरह 'योग्यत्व' विशेषण भी देना चाहिये। योग्यत्व का अर्थ है प्रत्यच्चयोग्यत्व। इस विशेषण के जोड़ने पर 'वर्तमान और प्रत्यच्च चान के योग्य— विषया-विच्छुत्र चैतन्य का वृत्त्यविच्छुत्र चैतन्य के साथ अभेद— प्रत्यच्तत्व में प्रयोजक है।' यह छच्चण सिद्ध होता है। धर्म और अधर्म प्रत्यच्चयोग्य नहीं हैं किन्तु, परोच्च हैं, और प्रस्तुत छच्चण में 'विषय' को 'प्रत्यच्चयोग्य' विशेषण दिया है। इस कारण छच्चण की धर्माधर्म में अतिच्याप्ति नहीं होती।

रांका—सुखादि और धर्मादि दोनों यदि अन्तःकरण के ही धर्म हैं अर्थात् दोनों में अन्तःकरणधर्मस्व यदि समान है तो उनमें से कुछ धर्मों को प्रत्यच योग्यता है और कुछ को नहीं—यह मानने में क्या नियामक है ?

समाधान-सुखादि और धर्मादि दोनों यद्यपि एक अन्तःकरण के ही धर्म हैं तथापि तद्वृत्ति सुखादि, प्रत्यत्त ज्ञान के योग्य हैं और धर्मादि, प्रत्यत्त योग्य नहीं हैं। ऐसा मानने में कारण उनका भिन्न स्वभाव ही है। अनुद्भु-तत्व, धर्मादिकों का स्वभाव है। इस कारण धर्मादिक, प्रत्यस्न के योग्य नहीं हैं। और उद्भूतत्व, सुखादिकों का स्वभाव है, इस कारण सुखादिक, प्रत्यच के योग्य हैं। अर्थात् अन्तःकरण के धर्मों में से कुछ प्रत्यत्त के योग्य है और कुछ नहीं। इस विषय में फलबल से कल्पनीय (फल रूप कार्य से अनुमान किया जाने वाला ) पूर्वोक्त उद्भूतःव और अनुद्भूतःवरूप स्वभाव ही अगत्या स्वीकार करना पड़ता है। इसके सिवाय अन्य उपाय नहीं। नैया-यिकों को भी इस फलबलकल्प्य स्वभाव का सहारा लेना पड़ता है। अन्यथा उनके मत में भी धर्मादिकों का प्रत्यन्त होने लगेगा। क्योंकि वे सुखादि और धर्मादिकों को आत्मधर्म मानते हैं। परन्तु सुखादिकों को तो प्रत्यन्त योग्य मानते हैं और धर्मादिकों को प्रत्यत्त के अयोग्य मानते हैं। परन्तु इसकी उपपत्ति को वे भी फलबलकल्प्य स्वभाव को बिना शरण किये बता नहीं सकते । इसलिये एक ही वस्तु के अनेक धर्मों में से कुछ को प्रत्यच्चयोग्यता है और कुछ को नहीं इसमें स्वभावविशेष ही नियामक है।

इस प्रकार प्रत्यक्षत्वप्रयोजक लक्षण की धर्माधर्म के शाब्द ज्ञान में शंकित अतिब्याप्ति का असंभव दिखाकर पुनश्च आगामी शंका को बताकर उसका समाधान करते हैं—

न चैवमिष वर्तमानतादशायां त्वं सुखीत्यादिवाक्यजन्य-ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यादिति वाच्यम् । इष्टत्वात् । 'दशमस्त्व-मसि' इत्यादौ सन्निकृष्टविषये शब्दादप्यपरोक्षज्ञानास्युपगमात् ।

अर्थ-"विषय' में 'योग्य' विशेषण के देने पर भी सुख की वर्तमान अवस्था में 'त् सुखी है' इस वाक्य से पैदा होने वाले ज्ञान को प्रत्यच्ता प्राप्त होगी (वह वाक्यजन्य ज्ञान, प्रत्यच्च है)। अर्थात् वह 'योग्य'पद्वित लच्चण भी वाक्यजन्य ज्ञान में अतिब्याप्त होगा।" यह कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि उस वाक्यजन्य ज्ञान को हम अपरोच्च ही मानते हैं और यही हमें इष्ट है। (उसका अपरोच्च ही हमें सम्मत है) इस कारण प्रवांकत लच्चण पर अतिब्याप्त नहीं होने पाती। कारण 'त् दसवां है' इत्यादि जिस वाक्यजन्य ज्ञान का विषय संनिकृष्ट होता है, ऐसा शब्द से होनेवाला भी ज्ञान अपरोच्च ही होता है, यह हमारा अभ्युपगम (सिद्धान्त) है। अतः प्रवोंक्त दोप नहीं है।

विवरण—प्रत्यच्हत्वप्रयोजक ठच्चण के 'विषय' पद में 'वर्तमान्त्व' और 'योग्यत्व' इन दो विशेषणों के ठगाने पर भी सुख की वर्तमानतावस्था में (जब कि व्यक्ति, सुख का साचात् अनुभव छे रहा हो तव) किसी व्यक्ति से 'तुम सुखी हो' कहने पर 'मैं सुखी हूँ' इत्याकारक ज्ञान को प्रत्यच्हत्व प्राप्त होगा। ('तुम सुखी हो' वाक्य से होने वाछ 'मैं सुखी हूँ' इत्याकारक ज्ञान को अपरोच्च = प्रत्यच्च कहना होगा) क्यों कि सुखानुभव के समय 'सुख', वर्तमान तथा प्रत्यच्च के योग्य भी होता है। इस कारण उस सुखज्ञान में 'योग्य और वर्तमान विषय से अविच्छन्न चैतन्य के साथ अभिन्न वृत्यविच्छन्न चैतन्य होता है। परन्तु 'त्वं सुखी' वाक्य से होने वाछा ज्ञान, पूर्वोक्तळच्चण का छच्च ही नहीं वन सकता। क्योंकि वाक्यजन्य ज्ञान, नियमेन परोच्च में रहता है। इस कारण वाक्यजन्य ज्ञान में 'अळच्च में छच्चण का रहना' रूप अतिव्याप्ति होती है।

सिद्धान्ती—'वाक्यजन्य सुलादि ज्ञान का प्रत्यच होना' हमें इष्ट ही है। इसिंछिये अतिब्याप्ति नहीं है।

वादी—(१) 'तृ सुखी है' इत्यादि वाक्य, सुखादि स्वविषय का अपरोत्त ज्ञान करानेवाला नहीं होता। (२) क्योंकि यह वाक्य है। सभी वाक्य परोत्त ज्ञान कराने वाले होते हैं —यह ज्याप्ति है। (३) उयोतिष्टोमादि वाक्यों के समान। अथवा (१) 'तत्त्वमित' इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान अपरोत्त नहीं है। क्योंकि वह वाक्यजन्य है। (३) उयोतिष्टोमादि वाक्यजन्य ज्ञान के तुल्य। इत्यादि अनुमान प्रमाण से वाक्यजन्य ज्ञान को नियमेन परोत्तत्व होता है। ऐसी स्थिति में आप 'तू सुखी है' इस वाक्य से होनेवाले ज्ञान में अपरोत्तत्व ही हमें इष्ट है —कैसे कह सकते हैं?

सिद्धान्ती—'तू दसवाँ है' इस वाक्य से 'में दसवाँ हूँ' इस्याकारक ज्ञान का विषय सिन्निकृष्ट = प्रस्यन्त, होने से उससे होने वाला ज्ञान भी प्रस्यन्त है। इस कारण वाक्यजन्य ज्ञान में नियमेन परोन्तस्व ही रहता है—आपके इस नियम का सिन्निकृष्ट विषय-वाक्यार्थ ज्ञान में व्यभिचार होता है। उपर्युक्त दो अनुमानों में आपने क्रमशः 'वाक्यस्वात्' और 'वाक्यजन्यस्वात्' दिये हुए दोनों हेतु, सोपाधिक हैं, उनमें 'सिन्निकृष्ट विषयस्व' उपाधि है। सिवाय हेतुओं में सस्प्रतिपन्तस्व भी है। (१) तत्त्वमिस इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान, अपरोन्त है। (२) क्योंकि उसका विषय अपरोन्त है। (३) चानुप प्रस्यन्त के तुल्य। इस प्रस्यनुमान में हेतु, पूर्वोक्त हेतु के साध्य का (परोन्तस्व का) अभाव सिद्ध करनेवाला है। इस कारण आपके दोनों हेतु सस्प्रतिपन्तित हैं।

'त् दसवां है' इस वाक्य को सुनकर 'में ही दसवां हूं' यह जो ज्ञान होता है उसे इन्द्रियजन्य नहीं कह सकते। क्योंकि पूर्वोक्त वाक्यश्रवण से पूर्व इन्द्रियसिक्वर्ष के रहने पर भी (अन्य सव, दसवे मनुष्य को और स्वयं दसवां स्वयं को प्रत्यत्त देखता हुआ भी 'में ही दसवां' यह ज्ञान किसी को भी नहीं हुआ था। प्रत्यत्त ज्ञान उत्पन्न करते समय, इन्द्रियों को, शब्दका सहकारित्व रहता है। ऐसा किसी ने भी नहीं माना है। इसिछिये 'तू दसवां' इस ज्ञान को शब्दसहकृत इन्द्रियजन्यत्व होने से अपरोत्तत्व भी नहीं कह सकते। इन्द्रियजन्यत्व न होने से वह ज्ञान परोत्त है, यह भी नहीं कह सकते। वर्षोंकि उसे यदि परोत्त कहें तो 'दसवां है' यह परोत्त ज्ञान, 'दसवां नहीं' इस अपरोत्त अध्यास की निवृत्ति नहीं कर सकता। इसिछिये 'तू दसवा है' अथवा 'तू वह बहा है' इत्यादि अपरोत्त विषय वाक्य से हुआ ज्ञान, अपरोत्त ही है—यह मानना पड़ता है।

रांका—'अपरोत्त विषय वाक्य से हुआ ज्ञान अपरोत्त ही होता है' मानने पर 'पर्वत विह्नमान् हैं' इत्यादि अनुमिति ज्ञान को भी प्रत्यत्त्व है, कहना पड़ेगा, यह शंका कर अनुमिति ज्ञान में पर्वतांश में या विह्न अंश में प्रत्यत्त्व की प्राप्ति को आप कहते हैं ? पर्वतांश में यदि कहें तो वह हमें इष्ट ही है। इस आशय से प्रथार समाधान करते हैं—

अत एव पर्वतो विह्नमानित्यादिज्ञानमपि वह्नचंशे परोक्षं

पर्वताशेऽपरोक्षम् । पर्वताद्यविक्छन्नचैतन्यस्य वहिनिःसृतान्तः-करणवृत्त्यविक्छन्नचैतन्याभेदात् । वह्वयंशे त्वन्तःकरणवृत्तिनिर्ग-मनासम्भवेन वह्वयविक्छन्नचैतन्यस्य प्रमाणचैतन्यस्य च परस्परं भेदात् । तथाचानुभवः 'पर्वतं पश्यामि वह्विमनुमिनोमीति' । न्यायमते तु पर्वतमनुमिनोमीत्यनुव्यवसायापत्तिः ।

अर्थ — इसीलिये (प्रमाणचैतन्य और योग्यवर्तमानविषयचेतन्य के अभेद को प्रत्यचप्रयोजकत्व है — हमारा यह अभ्युष्णम होने से ही) 'पर्वतो विह्नमान्' इत्यादि ज्ञान भी विह्न अंश में परोच्च और पर्वत अंश में अपरोच्च हैं क्योंकि पर्वतादिकों से अविच्छिन चैतन्य और इन्द्रिय के द्वारा वाहर निकली हुई अन्तःकरण वृत्ति से अविच्छिन चैतन्य का अभेद है। परंतु विह्न अंश में अन्तःकरण वृत्ति का देह के वाहर निकलने का संभव न होने से वह्नयविच्छन्न चैतन्य और प्रमाणचैतन्य का परस्पर भेद है (इस कारण 'पर्वतो विह्नमान्' यह अनुमान ज्ञान विह्न अंश में परोच्च है ) और अनुभव भी 'मैं पर्वत को देखता हूँ और उस पर स्थित अग्नि का अनुमान करता हूँ' ऐसा ही है। परंतु इसके विपरीत न्यायमत में 'मैं पर्वत का अनुमान करता हूं' ऐसा ही है। परंतु इसके विपरीत न्यायमत में 'मैं पर्वत का अनुमान करता हूं' ऐसा ला अनुन्यवसाय होता है।

विवरण—'प्रमाणचैतन्य और प्रमेयचैतन्य के अभेद' को हमने प्रत्यक्त का प्रयोजक माना है। (जिस ज्ञान का विषय सिन्नकृष्ट = अतिसमीप होता है, वह ज्ञान, इन्द्रियजन्य न होनेपर भी अपरोच्च माना जाता है) इसिल्ये 'पर्वत विद्वमान् है' इत्यादि ज्ञान भी संनिकृष्ट स्थित पर्वत अंश में अपरोच्च हैं और चच्चसे संनिकृष्ट न हुए वन्हि अंश में परोच्च हैं। पर्वत अंश में अपरोच्च कैसे होता है पूछो, तो बताते हैं—पर्वतिविशिष्ट चैतन्य और तदाकार—अंतःकरण चैतन्य का अभेद हुआ है। प्रमाणचैतन्य और विषयचैतन्य का अभेद ही प्रत्यक्त का प्रयोजक (कारण) है। यह हमारा अभ्युपगम होने से 'पर्वत विद्वमान् है' यह ज्ञान, पर्वत रूप विषय अंश में अपरोच्च (प्रत्यच्च) है। परन्तु उपर्युक्त वाक्य से जिस अग्नि का ज्ञान होता है उस अग्निसे अन्तःकरणवृत्ति का साचात् संबंध नहीं होता। इस कारण अग्निविशिष्ट चैतन्य और अन्तःकरणवृत्ति रूप प्रमाणचैतन्य का परस्पर भेद है, अभेद नहीं। इसिल्य बिह्न अंश में पूर्वोक्त ज्ञान को प्रत्यक्त न होकर परोच्च है।

परन्तु भट्टपाद ने कहा है-

'सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीचकैः। न सर्वछोकसिद्धस्थळचणेन निवर्तनम्॥' अर्थात् परीचर्कों को लोक प्रसिद्धि का अनुसरण करना ही योग्य है। लोकप्रसिद्धि को छोड़कर केवल लच्चण से सर्वलोकप्रसिद्ध वस्तु का निवर्तन करना, कभी भी उचित नहीं है, यह भाव है। इसलिए 'पर्वत विद्वमान् है' इस प्रसिद्ध अनुमिति का केवल लच्चण के द्वारा हटाना योग्य नहीं है। इस शंका का समाधान यंथकार 'तथा च' वाक्य से करते हैं। हमारे कहने के अनुसार ही लोक-प्रसिद्धि भी (लोगों का अनुभव भी) है। सभी लोक 'मैं पर्वत को प्रत्यच्च देखता हूं' परन्तु उस पर स्थित अग्नि को प्रत्यच्च नहीं देख रहा हूं किंतु 'धूम' लिङ्क से उसका अनुमान करता हूं कहते हैं। अर्थात् हम लोक-प्रसिद्धि का अनुसरण कर ही 'पर्वतो विद्वमान्' यह ज्ञान पर्वत अंश में अपरोच्च है और विद्व अंश में परोच्च है' कहते हैं; लोकप्रसिद्धि का अपलाप नहीं करते।

इस प्रकार हमने वेदान्तपत्त में लोकप्रसिद्धि का अनुसरण किस प्रकार होता है दिखाकर नैयायिक अपने पत्त में लोक प्रसिद्धि का अतिक्रमण कैसे करते हैं दिखाने के लिये 'न्यायमते तु' इत्यादि ग्रंथ प्रारंभ करते हैं । न्यायमत में ही 'में पर्वत का अनुमान करता हूं' यह अनुज्यवसाय होता है । क्योंकि नैयायिक पर्वत को और उस पर स्थित धूम को भी प्रत्यत्त देखकर पश्चात् 'यह पर्वत विह्नमान् है' अनुमान करता है । इस कारण 'यह घट' इस प्रकार पहले प्रत्यत्त देखकर पश्चात् 'में घट को जानता हूँ' इस मानस अनुज्यवसाय के समान उस अनुमितिज्ञान को भी अनुज्यवसायत्व है । ज्यवसायत्व (इन्द्रियजन्यपूर्वज्ञानत्व) नहीं । मूलस्थ 'न्यायमते तु' यहां 'तु' शब्द वेदान्त से न्यायमत में वेलज्ञण्य ज्यक्त करने के लिये है । अब ग्रंथकार किस अनुमिति में ज्ञान सर्वांश में परोज्ञ होता है—बताकर 'सुरभिचन्दनम्' ज्ञान में भी पूर्वोक्त न्याय ही लगता है—बताकर 'सुरभिचन्दनम्' ज्ञान में भी पूर्वोक्त न्याय ही लगता है—बताते हैं ।

असन्निकृष्टपक्षकानुमितौ तु सर्वांशेऽपि ज्ञानं परोक्षम् । सुरभिचन्दनमित्यादिज्ञानमपि चन्दनखण्डांशे अपरोक्षं सौरभांशे तु परोक्षं सौरभ्यस्य चक्षुरिन्द्रियायोग्यतया योग्यत्वघटितस्य निरुक्तलक्षणस्याभावात् ॥

अर्थ—जिस अनुमितिज्ञान में पच, असंनिकृष्ट (चनुरादि इन्द्रियों से असम्बद्ध—इन्द्रियों का विषय न बननेवाला ) होता है। उसमें ज्ञान सभी अंशों में परोच्च ही होता है। 'यह चन्दन का मूठा सुगन्धी है' इत्यादि दूरस्थ मूठे को (विषय को ) देख होनेवाला ज्ञान भी 'चंदन का मूठा' इस अंश में अपरोच्च और सुगंध अंश में परोच्च है। क्योंकि 'सुगंध' चच्चरिन्द्रिय के विषय होने योग्य नहीं है। (सौरभ में चच्चरिन्द्रिय का विषय बनने की योग्यता

नहीं है ) और प्रत्यसप्रयोजकत्व के पूर्वोक्त लक्षण में 'योग्य' विशेषण दिया है अतः योग्यत्वघटित निरुक्त (पूर्वोक्त ) लक्षण का यहां अभाव है।

विवरण—परंतु इसके विपरीत (१)—'पृथ्वी के परमाणु गंधवान् हैं। (२)—क्योंकि उनमें पृथ्वीत्व है। (३)—घटादिकों के समान'। इस अनुमान में पृथ्वी के परमाणु-पच है। परन्तु वह अप्रत्यच्च (असंनिक्छ) है। इस तरह जिस अनुमिति ज्ञान में पच अप्रत्यच्च होता है उस अनुमान में पच और साध्य रूप दोनों अंशों में ज्ञान परोच्च ही होता है। और जिस अनुमिति में पच, प्रत्यच्च रहता है वहां पच रूप अंश में ज्ञान प्रत्यच्च रहता है और साध्य अप्रत्यच्च (परोच्च) रहता है। परन्तु जिस अनुमिति में पच्च भी अप्रत्यच्च हो वहां पच्च और साध्य रूप दोनों अंशों में ज्ञान परोच्च ही रहता है। इस नियम के अनुसार ही 'सुरभिचन्दनम्' ज्ञान में विशेष शंका करते हैं—

चन्दन का मूठा, देखनेवाले व्यक्ति से दूर है, और उस व्यक्ति को 'यह चन्दन का मूठा सुगंधी है' इत्याकारक ज्ञान उस मूठे को देख कर ही हुआ है। ऐसी स्थिति में यह ज्ञान 'सौरभ' अंश में परोच्च है या अपरोच्च ? उस ज्ञान में परोच्च की सामग्री न होने से उसे परोच्च नहीं कह सकते। 'जहां जहां चन्दन का टुकड़ा होता है, वहां वहां सुरभित्व होता है' इत्यादि व्याप्ति-ज्ञानादि, परोच्च ज्ञान की सामग्री है। परन्तु वह 'चन्दन सुरभि है' इस ज्ञान के पूर्व संभव नहीं होती। सिवाय उस ज्ञान का विषय जो 'सौरभ', वह प्रत्यच्च योग्य भी है। इसिल्ये उस विषय में अनुमान करना ही व्यर्थ है। अतः 'सुरभि चन्दनम्' यहां ज्ञान को सौरभ अंश में परोच्च नहीं कह सकते, और अपरोच्च भी नहीं कह सकते। क्योंकि वहां सुगंधाकार वृत्ति, उत्पच्च नहीं हुई है। और विषयाकार वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं होती तब तक अपरोच्च ज्ञान का संभव नहीं।

इस पर सिद्धान्ती कहता है—'चन्दन सुगन्धि है' यहां सौरभ अंश में ज्ञान को हम परोच ही मानते हैं। (मूल में 'इत्यादि ज्ञानम्' के आदि शब्द से 'मधुर आम्रफल' इत्यादि दूसरे ज्ञानों का ग्रहण करना चाहिये) किसी व्यक्ति ने दूर से ही चन्दन का मूठा अथवा आम्रफल को चच्च से देखा और उसे वह मूठा या फल देख कर ही 'चन्दन सुगंधि है और आम्रफल मधुर है' ज्ञान हुआ। उस स्थिति में उसे गंध का या रस का जो ज्ञान हो रहा है, वह परोच है या अपरोच ? क्योंकि उसने चन्दन को स्वयं स्ंचा नहीं या आम्रफल को चखा नहीं, किन्तु दूर से ही उन पदार्थों को चच्च से केवल देखा है। अतः उस ज्ञान में संशय होता है।

तथापि ऐसे प्रसंग में गंध रसादिकों का ज्ञान-परोन्न, और चन्दन का दुकड़ा तथा आम्रफल का ज्ञान अपरोन्न रहता है, यही मानना चाहिये। क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले उसी चन्दन का यदि गन्ध लिया हो तो मूठे को केवल देख कर ही 'वह सुगंधी है' यह उत्पन्न हुआ ज्ञान 'स्मृति' कहावेगा। और यदि उसने पहले विना स्ंघे ही 'वह सुगंधी है' यह ज्ञान उसे हो रहा हो तो 'चन्दन खण्डत्व' रूप लिंग (हेतु) से होनेवाला सौरभज्ञान 'अनुमितिज्ञान' कहावेगा। आम्रफल के मधुर रस के विषय में भी इसी तरह समझना चाहिये। क्योंकि पूर्वोक्त 'पर्वत अग्निमान् है' इस अनुमितिज्ञान में पर्वत की तरह प्रस्तुत उदाहरण में सौरभ व माधुर्य का आश्रयभूत मूठा और आम्रफल प्रत्यन्न दीखते हैं। इस कारण तत्तद् अंश में उनका ज्ञान अपरोन्न ही है।

रांका—सौरभ में भी योग्यविषयता है। वह घाणेन्द्रिय का विषय वन सकता है। तब सौरभ अंश में भी ज्ञान को अपरोत्तत्व क्यों नहीं ? अर्थात् सुगंध को इन्द्रिययोग्यविषयत्व होते हुए उसका ज्ञान क्यों न प्रत्यन्न हो।

समाधान—सौरभ में चच्चिरिन्दिय का विषय होने की योग्यता नहीं है। प्राणेन्दिय का विषय होने की योग्यता है। सुगंध प्राणेन्द्रिय का विषय है। वह चच्चिरिन्दिय का विषय नहीं। इस कारण हमने प्रत्यच प्रयोजक का 'तत्तिदिन्दिययोग्यत्वघटित' छच्चण वताया है। उसका इस सौरभ में अभाव है। केवछ चच्च से देख कर सौरभ का अपरोच्च ज्ञान होना शक्य नहीं। इसिछिये उपर्शुक्त शंका हो नहीं सकती।

जिस अनुमितिज्ञान में पत्त असंनिकृष्ट है उस अनुमिति में पत्त की अपरोत्तता का असंनिकृष्टत्व जैसा बाधक बनता है उसी तरह जिस अनुमिति में पत्त संनिकृष्ट (अपरोत्त) है ऐसे 'चन्दन सुरिम है' ज्ञान में 'पत्त' के अंश में ज्ञान को अपरोत्तत्व तथा साध्यांश में परोत्तत्व होता है। यह मानने पर प्रसिद्ध जातिबाधक सांकर्य की प्राप्ति बाधक होती है। इस कारण 'ज्ञान, पत्त के अंश में अपरोत्त और साध्य के अंश में परोत्त होता है' यह कथन अनुचित है। इस शंका का अनुवाद कर उसका निरसन किया जाता है:—

न चैवमेकत्र ज्ञाने परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरभ्युपगमे तयोर्जातित्वं न स्यादिति वाच्यम् । इष्टत्वात् । जातित्वोपाधित्वपरिभाषायाः सकलप्रमाणागोचरतया अप्रामाणिकत्वात् । घटोऽयमित्यादि प्रत्यक्षं हि घटत्वादिसद्भावे मानं न तु तस्य जातित्वेऽपि ॥

जातित्वरूपसाध्याप्रसिद्धौ तत्साधकानुमानस्याप्यनवका-शात् । समवायासिद्धचा ब्रह्मभिन्ननिखिलप्रपश्चस्यानित्यतया च नित्यत्वसमवेतत्वघटितजातित्वस्य घटत्वादावसिद्धेश्च । एवमेवो-पाधित्वमपि निरसनीयम् ॥

अर्थ— 'पूर्वोक्त प्रकार से एक ज्ञान में आंज्ञिक परोक्त और आंज्ञिक अपरोक्त इन दो धर्मों का स्वांकार करने से उन दोनों को भी जातित्व नहीं है' यह कहना ठीक नहीं। क्योंिक परोक्त ओर अपरोक्त का जातित्व नहीं नहीं हमें इप्ट ही है। क्योंिक जातित्व और उपाधित्व की परिभाषा (तर्कशास्त्र का संकेत) किसी प्रमाण का विषय न होने से अप्रामाणिक है। (उस परिभाषा में कोई प्रमाण नहीं है) 'यह घट' इत्यादि प्रत्यक्त-प्रमाण घटादिकों के अस्तित्व में ही प्रमाण है, उनके जातित्व में प्रमाण नहीं हो सकता। इस प्रकार जातित्वरूप साध्य की अप्रसिद्ध (सर्वथा असिद्धि) होने से तत्त्साधक अनुमान की भी प्रवृत्ति हो नहीं सकती। और समवाय की प्रमाण से सिद्धि न होने से तथा ब्रह्मभिन्न समस्त प्रपञ्च की अनित्यता होने से नित्यत्व और समवेतत्व से युक्त जातित्व की घटत्वादिकों में असिद्धि होती है। इस कारण 'यह घट' इत्याकारक प्रत्यक्त, घटत्वादिकों के जातित्व में प्रमाण नहीं हो सकता इसी न्याय से नैयायिकों के पारिभाषिक उपाधित्व का भी निरसन करना चाहिये।

विवरण—उपर्युक्त शंका का आशय इस प्रकार है—'पर्वत विह्नमान् है' इस एक ही ज्ञान में परोक्तव भी है और अपरोक्तव भी है—ऐसा आप कहते हैं। परन्तु 'पर्वत विह्नमान् है' यह विह्नप्रकारक पर्वतिविशेष्यक और संयोग-संसर्गक विशिष्ट ज्ञान भी एक ही है, किन्तु उसे पर्वतरूप विशेष्यांश में प्रत्यक्त और अग्निरूप विशेष्यांश में परोक्त मानने पर प्रत्यक्तव और परोक्तव में जातित्व सिद्ध नहीं हो सकेगा। क्योंकि वह विशिष्ट ज्ञान सांकर्य रूप जातिवाधक-कारण-से युक्त है। परस्पर समानाधिकरण न होनेवाले दो धर्मों का एक स्थान में समावेश होना (उनका एक अधिकरण में रहना) संकर कहलाता है। संकर, जातिका बाधक (बाध करनेवाला) धर्म है। उपर्युक्त दो ज्ञानों का 'पर्वतो विह्नमान्' इस स्थल में संकर होता है। इस कारण वह संकर, परोक्तव और अपरोक्तव के जातित्व का बाध करेगा।

तार्किकों की इस शंका पर सिद्धान्ती कहता है-

'पर्वतो विह्नमान्' इस विशिष्ट ज्ञान में जाति और उपाधि से विल्ज्जण, परोज्जत्व और अपरोज्जत्व धर्म मानने पर उसमें (परोज्जत्व-अपरोज्जत्व को ) नैयायिकों का इष्ट, जातित्व सिद्ध नहीं हो सकेगा—यह भय आपका ब्यर्थ है। क्योंकि परोक्तत्व और अपरोक्तत्व में जातित्व का न होना है इष्ट ही है। क्योंकि प्रत्यक्तत्व और परोक्तत्व, जाति और उपाधि से भिन्न एक धर्म है, यही हमारा मत है।

दांका—घटस्वादि अन्य जातियों की तरह परोच्यव और अपरोक्य दो जातियां भी प्रमाणसिद्ध हैं। तब उनके प्रमाणसिद्ध जातियां का स्वीकार न करने पर अतिप्रसंग होगा।

समाधान—जातित्व और उपाधित्व (जाति और उपाधि) आपके संकेत हैं (आपकी रची परिभाषाएँ हैं ) उन्हें प्रामाणिकत्व नहीं है (जाति और उपाधि, प्रत्यचादि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होतीं )।

रांका—नील घटत्वादिकों में जैसा उपाधित्व प्रमाणसिद्ध है, उसी तरह घटत्वादिकों में जातित्व भी प्रमाणसिद्ध ही है। तब घटत्व जाति में कोई प्रमाण नहीं, यह आप कैसे कहते हैं ?

समाधान—आपके पारिभाषिक जाति के विषय में जैसे प्रमाण नहीं, वैसे ही उपाधि के विषय में भी प्रमाण नहीं है, यह हमारा कथन है। इसी-कारण मूल में जातित्व के साथ उपाधित्व का भी ग्रहण किया है। अर्थात् 'घटत्वादिकों में जातित्व रहता है' और उसी तरह 'नील घटत्व में उपाधित्व रहता है' ये आपकी दोनों परिभाषाएँ, प्रत्यचादि किसी प्रमाण का विषय न होने से अप्रामाणिक हैं।

दांका—'जिस वस्तु का जिस इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है, उसी इन्द्रिय से तिन्नष्ठ जाति और उस वस्तु के अभाव का भी ग्रहण होता है' इस न्याय से 'यह घट' इत्यादि प्रत्यक्तज्ञान से घटत्वजाति का चान्नुप प्रत्यक्त होता है। तब 'जाति और उपाधि के विषय में कोई प्रमाण नहीं है' यह आप कैसे कह रहे हैं। इस शंका का समाधान 'घटोऽयम्॰' इत्यादि ग्रंथ से ग्रन्थकार ने किया है, जिसका आशय इस प्रकार है—

'यह घट' इत्यादि प्रत्यचज्ञान घटत्वादिकों के अस्तित्व में ही प्रमाण है। उसके जातित्व में प्रमाण नहीं है। क्योंकि घटत्व के अस्तित्व का ज्ञान कराकर ही वह उपज्ञीण (कृतकार्य) हो जाता है। घटत्वादिकों का अस्तित्व सिद्ध करने केलिये ही उस प्रत्यच के प्रवृत्त होने से उसका अस्तित्व सिद्ध करते ही वह कृतार्थ हो जाता है और उसके जातित्व की सिद्धि के लिये अप्रवृत्त होने से वह जातित्व की सिद्धि में उदासीन रहता है।

रांका—घटत्वजाति में प्रत्यत्तप्रमाण के न होने पर भी अनुमान प्रमाण है—"घटत्व जाति है, (क्योंकि उसे—घटत्व को) उपाधिभिन्न सामान्यधर्मत्व होने से अथवा नित्य और अनेकसमवेत होने से, सत्ता की

तरह । तब प्रन्थकार 'जातिस्वरूप' इत्यादि ग्रन्थ से इस शंका का समाधान करते हैं—

इस अनुमान में नित्य और अनेकसमवेत रूप छत्तण से युक्त जातित्व रूप साध्य की अप्रसिद्धि होने से उसके अधीन रहनेवाले ब्याप्तिज्ञानादि का भी अभाव होने से इस जातिसाधक अनुमान को अवसर ही नहीं मिल पाता।

रांका—ऐसे जातित्व की अप्रसिद्धि होने पर भी उस जातित्व के घटक (अवयवभूत) नित्यत्व, एकत्व और अनेकसमयेतत्व, इनकी क्रम से आत्मा, आकाश और घटादिकों में प्रसिद्धि है। क्योंकि—'नित्यमेकमनेक-समवेतं सामान्यस्' यह सामान्याख्य जातिका छत्तण किया है। उसमें से नित्यत्व आत्मा में, एकत्व आकाश में, और अनेक समवेतत्व घटादिकों में प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रसिद्ध नित्यत्वादिकों का ग्रहण करके उनसे युक्त जातित्व की घटत्वादिकों में सिद्धि होगी।

प्रनथकार ने 'समवायासिद्धवा शून्य' इत्यादि मूल श्रन्थ से इस शंका का निरसन किया है जिसका आशय इस प्रकार है—समवाय नाम का कोई पदार्थ ही सिद्ध नहीं है।

( नैया॰ ) तथापि 'यह घट रूपवान् है' (मृत्तिका में मृत्तिका रूप अवयवों में ) घट अवयवी है'। यहां रूप और घट अथवा मृत्तिका और घट में संयोग की प्रतीति तो होती नहीं, और संबन्ध तो उनमें है ही, अतः परिशेपन्याय से युतसिद्ध पदार्थों में प्रतीत होनेवाले संयोग से भिन्न अयुतसिद्ध पदार्थों के समवाय संबंध की सिद्धि होती है।

(वेदा०) आपका यह कहना उचित नहीं है। कारण, रूपादि गुण और वस्त्रादि गुणी (द्रव्य) अथवा परमाणु आदि अवयव और द्रवणुक आदि अवयवी इनमें भेद स्पष्ट है तथा उनका संबंध जो समवाय है वह भी अत्यंत (बिलकुल) भिन्न है, ऐसा स्वीकार करने पर 'दण्डः पुरुपः' में जैसे समानाधिकरण का प्रत्यय संभव नहीं होता वैसे ही 'शुक्ल घट, मृद्घट' इनमें भी समानाधिकरण का प्रत्यय नहीं हो पायगा। कारण, 'दण्डः पुरुपः' दण्ड ही पुरुप है, यह कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें अत्यन्त भेद है। उसी तरह गुण गुणी, अवयव अवयवी, और द्रव्य तथा समवाय संबंध के भी अत्यन्त भिन्न होने से 'शुक्ल घट, मृद्घट' द्रव्यसमवेत गुण आदि में समानाधिकरण-प्रत्यय की संभावना भी नहीं की जा सकेगी किन्तु 'शुक्लघट, मृत्तिका में घट' ऐसा समनाधिकरण प्रत्यय तो हुआ करता है। अतः इस सामानाधिकरण्य की प्रतीति से 'शुक्ल घट' आदि में अभेद (तादात्मय) ही स्वीकार करना चाहिये। उपर्युक्त 'दण्डः पुरुपः' उदाहरण व्यतिरेकी है। अन्वयी वहीं है।

सिवाय दो समवायी पदार्थों का समवाय, अपने समवायी पदार्थों से ( जिनका समवाय हो ) संबद्ध होकर विशिष्ट प्रत्यय का नियामक होता है या उनसे असंबद्ध रहकर ही वह विशिष्ट प्रत्यय का नियामक होता है ? घट द्वय है और रूप गुण है। ये दोनों पदार्थ युतसिद्ध ( पृथकसिद्ध ) नहीं हैं, किन्तु अयुतसिद्ध हैं। इस कारण उनमें संयोग संबंध नहीं रहता। समवाय संबंध ही संभव होता है। इसिलये जिसमें समवाय हो वह समवायी, इस ब्युत्पत्ति से घट और रूप ये दोनों पदार्थ समवायी हैं। समवाय उन समवायी पदार्थों से संबद्ध हो कर 'ये दो पदार्थ समवेत हैं' 'घट रूपी है' ( रूपवान = रूप से युक्त है ) इस विशिष्ट प्रत्यय का नियामक (कारण) होता है या वह ( समवाय ) समवायी पदार्थों से संबद्ध न होकर ही विशिष्ट प्रत्यय का नियासक होता है ? यह प्रश्न सिद्धान्तीने 'समवाय संबंध' को पृथक पदार्थ माननेवाले तार्किक से किया है। ऐसे उभयकोटिक प्रश्न को विकल्प कहते हैं। 'दण्डी पुरुषः' ( दण्डवान पुरुष ) यह विशिष्ट प्रत्यय है। क्योंकि इसमें 'दण्ड' विशेषण और 'पुरुप' विशेषित ( विशेष्य ) है । 'यह पुरुप दण्डवान् हैं' इस प्रत्यय ( अनुभव ) का विषय 'विशेषित' (विशेषणयुक्त) पुरुष है । इसिलिये यह प्रत्यय, विशिष्ट है। उसी तरह 'रूपी (रूपवान्) घटः' इसमें भी 'रूप' विशेषण से युक्त (विशेषित = समवेत ) घट, विषय है । इस कारण यह भी विशिष्ट प्रत्यय है। ऐसे विशिष्ट प्रत्यय का नियामक कौन ? संबद्ध समवाय या असंबद्ध समवाय ?

सिद्धान्ती—'समवाय, समवायी पदार्थों से संबद्ध होकर विशिष्ट प्रत्यय का नियामक होता है' इस प्रथम पत्तको मानने पर अनवस्था दोष होगा। जैसे—नैयायिक का कहना है कि—'रूपी घटः' इस प्रत्यय में 'रूप और घट' दोनों पदार्थ विलकुल भिन्न हैं। तथापि परस्पर संबद्ध हैं। इन दो अयुत-सिद्ध पदार्थों में संबंध की संभावना तो बन ही नहीं सकती। अतः नित्यसंबद्ध समवाय की सिद्धि हो जाती है।

तव वेदान्ती कहता है कि 'समवाय' भी तो संबंध ही है। इसी कारण वह रूप और घट इन दो पदार्थों के मध्य में रहता है। वह रूपात्मक या घटात्मक न हो कर रूप और घट से बिलकुल भिन्न है। तब उनको संबद्ध कराने के लिये एक और संबंध की आवश्यकता होगी। अन्यथा असंबद्ध और अतद्रृप समवाय उन दो पदार्थों में किसी प्रकार के अतिशय को पैदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार रूप और समवाय का किएपत संबन्ध भी परस्पर सम्बद्ध हो कर ही संबंधी पदार्थों में अतिशय को पैदा कर सकेगा। अतः समवाय और समवायी का संबंध होने के लिये दूसरा समवाय, उसके संबंध के लिये तीसरा, उसके संबंध के लिये चौथा, इसप्रकार अविचित्रन समवायपरंपरा प्राप्त होगी। इसी को अनवस्था

दोष कहते हैं। रूप और घट के समवाय की स्वरूप से ही स्थिति मानने पर घट और पट के संयोग की भी स्वरूप से ही स्थिति माननी होगी। अर्थात् घट पटादि पदार्थों पर संयोग की समवाय से स्थिति की कल्पना करना व्यर्थ है। इसिलिये रूप और घट का तादास्य मानना ही सर्वथा संयुक्तिक है।

यदि ऐसा कहें कि समवाय, समवायी पदार्थों से नित्यसंबद्ध हुआ ही प्रतीत होता है, जिससे पूर्वोक्त अनवस्था दोष नहीं हो सकेगा। तो संयोग भी संयोगी पदार्थी से नित्यसम्बद्ध हुआ ही प्रतीत होता है तब संयोग को संबंधित होने के लिए एक दूसरे समवाय संबंध की अपेन्ना नहीं होनी चाहिए। इस पर यदि ऐसा कहें कि दो द्रव्यों का संयोग होने से संयोग पृथक पदार्थ है, उसे 'गुण' कहते हैं, अतः अपने स्वरूप (गुण) से भिन्न स्वरूप वाले द्रव्य से संबंधित होते समय उसे समवाय की अपेचा रहती है। तो समवाय भी अर्थान्तर ( पृथक् पदार्थ ) है अर्थात् द्रव्य, गुण और कर्म पदार्थों से वह भिन्न पदार्थ है। तब वह द्रव्य, गुण और कर्म से सम्बंधित होते समय दूसरे लम-वाय की अपेत्ता कैसे नहीं करेगा। अवश्य ही करेगा। इस पर यदि ऐसा कहें कि 'संयोग' यह गुण पदार्थ होने से दृज्यों से सम्बंधित होते समय 'समवाय' की अपेचा करता है। संयोग की तरह समवाय स्वयं गुण नहीं है, अपितु सात पदार्थों में से छुठा पदार्थ है। इसिछिए उसे दूसरे समवाय की अपेक्षा नहीं होती कहें, तो संयोग को गुणत्व आपकी परिभाषा में है, शास्त्रीय नहीं। सिवाय अपेचा में निमित्त 'पदार्थान्तरत्व' का होना दोनों में समान है। 'संयोग' जैसे संयोगी से पृथक् पदार्थ है, वैसे 'समवाय' भी 'समवायी' से पृथक पदार्थ है। अतः जैसे संयोग, संयोगी के साथ सम्बद्ध, होने के लिए समवाय की अपेचा रखता है वैसे ही समवाय को समवायी से सम्बद्ध होने के लिए दूसरे समवाय की अपेशा ( आवश्यकता ) होनी ही चाहिए। विना उसके वह समवायी से कैसे सम्बंधित हो सकेगा ?

अनवस्था दोप के निवारणार्थ यदि हम पूर्वोक्त विकल्पों में से दूसरे पत्त का (समवायी से विना संबंधित हुए ही समवाय विशिष्ट प्रत्यय का नियामक होता है) प्रहण करें तो 'अतिप्रसंग' दोप होगा। क्योंकि फिर तो कोई भी असंबद्ध पदार्थ, विशिष्ट प्रत्यय का नियामक हो सकेगा। असंबद्ध पट से भी 'रूपी घटः' प्रत्यय होने का प्रसंग प्राप्त होगा। सिवाय हम अद्वैतसिद्धांती आप तार्किकों से यह पूछते हैं कि समवाय अनेक हैं या एक ? आप उसे अनेक नहीं बता सकते, कारण 'समवायस्तु एक एव', 'विशेप' पदार्थ के अनन्त होने पर भी 'समवाय' एक ही है—आप की परिभाषा है। इसलिए समवाय के अनेक मानने पर 'अपसिद्धांत' और 'गौरव' दो दोप प्राप्त होंगे। यदि 'समवाय' को एक बतावें तो रूप, ज्ञान आदि का समवाय वायु, घट आदि

पर स्थित समवाय से पृथक् (भिन्न) न होने से 'वायु रूपवान् है और घट विल्नण गतिमान् है,' प्रतीति होने का प्रसंग प्राप्त होगा। इस पर यदि आप कहें कि वायु में रूप का, और घट में विल्नण गति का अभाव होने से उपर्युक्त प्रतीति का प्रसंग कैसे प्राप्त होगा? उत्तर—वायु में रूप की स्थिति का प्रयोजक (कारण) रूपसमवाय के रहने पर भी रूप का अभाव (रूप नास्त) वताने लगें तो 'व्याघात' दोप प्राप्त होगा।

स्स प्रकार समवाय के सिद्ध न होने पर प्रत्यक्तगम्य कार्यस्व और ब्रह्मभिन्नत्विलंगक अनुमान से तथा "हे सोम्य, यह समस्त कार्यरूप जगत्,
उत्पत्ति से पूर्व सत् ही था," इस श्रुति से सिद्ध 'ब्रह्म से मिन्न सकल प्रपंच
अनित्य है' इस न्याय से नित्यत्व व समवेतत्व विशेषणों से युक्त जातित्व की
घटत्वादि में असिद्धि है। (समवाय की ही सिद्धि न होने से प्रत्यक्त प्रमाण के
द्वारा घटत्वादिकों में जाति की सिद्धि नहीं होती। जाति में कार्यत्व होने से
और वह ब्रह्मभिन्न होने से उसकी अनित्यता का अनुमान हो जाता है। एवं च
अनुमान से भी जाति सिद्ध नहीं हो पाती। श्रुति से भी 'समस्त प्रपंच
अनित्य' सिद्ध होने से नित्य व अनेकसमवेत जाति घटत्वादिकों में सिद्ध
नहीं हो पाती)

नैयायिकों से स्वीकृत जाति की इस प्रकार अप्रामाणिकता सिद्ध होने से ही 'परोच्चत्व और अपरोच्चत्व' को हम जातिरूप नहीं मानते। इसी प्रकार घटत्वादिकों के जातिरूप होने में भी कोई प्रमाण नहीं है। जाति की अप्रा-.णिकता में तीन हेतु हैं- १-प्रत्यत्त तो घटत्व के अस्तित्व में (सत्ता में) प्रमाण है, जातित्व में नहीं। २-जातित्वरूपसाध्य की अप्रसिद्धि होने से अनुमान प्रमाण का अवसर ही नहीं प्राप्त होता। ३—जातिलज्ञण घटित नित्यत्व, समवेतत्व आदिकी असिद्धि होने से भी जाति की सिद्धि नहीं हो पाती। इस पर तार्किक पूछता है कि आप ने तो जाति की तरह उपाधि को भी अप्रामाणिक बताया था परनतु तीन हेतुओं से मात्र जाति की परिभाषा अप्रामाणिक ठहरती है, न उपाधि की। इस शंका का निरसन प्रन्थकार 'एवमेव' ग्रंथ से करते हैं। जातित्व की परिभाषा में अप्रामाणिकता दिखाने के लिये जो तीन हेतु दिये हैं, उन्हीं से उपाधित्व का भी निरसन हो जाता है। जैसे—'नीलपटत्व' आदि में उपाधित्व बतानेवाली आपकी नीलघटत्व की परिभाषा प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि १—'यह नीलघट है' इत्यादि प्रत्यच प्रमाण नीलघटत्व के अस्तित्व में प्रमाण है, न कि नीलघटत्व के उपाधि होने में। २-- उपाधित्व रूप साध्य के अप्रसिद्ध होने से तत्साधक अनुमान भी नहीं हो सकता । ( उपाधित्व रूप साध्य का साधक अनुमान-१-नील घटत्वादि उपाधि है, २—वर्यों कि उस नील घटत्वादि पर जातिभिन्नसामान्य धर्मत्व है अर्थात 'नील घटत्व', 'घटत्व' जाति से भिन्न सामान्य धर्म है, ३—क्षाकाशत्वादि के समान। परन्तु इस अनुमान में उपाधित्व रूप साध्य ही अप्रसिद्ध है।)
३—समवाय आदि की सिद्धि न होने से उपाधित्व की भी सिद्धि नहीं होती।
यद्यपि जाति और उपाधि दोनों अप्रामाणिक हैं तथापि एक ही चैतन्य में
परोक्तव और अपरोक्तव रूप दो विरूद्ध धर्मों का रहना कहां तक उचित है?
इस प्रश्न का उत्तर —

पर्वतो विद्यमानित्यादौ च पर्वतांशे वह्वचंशे चान्तःकरणवृत्तिभेदाङ्गीकारेण तत्तद्वन्यवच्छेदकभेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरेकत्र चैतन्ये वृत्तौ न विरोधः । तथा च तत्तदिन्द्रिययोग्यवर्तमानविपयावच्छिन्नचैतन्याभिन्नत्वं तत्तदाकारवृत्त्यवच्छिनज्ञानस्य तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम् ॥

अर्थ — 'पर्वत विद्यान है' इत्यादि अनुमितिज्ञान में हम पर्वत खंश में और विद्व अंश में अन्तःकरणवृत्ति का भेद मानते हैं। पर्वत अंश में और विद्व अंश में भिन्न भिन्न अन्तःकरणवृत्तियां हैं, यह हमारा सिद्धान्त होने से उन भित्त वृत्तियों का अवच्छेदक भी (भेदक भी) भिन्न है। इसिछए एक ही प्रमात्मक चैतन्य में परोत्त्व और अपरोत्त्वरूप परस्पर विरुद्ध दो धर्मों के रहने में कोई विरोध नहीं है। अर्थात् व दोनों धर्म, एक ही चैतन्य में रह सकते हैं। तस्मात् उन उन इन्द्रियों के योग्य, वर्तमान विषय से अवच्छिन्न हुए चैतन्यके साथ, तत्तद्विषयाकार हुई इन्द्रियवृत्ति से अवच्छिन्न हुए चैतन्य का अभेद होना ही उस उसअंश में ज्ञान का प्रत्यत्त्व (प्रत्यत्त्व) है।

विवरण—पीछे कह चुके हैं कि घटाविच्छन्न आकाश, मठाविच्छन्त आकाश से भिन्न नहीं है, वयोंकि 'घट' और 'मठ' दोनों विभाजक पदार्थ एक ही देश में स्थित रहते हैं। उसीतरह अन्तःकरण यृत्ति और घट दोनों को एकदेशस्थस्व होने से उन्हें उपधेय भेदकस्व नहीं है। वैसे ही 'पर्वत विह्नमान् है' इस ज्ञान में 'पर्वत' और 'विह्न' इन दो उपाधियों को भी एक देशस्थस्व है इसिछिये उन्हें उपधेयभेदकस्व नहीं है। तब एकही चैतन्य में परोत्तस्व और अपरोत्तस्व कैसे संभव है ? इस आजेप का समाधान प्रनथकार करते हैं—'यह घट' इस प्रत्यक्त ज्ञान में घटाविच्छन्न चैतन्य और अंतःकरण-यृत्त्यविच्छन्न चैतन्य एकही है। परंतु 'पर्वत विह्नमान् है' इस अनुमितिज्ञान में, चन्नुरिन्द्रिय का बाह्य पर्वत से संनिकर्ष होकर पर्वताकार यृत्ति होती है, उस वृत्ति से अविच्छन्न हुआ चैतन्य, पर्वत के देश में रहता है अर्थात् उस वृत्त्यविच्छन्न चैतन्य का देश, बाह्य पर्वत है। परन्तु वराह्मधाकवृत्ति, ज्यासि-

ज्ञान से पैदा होती हुई हृदयस्थ चैतन्य की अवच्छेदिका है। इस कारण जिस अनुमितिज्ञान में पत्त का प्रत्यत्त रहता है, उस पत्त के अंश में अपरोत्तत्व, और परोत्तविह्नके अंश में परोत्तत्व के होने में कोई विरोध नहीं है। ऐसा होने से प्रत्येक विषयाकार वृत्ति से अवच्छिन्न हुए चैतन्य का, प्रत्येक इन्द्रिययोग्य, वर्तमान और अवाधित विषय से अवच्छिन्न हुए चैतन्य से अभेद होना ही ज्ञानांश में प्रत्यत्तत्व का प्रयोजक है, यही पूर्वोक्त ज्ञानगत प्रत्यत्तत्व का—'प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य से अभेद' प्रयोजक शब्द से विविद्यत्त—अर्थ है। इस प्रकार ज्ञानगत प्रत्यत्तत्व का प्रयोजक वताकर अब विषयगत प्रत्यत्त्व का प्रयोजक वताते हैं (विकत्प के प्रथम पत्त का उत्तर देकर अब द्वितीय पत्त का उत्तर दे रहे हैं)।

## घटादेविषयस्य प्रत्यक्षत्वं तु प्रमात्रभिन्नत्वम् ।

अर्थ-(द्वितीय पत्त में ) प्रमाता से घटादि विषय का अभिन्नत्व ही विषयगत प्रत्यत्त्व में प्रयोजक है।

विचरण—'यह घट' यह ज्ञान भी प्रत्यच्च है और उस ज्ञान का विषय जो 'घट' वह भी प्रत्यच्च है। इसी का दो प्रकार से 'घट का ज्ञान प्रत्यच्च है' और 'घट प्रत्यच्च है' निर्देश किया जाता है। उनमें से ज्ञानगत प्रत्यच्चत्व का प्रयोजक यहां तक वताया गया, अब इसके आगे सिद्धान्ती विषयगत प्रत्यच्चत्व के प्रयोजक को वताते हैं 'घटादि विषय का प्रमातृ-अभिनत्व (प्रमाता से अभिन्न होना) ही विषयगत प्रत्यच्चत्वका प्रयोजक है। मूल में जो 'तु' शब्द है, वह नैयायिकों के विषय प्रत्यच्चत्व का निरसन करने के लिये है। नैयायिक—'इन्द्रिजन्यज्ञानविषयत्वं विषयप्रत्यच्चत्वम्' इन्द्रियों से उत्पन्न हुए ज्ञान का विषय होना ही विषय का प्रत्यच्चत्व है'—लच्चण करते हैं। परन्तु वह (विषयप्रत्यच्च का लच्चण) मनोरूप इन्द्रिय से होनेवाले अनुमितिज्ञान में अतिब्याप्त होता है। इसलिये नैयायिक के वताये हुए विषयप्रत्यच्चत्व का निरसन कर 'घटादि विषय से प्रमाता का अभेद' इस विषयप्रत्यच्चत्व के प्रयोजक को यहां बताया है। इस पर शंका करते हैं—

ननु कथं घटादेरन्तःकरणाविच्छन्नचैतन्याभेदः ? अहमिमं पश्यामि इति भेदानुभवविरोधात् ।

अर्थ — घटादि विषयों का अन्तःकरणाविष्ठन्न चैतन्य से अभेद कैसे संभव है ? विषय का प्रमाता से अभेद यदि मान लिया जाय 'मैं इस घट को देखता हूं' इस भेदानुभव से विरोध होगा।

विवरण—'प्रमेय का प्रमाता से अभिन्नत्व (ऐक्य होना) ही घटादि प्रमेय का प्रत्यन्तत्व है' ऐसा आप कह रहे हैं। परंतु प्रमात्रभिन्नत्व से क्या तात्पर्य है ? घटादि विषयों का अभेद या घटादिविषयाविच्छन्न चैतन्य का का प्रमाता से अभेद ।

इन दोनों विकल्पों में प्रथम विकल्प उचित नहीं, क्योंकि विषय स्वयं जड होने से उसका, चेतन प्रमाता से अभेद हो नहीं सकता। दूसरा विकल्प भी उचित नहीं क्योंकि 'मैं मनुष्य हूं' इस प्रतीति के समान 'मैं घट हूं' ऐसी प्रतीति होनी चाहिये। परन्तु 'मैं घट हूं' ऐसी प्रतीति किसी को भी न होकर 'मैं इस घट को देखता हूं' इस प्रकार तिह्नुरुद्ध भेदप्रतीति होती है। ऐसी स्थिति में प्रमात्रभिननत्व का संभव कैसे हो सकता है? सिद्धान्ती 'इति चेत्' प्रन्थ से उपर्युक्त शंका का अनुवाद कर 'उच्यते' से उसके निवारण की प्रतिज्ञा करते हैं—

इति चेत्। उच्यते। प्रमात्रभेदो नाम न तदैक्यम् , किन्तु
प्रमात्सत्ताऽतिरिक्तसत्ताकत्वाभावः। तथा च घटादेः स्वावच्छिन्नचैतन्येऽध्यस्तत्या विषयचैतन्यसत्तैव घटादिसत्ता, अधिष्ठानसत्ताऽतिरिक्ताया आरोपितसत्ताया अनङ्गीकारात्। विषयचैतन्यश्च पूर्वोकप्रकारेण प्रमात्चैतन्यमेवेति प्रमात्चैतन्यस्यैव घटाद्यिष्ठानतया प्रमात्सत्तैव घटादिसत्ता नान्येति सिद्धं घटादेरपरोक्षत्वम्॥

अर्थ-'विषय का प्रमात्रभेद कैसे' यदि पूछो तो कहते हैं—प्रमात्रभेद ( प्रमातृ + अभेद ) का अर्थ प्रमात्रभेद ( प्रमातृ + ऐक्य ) नहीं । किन्तु अन्तः करणाविच्छिन्न चैतन्य रूप प्रमाता की सत्ता से भिन्न, घटादिविषय की सत्ता का अभाव ही यहां प्रमात्रभेद शब्द से विवित्तत है। अतः घटादिविषयों से अविच्छिन्न हुए चैतन्य में घटादिविषयों का अध्यारोप ( अध्यास ) हुआ होने से वैषयचैतन्य सत्ता ही घटादिविषयों की सत्ता है। क्योंकि हम ( वेदान्ती ) अधिष्ठान की सत्ता से, आरोपित सत्ता को भिन्न मानते। पूर्वोक्त प्रकार से प्रमातृचैतन्य ही विषयचैतन्य है। प्रमातृचैतन्य में घटादिविषयों की अधिष्ठानता होने से प्रमातृसत्ता ही घटादिसत्ता है, उससे भिन्न नहीं। इससे घटादिकों का अपरोत्तत्व ( प्रत्यन्तव ) सिद्ध हुआ।

विवरण—प्रमात्रभेद का अर्थ यदि यहां ऐसा होता "घटादि विषय और घटाद्यविद्युत्त या अन्तःकरणाविद्युत्त चैतन्य का ऐक्य" तो विरोध हुआ होता, परन्तु यहां 'विषय और चैतन्य का (घटादि विषयों का प्रमाता से ऐक्य) ऐक्य' रूप अर्थ विवित्त नहीं। अर्थात् 'अभेद' का अर्थ 'ऐक्य' न होकर 'प्रभातृल्खण जो सत्ता, वही प्रमेय सत्ता है, अर्थात् प्रमातृसत्ता से विषय की सत्ता का पृथक् न रहना' यही प्रमात्रभेद का अर्थ है। यहां 'सत्ता' शब्द का अर्थ 'प्रमाता में रहने वाली सत्तारूप जाति' नहीं है। कारण-प्रमाता, प्रनेय, और विषय में रहनेवाली जो सत्ता जाति, उसके एक (अभिन्न) ही हीने से प्रमातृनिष्ठ सत्ता से अतिरिक्त प्रमातृत्व व प्रमेयत्व (स्वरूप भिन्न) सत्ता असिद्ध है। इस प्रकार सत्तेवयरूप प्रमात्रभेद के होने से तात्पर्य यह निकल्ता है कि घटादि विषय घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य में आरोपित हैं। आरोपित घटादि विषयों की सत्ता, अधिष्ठानरूप विषयावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता से पृथक् नहीं है। क्योंकि हम अधिष्ठान की सत्ता से आरोपित की सत्ता को पृथक् नहीं मानते। शुक्ति रूप अधिष्ठान की सत्ता से आरोपित रजत की सत्ता पृथक् नहीं है। शुक्ति की सत्ता से ही शुक्तिरजत 'सत्तावत्' हुए की तरह दीखता है।

पूर्वीक तडागोदकन्याय के अनुसार ( जैसे तडागोदक ही केदारोदक होता है ) प्रमातृचैतन्य ही विषयचैतन्य (प्रमेयचैतन्य) है। उस कारण प्रमातृचैतन्य को ही घटादि विषयों का अधिष्ठानत्व है । आरोपित घटादिकों का अधिष्ठान प्रमातृचैतन्य होने से प्रमातृचैतन्य की सत्ता ही घटादिकों की सत्ता है। प्रमातृ चैतन्य की सत्ता से घटादि विषयों की सत्ता पृथक नहीं है। इसलिये प्रमात्-( प्रमाता की ) सत्ता से घटादि विपयों की सत्ता का अतिरिक्त (भिन्न ) न होना ही घटादिकों का अपरोत्तत्व (प्रत्यत्त ) है। चैतन्य के नित्य होने से उसकी सत्ता भी नित्य है। परन्तु प्रमातृचैतन्य प्रमाणचेतन्य और विषयचैतन्य (प्रमेयचैतन्य) इस (चैतन्य) भेद के औपाधिक होने से उनकी सत्ता अनित्य है। घट पट आदि विपयों को देखते समय उस उस विषय से संबद्ध वह वह त्रिपुटीरूप चैतन्य ( घटप्रमातृ-चैतन्य, घटाकारवृत्तिचैतन्य और घटविषयचैतन्य ) भी नवीन उत्पन्न हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिये ऊपर प्रमातृसत्ता का अर्थ प्रमातृ-लक्षणसत्ता वता चुके हैं। तिन्नष्ट सत्ताजाति नहीं। उस उस विषय के प्रमाता की जो सत्ता, वही उस उस प्रमेय की सत्ता है, यह तात्पर्य है। इस प्रकार घटादि विषय का 'प्रमात्रभेद' का अर्थ प्रमातृचैतन्याभेद नहीं है। और अभेद का अर्थ ऐक्य भी नहीं। प्रमाता की सत्ता ही घट की सत्ता है। अव मूल में 'प्रमातृचैतन्य' न कहकर केवल 'प्रमातृ' ही क्यों कहा गया, सो कहते हैं-

अनुमित्यादिस्थले त्वन्तःकरणस्य वह्नचादिदेशनिर्गमनाभावे वहचवच्छिन्नचैतन्यस्य प्रमातृचैतन्यानात्मकतया वहचादिसत्ता प्रमातृसत्तातो भिन्नेति नातिव्याप्तिः ।

अर्थ-परन्तु अनुमिति आदि ज्ञानों में अन्तःकरण, वृत्ति के द्वारा, अनु

मेय बिह्न आदि के देश में नहीं जाता। उसकारण बह्न बनिव्य को प्रमातृ वैतन्य को प्रमातृ वैतन्य रूपता (नहीं है। इसी से बिह्न आदि की सत्ता, प्रमातृ सत्ता से भिन्न है। इस कारण पूर्वोक्त घटादिविषय के प्रत्यत्त लन्नण की अनुमेय बिह्न आदि परोत्त विषयों में अतिव्यासि नहीं होती।

विवरण—घटादि विपयों के प्रत्यत्त में प्रयोजक 'प्रमात्रभिन्नत्व' को यदि वतावें तो अनुमेय विपयों में (अनुमिति के विपयों में ) अतिब्धाप्ति होगी। क्योंकि 'प्रमात्रभिन्नत्व' का अर्थ 'प्रमातृचैतत्याभिन्नत्व' करने से अनुमेय विद्व आदि की सत्ता, चैतन्य की सत्ता से पृथक् (भिन्न) नहीं है। ऐसी शंका हो सकती है। परन्तु अनुमेय विपय की सत्ता, चैतन्य की सत्ता से पृथक् न होने पर भी अनुमेय विपय प्रमातृरूप नहीं होता, इसिल्ये अतिब्धाप्ति नहीं है। घटादि प्रत्यत्त ज्ञानों में अन्तःकरणवृत्ति, घटादि विषयों के प्रदेश में जाकर विपय के आकार को धारण करती है। इसिल्ये वहां घटादि विषयों का प्रमाता के साथ अभेद (प्रमात्रभेद) संभव होता है। परन्तु अनुमिति आदि ज्ञानों में अन्तःकरण वृत्ति, विपय के प्रदेश में नहीं जाती। इसिल्ये यहां वह्नयविद्यत्वनच्य कोर प्रमातृचैतन्य इन दोनों का अभेद नहीं होता। अतः अनुमिति विषय की सत्ता, प्रमातृसत्ता से भिन्न है। इसी कारण विषयगत प्रत्यत्तव्व के प्रयोजक लक्तण की अनुमेय विषय में अतिब्धाप्ति नहीं होती। लक्तण में इसी-लिये चैतन्य पद न रखकर 'प्रमात्रभेद' शब्द रखा गया है।

इस पर पुनः वादी दूसरे प्रकार से अतिन्याप्ति की शंका करता है और सिद्धान्ती उसका थोड़े में ही निरसन करता है।

नन्वेवमिष धर्माधर्मादिगोचरानुमित्यादिस्थले धर्माधर्मयोः प्रत्यक्षत्वापत्तिः, धर्भाद्यविक्छिन्नचैतन्यस्य प्रमातृचैतन्याभिन्न-तया धर्मादिसत्तायाः प्रमातृसत्तानितरेकादिति चेत् । न।योग्य-त्वस्यापि विषयविशेषणत्वात् ।

अर्थ—'प्रमात्रभेद' का अर्थ प्रमातृसत्ता से विषयसत्ता का भिन्न न रहना, मानने पर भी धर्माधर्म आदि परोत्त पदार्थों को विषय करने वाले अनुमिति आदि स्थलों में धर्माधर्म के प्रत्यत्त होने का प्रसंग प्राप्त होगा। क्योंकि प्रमातृत्तेतन्य से धर्माधर्मादिविषयाविष्ठित्र चैतन्य का यहां पर अभेद है ही। (विषयत्तेतन्य और प्रमातृत्तेतन्य का अभेद है) इस प्रकार विषयगत प्रत्यत्त्व का प्रयोजक जो प्रमात्रभेद, उसकी धर्मादि विषय में अतिब्याप्ति बताना उत्तित नहीं है, क्योंकि योग्यत्व को विषय विशेष-णत्व है, अर्थात् विषय में 'योग्य' इस विशेषण के लगाने से अतिब्याप्ति

का निवारण होता है। क्योंकि धर्माधर्मादिकों की प्रत्यत्त होने की योग्यता नहीं है (प्रत्यत्त योग्य विषय धर्माधर्मादि नहीं हैं )।

विचरण — 'प्रमाता की प्रमातृ छचणसत्ता से प्रमेय की सत्ता का पृथक न होना' इस छचण की अतिब्याप्ति, पूर्वोक्त प्रकार से (अनुमेय बिह्न आदि विषयों में अंतः करण के न जाने से) न होने पर भी धर्म आदि परोच्चिय-यक अनुमितिज्ञान में अतिब्याप्ति होती है अर्थात् धर्मादिकों का प्रत्यच्च होता है कहना पड़ेगा। क्यों कि धर्मादि विषयों से अवन्छिन्न अन्तः करणस्थ चैतन्य और प्रमातृ चैतन्य का अभेद होने से धर्मादि की सत्ता प्रमातृ चैतन्य से भिन्न नहीं है। इस अतिब्याप्ति के वारण के छिए छच्चणगत 'विषय' में 'योग्य' विशेषणा के देने से धर्मादिकों के प्रत्यच्च होने का प्रसंग प्राप्त नहीं होगा। यह समाधा न्या दिया गया है।

किसी भी वादी के मत में 'धर्माधर्म पदार्थ' प्रत्यत्त के योग्य नहीं है । सभी दार्शनिक धर्माधर्म को परोत्त ही मानते हैं। इससे ( 'योग्य विषय र — विच्छित्र चैतन्य' और प्रमाता के अभेद को विषयगत प्रत्यत्त्वत्व में प्रयोज्य का मानने से ) धर्माधर्मादि परोत्त विषय में अतिन्याप्ति नहीं होने पाती।

तथापि वादी पुनः दूसरे प्रकार से अतिव्याप्ति की शंका करता है-

नन्वेवमिष रूपी घट इति प्रत्यक्षस्थले घटगतपरिमाणादि प्रत्यक्षस्वापत्तिः, रूपाविच्छन्नचौतन्यस्य परिमाणाद्यविच्छन्नचौतन्यस्य परिमाणाद्यविच्छन्नचौतन्यस्य प्रमातृचौतन्याभेदे परि - माणाद्यविच्छन्नचौतन्यस्यापि प्रमात्रभिन्नतया परिमाणादि रूप - त्तायाः प्रमातृमत्ताऽतिरिक्तत्वाभावादिति चेत्।

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार से ('विषय' में 'योग्य' विशेषण के देने पर भी' धर्मादि विषयों में लक्षण की अतिव्याप्ति न होने पर भी 'यह घट रूपवा है' इस प्रत्यक्तप्रमा में घटगत परिमाणादिकों का भी प्रत्यक्त होने लगेगा। कि रूपाविच्छन्न चैतन्य और परिमाणाविच्छन्न चैतन्य, दोनों का अभे हि। इस अभेद के कारण रूपाविच्छन्नचैतन्य का प्रमातृचैतन्य से अभेद होने के कारण परिमाणाविच्छन्न चैतन्य का भी प्रमात्रभिननत्व हो गया। जिससे परिमाणादि सत्ता प्रमातृसत्ता से पृथक् नहीं होती।

अर्थात् प्रमातृसत्ता के ही परिमाणसत्तारूप होने से घटरूप के ज्ञान में घटरात परिमाणादिकों का भी ज्ञान होने छगेगा। जिस्से प्रत्यचलचण की अलचयभूत घटरात परिमाणादि में अतिब्याप्ति होती विवरण—जिस समय घट के रूप का प्रत्यच्च ज्ञान होता है उसी समय घटगत परिमाण का भी प्रत्यच्च होता है अतः उसमें लच्चण की अतिव्याप्ति होती है। रूप प्रत्यच्च होने के समय घट परिमाण का भी प्रत्यच्च होता है यह मानना होगा। क्योंकि रूपाविच्छन्न चैतन्य ही परिमाणाविच्छन्न चैतन्य है इसलिये परिमाणादिकों की सत्ता प्रमातृसत्ता से भिन्न नहीं है, कारण यह है कि परिमाणादि किल्पत होने से उनके अधिष्ठानभूत चैतन्य की सत्ता ही परिमाणादिकों की सत्ता है। और स्वाधिष्ठानभृत चैतन्य के प्रमातृरूप होने से पूर्वोक्त लच्चण की परिमाण आदि में अतिव्याप्ति होती है।

इस प्रकार वादी के शंका करने पर सिद्धान्ती 'न' से निरसन की प्रतिज्ञा करके 'तत्तदाकार o' आदि प्रनथ से उपर्युक्त शंका का निरसन करता है-

न । तत्तदाकारवृत्युपहितत्वस्यापि प्रमातृविशेषण-त्वात् । रूपाकारवृत्तिदशायां परिमाणाद्याकारवृत्त्यभावेन परि-माणाद्याकारवृत्युपहितप्रमातृचैतन्याभिन्नसत्ताकत्वाभावेनातिव्या-प्रत्यभावात् ॥

अर्थ—( 'रूपी घटः' यह रूपवान् घट है, इस रूपप्रत्यचस्थल में घटगत परिमाण आदिका भी प्रत्यच्च होने का प्रसंग प्राप्त होने का भय करना व्यर्थ है) पूर्व प्रदर्शित अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि 'प्रमात्रभेद' इस लच्चण के 'प्रमातृ' पद का विशेषण है 'तत्तदाकारवृच्युपहितत्व'। इसलिए भिन्न भिन्न विषयाकार वृत्तिरूप उपाधि से उपहित (युक्त) प्रमाता से उन उन विषयों की पृथक् सत्ता का न होना ही विषयगत प्रत्यच्चत्व में प्रयोजक है। तात्पर्य यह हुआ कि अन्तःकरणवृत्ति जब रूपाकार होती है तव वह घटगत परिमाणादि के आकार की नहीं रहती। अर्थात् रूपाकार वृत्ति के समय परिमाणाकार वृत्ति का अभाव रहता है। इसलिए परिमाणाकारवृच्युपहित प्रमातृचैत्वन्य से परिमाणादि (विषय) की सत्ता अभिन्न नहीं होती। (उन विषयों में प्रमातृचैतन्याभिन्नसत्ता-कथ नहीं होता) इसलिए 'रूपी घटः' इस प्रत्यच्च के समय परिमाणादि विषयों काप्रत्यच्च प्राप्त नहीं होता। अर्थात् विषयगत प्रत्यच्च के प्रयोजक का लच्चण अतिव्याप्त नहीं है।

विवरण—घटगत परिमाण की सत्ता, श्रमातृसत्ता से पृथक् न होने पर भी (उन दोनों का सत्ताकाल एक होने पर भी ) जिस समय घट का प्रमाता विद्यमान है उसी समय घट में घटगत रूप भिन्न गुणों के रहने पर भी तत्त-दाकार (परिमाणाधाकार ) वृत्ति से युक्त प्रमातृ चैतन्य की सत्ता से परिमा-णादि विपयों की सत्ता भिन्न होने से पूर्वोक्त लज्जण की अतिब्याप्ति नहीं है। इस प्रकार (विषयगत प्रत्यक्तव प्रयोजक का 'प्रमात्रभेद' लक्षण वता-कर लक्षणगत 'अभेद' का अर्थ 'ऐक्य' नहीं, किन्तु प्रमातृसत्ता से प्रमेय-सत्ता का अभिन्न (भिन्न न) होना अर्थात् प्रमाता की जो सत्ता, वही विषय (प्रमेय) की सत्ता है, इस प्रकार 'अभेद' का अर्थ वताकर, इस लक्षण की अनुमिति आदि में अतिब्याप्ति का न होना बताया। धर्माधर्मादि परोच्च स्थलों में अतिब्याप्ति के निवारणार्थ 'विषय' में 'प्रत्यच्योग्य' विशेषण लगाने के लिए कहा। 'रूपी घटः' प्रत्यच्च के समय घटगत परिमाणादि गुणों में अतिब्याप्ति नहीं होती, यह भी दिखाया। अब इसके आगे वादी 'विषयगत प्रत्यच्चत्व' प्रयोजक के लच्चण में अब्याप्ति को दिखाता है।

## नन्वेवं वृत्तावव्याप्तिः, अनवस्थाभिया वृत्तिगोचरवृत्यनङ्गी-कारेण तत्र स्वाकारवृत्युपहितत्वघटितोक्तलक्षणाभावात् ।

अर्थ—घटगत परिमाण में अतिब्यान्ति के निवारणार्थ 'तत्तदाकारवृत्यु-पहित' विशेषण से प्रमाता को विशेषित करने पर भी वृत्ति में पूर्वोक्त छन्नण की अब्यान्ति होती है। क्योंकि अनवस्था के भय से वृत्ति को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति के स्वीकार न करने के कारण वृत्ति में 'वृत्याकारवृत्यु-पहितप्रमात्रभेद' छन्नण घटित नहीं हो पाता।

विवरण—सभी जड पदार्थ अज्ञान से आवृत होने से स्वतः प्रकाशमान नहीं होते। किन्तु उस उस पदार्थविषयक वृत्ति के द्वारा आवरण का भंग होने पर प्रकाशित होते हैं। घटादि जेसे जड हैं उसीतरह अन्तःकरणवृत्ति भी जड़ (अचेतन) है। अतः घटादिविषय जैसे वृत्ति से ही प्रकाशित होते हैं वैसे ही वृत्ति भी दूसरी अन्तःकरणवृत्ति से ही प्रकाशि होने के योग्य है। नयोंकि वृत्ति के जड़ होने से घट की तरह उसका स्वयं भान होना संभव नहीं। इसिछए उस वृत्ति के आवरणभंग के हेतु वृत्ति विषयक दूसरी वृत्ति की आवश्यकता है। वयोंकि जड़ पदार्थ के आवरण को भंग करनेवाली वृत्ति ही है। परन्तु एक वृत्ति के आवरणभंगार्थ दूसरी वृत्ति के मानने पर उसके आवरणभंग के छिए त्योथी इसप्रकार अनवस्था प्राप्त होती है। और यदि वृत्ति को ही न माना जाय, तो बिना उसके जड़ वस्तु का भान होना संभव नहीं। ऐसी 'उभयतःपाशा रज्ज़' सिद्धान्ती के गले पतित होती है।

अनवस्था के भय से वृत्तिविषयक वृत्ति न मान सकने के कारण विषया-कारवृत्युपहित प्रमातृचैतन्य की सत्ता ही विषयाविष्ठुन्न चैतन्य की और घटादिविषय की सत्ता है, अर्थात् पूर्व सत्ता से इनकी सत्ता का पृथक् न होना 'पूर्वोक्त विषयगत प्रत्यच्त्व प्रयोजक का छचण, वृत्ति में नहीं है। परन्तु वृत्ति का प्रत्यन्न होता है। इस कारण 'लच्य के एक देश में लन्नण का न रहना' यही अन्याप्ति है।

इस प्रकार वादी की शंका का 'इति चेत्' से अनुवाद कर 'न' से उसके निरसन की प्रतिज्ञा करके पूर्वोक्त लक्षण में दी हूई अव्याप्ति को दूर करते हैं—

इति चेत्। न। अनवस्थाभिया वृत्तेर्वृत्यन्तराविषयत्वेऽपि स्व-विषयत्वाभ्युपगमेन स्वविषयवृत्युपहितप्रमात् चेतन्याभिन्नसत्ता-कत्वस्य तत्रापि भावात्। एवं चान्तःकरणतद्धर्मादीनां केवलसा-क्षिविषयत्वेऽपि तत्तदाकारवृत्यभ्युपगमेन उक्तलक्षणस्य तत्रापि सत्वान्नाव्याप्तिः॥

अर्थ—अनवस्था के भय से एक वृत्ति को दूसरी वृत्तिका विषय होना हमारे स्वीकार न करने पर भी वृत्ति को उस वृत्ति का ही (अपना ही) विषयत्व मानते हैं। इस कारण 'वृतिविषयकं जो वृत्ति' (स्वयं को विषय करने वाली वृत्ति से उपहित प्रमातृचैतन्याभिन्नसत्ताकत्व) यह विषयगत प्रत्यच्तव प्रयोजक का लचण वृत्ति में है। इसी तरह अन्तःकरण और अन्तःकरण के धर्मादिकों को केवल साचिविषयत्व होने पर भी तत्तदाकार वृत्ति के स्वीकार करने से पूर्वोक्त लचण, उस साचिविषय पदार्थों में भी है, अतः वहां भी अन्याप्ति नहीं होती।

विवरण—यद्यपि यह सच है कि ब्रह्म भिन्न सभी पदार्थ जड़ है, तथापि उन जड़ पदार्थों में भी स्वभाववैचिन्य है ही। सभी जड़ पदार्थ एक से स्वभाव के नहीं होते। जैसे घट और दीप दोनों पदार्थ ब्रह्मभिन्न होने से जड़ हैं। तथापि घट को प्रकाश और चच्छिरिन्दिय के सिन्नकर्षादि संबंध की अपेचा रहती है। प्रदीप को आलोक (प्रकाश) की अपेचा नहीं होती। प्रदीप, घट को प्रकाशित करते हुए अपने को भी प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह अंतःकरणवृत्ति भी जिस विषय को प्रकाशित करने के लिए पैदा हुई हो, उसें प्रकाशित करती हुई ही, दूसरी वृत्ति की अपेचा बिना किये स्वयं (अपने) को भी प्रकाशित करती है। क्योंकि जड़ पदार्थों के विचित्र अनुभव के बल से कुछ जड़ पदार्थों में भी कितपय स्वभाव विशेषों को अगत्या स्वीकार करना पड़ता है।

एक वृत्ति को विषय करनेवाली दूसरी वृत्ति (वृत्ति विषयक वृत्ति ) के मानने पर अनवस्था प्रसंग के भय से ही सिद्धान्त में वृत्तिविषयक वृत्ति नहीं मानी जाती, तथापि हमारे अभ्युपगम के अनुसार 'मैं इस घट को जानता हूं' इस वृत्ति को स्व विषयक होने से अन्याप्ति नहीं होती। (कोई भी वृत्ति

उसके भिन्न यृत्ति से अवच्छिन्न हुए चैतन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होती अर्थात् वह अपने ही से अवच्छिन्न हुए चैतन्य से प्रकाशित होती है )

इसी तरह अंतःकरण और उसके कामादि धर्मों को केवल साचिविषयःव के होते हुए भी बृत्तिविषयःव का भी स्वीकार करने से यहां भी अध्याप्ति नहीं होती। 'कामादि' यहां आदि शब्द से प्रातिभासिक रजतादिकों का प्रहण करना चाहिये।

'क्षेत्रल सान्तिविषयस्व' यहां 'केवल' पद वृत्त्यादिकों की ब्यावृत्ति करने के लिये है, (अतःकरणादिकों को वृत्त्यादिशून्य-सान्तिविषयस्व है) तब उसके विरुद्ध आप अतःकरणादिकों को वृत्ति विषयस्व कैसे बता रहे हैं ? इस शंका का अनुवाद करके सिद्धान्ती उसका परिहार करता है—

न चान्नःकरणतद्धर्मादोनां वृत्ति विषयत्वाभ्युपगमे केवल-साक्षिविषयत्वाभ्युपगमविरोध इति वाच्यम् । न हि वृत्ति विना साक्षियिषयत्वं केवलसाक्षिवेद्यत्वं किन्त्विनद्रयानुमानादिप्रमाण-च्यापारमन्तरेण साक्षिविषयत्वम् ।

अर्थ—अतःकरण और उसके कामादि धर्मों को वृत्तिविषयस्व मानने से आपके पूर्व स्वीकृत 'केवल सान्तिविषयस्व' सिद्धान्त से विरोध होता है—यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि हमने 'केवल सान्तिविषयस्व' में 'केवल' शब्द का प्रयोग वृत्ति का परिहार करने के लिये नहीं किया है (विना वृत्ति के ही सान्तिवेद्यस्व—यह 'केवल सान्तिवेद्यस्व' का अर्थ नहीं हैं) किन्तु इन्द्रिय (प्रस्यन्त) अनुमान आदि प्रमाणों के ब्यापार के बिना ही 'अन्तःकरण और तद्धमों' को सान्तिविषयस्व होता है, इस भाशय से 'केवल सान्तिविषयस्व' कहा गया है।

विवरण—'केवल साचिविषयत्व' यहां 'केवल' पद वृत्त्यादिकों के हटाने के लिये हैं—ऐसी अन्यथा कल्पना कर लेने से विरोधी की यह शंका थी। परन्तु यहां 'केवल' शब्द, वृत्ति आदि का ब्यावर्तक न होकर प्रत्यच्च अनुमान आदि प्रमाणों के इन्द्रिय संनिकर्षादि ब्यापारों की ब्यावृत्ति के लिये है। इसिलये कोई विरोध नहीं है। ('विना वृत्ति के साचिविषयत्व' यह 'केवल साचिविषयत्व, न होकर 'प्रत्यचादि प्रमाणों के ब्यापार के विना साचिविषयत्व' यह 'केवल साचिविषयत्व' है।)

अब इस विषय में पद्मपादाचार्य की संमित को बताते हैं-

अत एवाहंकारटीकायामाचार्य्येरहमाकारान्तःकरणदृत्ति-रङ्गीकृता, अत एव च प्रातिभासिकरजतस्थले रजताकाराविद्या- वृत्तिः साम्प्रदायिकरङ्गीकृता, तथा चान्तःकरणतद्धर्मादिषु केव-लसाक्षिवेद्येषु वृत्त्युपहितत्वघटितलक्षणस्य सन्वाकाव्याप्तिः ॥

अर्थ—इस प्रकार 'केवल साचिवेद्यत्व' में 'केवल' पद, वृत्ति का व्यावर्तक न होने से ही अहंकार-टीका में आचार्य ने अहमाकार अन्तःकरण वृत्ति का स्वीकार किया है। इसी कारण सर्वज्ञ मुनि प्रभृति साम्प्रदायिकींने प्राति-भासिक रजतस्थल में रजताकार अविद्या वृत्ति को स्वीकार किया है। इस प्रकार केवल साचिवेद्य अन्तःकरण के कामादि धर्मों में वृत्त्युपहितत्व घटित लच्चण संगत होने से अव्याप्ति नहीं है।

विवर्ण-'अथातो ब्रह्मनिज्ञासा' सूत्र के शाकर भाष्यपर पद्मपादाचार्य की 'पञ्जपादिका' नामकी टीका है । उस टीकापर श्रीप्रकाशाचार्य का विवरण है, उसीका दूसरा नाम 'अहंकार टीका' है। उसमें प्रथम वर्णक में 'अहं वृश्यव-चिञ्चन्नमेव अन्तःकरणं चैतन्यस्य विषयभावमापद्यते' अहं वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य, विषयमात्र को प्राप्त होता है-कहा है। ( श्री प्रकाशमुनिने अन्तःकरण को विषय करने वाली अहम्-इत्याकारक वृत्ति को माना है। उस कारण 'केवल सान्तिभास्यत्व' के 'केवल' शब्द से 'घृत्ति' की ब्यावृत्ति न होकर प्रस्यज्ञादि प्रमाणों के इन्द्रिय-सन्निकर्पादि व्यापारों की व्यावृत्ति होती है। इसलिये 'अन्तःकरण और उसके कामादि धर्मों में बृत्तिविषयत्व के स्वीकार करने पर भी 'केवल साचिविषयत्व' के सिद्धान्त से विरोध नहीं होता। श्री प्रकाशाचार्य ने अहमाकार अन्तःकरण वृत्ति का स्वीकार किया होने से सांचेपशारीरकाचार्य सर्वज्ञुनि प्रभृति साम्प्रदायिको ने भी प्रातिभासिक शुक्तिरजत स्थल में रजताकार अविद्यावृत्ति को माना है। इस प्रकार अन्तः करण और उसके कामादि धर्मों को वृत्तिविषयाव सिद्ध होने से पूर्वोक्त अन्याप्ति का निरसन अपने आप हो जाता है। यथा-पीछे 'विषयाकार वृत्यपहित प्रमातृ चैतन्य की सत्ता से विषय की सत्ता का पृथक न होना' ही विषयगत प्रत्यत्तव का प्रयोजक बताया गया है यह छन्नण, केवल सान्निवेद्य हुए अन्तःकरण और उसके कामादि धर्मों में भी है। क्योंकि सांप्रदायिकों ने अन्तःकरणादि-विषयक अहमाकार ( अहं इस आकार की ) वृत्ति मानी है। इस कारण 'वृत्युपहितस्व' विशेषण से युक्त लज्ञण अन्तःकरणादि प्रस्यज्ञ में भी है । इसलिये लक्षण की अन्याप्ति ( लक्ष्य के किन्हीं अंशों में न रहना ) नहीं हो पाती।

इस प्रकार ज्ञानगत और ज्ञेयगत प्रत्यक्तव के प्रयोजक को ( सब दोषों का निरसन करते हुए ) बताकर श्रोताओं के सुखबोधार्थ उपर्युक्त विशेषणों से निष्पन्न छक्तण संक्षेप में बताते हैं। तद्यं निर्गलितोऽर्थः, स्वाकारवृत्त्युपहितप्रमातृचैतन्यसत्ताऽ तिरिक्तसत्ताकत्वश्र्न्यत्वे सति योग्यत्वं विषयस्य प्रत्यक्षत्वम् । तत्र संयोगसंयुक्ततादात्म्यादीनां सन्निकर्पाणां चैतन्याभिव्यञ्ज-कवृत्तिजनने विनियोगः ।

अर्थ — उसका यह निष्कृष्ट अर्थ है। 'स्व' = विषय, तदाकार = विषया-कार अर्थात् विषयगोचर वृत्ति (उपाधि) से उपहित प्रमानृचैतन्यरूप सत्ता से जिस विषय की सत्ता भिन्न होती है वह विषय, स्वाकारवृत्युपहित प्रमानृ चैतन्य सत्तातिरिक्तसत्ताक होता है। उसका जो भाव उसे 'सत्तातिरिक्त-सत्ताकत्व' कहते हैं, उससे शून्य होते हुए प्रत्यचयोग्यत्व होना, ही विषय के प्रत्यच्च व्यवहार का प्रयोजक है। इस प्रकार ज्ञानगत और विषयगत (ज्ञेयगत) प्रत्यच्चत्व का प्रयोजक सिद्ध होने पर संयोग, संयुक्त तादात्म्य इत्यादि सन्निकर्षों का चैतन्याभिन्यंजक वृत्ति के उत्पन्न करने में विनियोग होता है।

विद्यरण—स्वाकारवृत्ति (निषयाकारवृत्ति) में उपहित (प्रविष्ट) प्रमातृ चैतन्य की सत्ता से, प्रश्यच्योग्य विषय की सत्ता का पृथक् न होना ही विषयगत प्रश्यच्त्व (प्रश्यच् व्यवहार) का प्रयोजक है। प्रमातृ चैतन्य की सत्ता और विषय की सत्ता, के एक होने पर 'यह घट प्रश्यच्च है' यह व्यवहार होने लगता है। इस प्रकार ज्ञानगत प्रश्यच्त्व और ज्ञेयगत प्रश्यच्वका प्रयोजक वताया गया। प्रश्यच्योग्य विषयाकार वृत्ति से अविष्ठ्य चैतन्य का प्रयोजक वताया गया। प्रश्यच्ययोग्य विषयाकार वृत्ति से अविष्ठ्य चैतन्य का प्रश्यच्वविषयाविष्ठ्यन्न चैतन्य से अभेद (वृत्त्यविष्ठ्य चैतन्य और विषयाविष्ठ्यन चैतन्यों की एकता) ज्ञानगत प्रश्यच्यव में प्रयोजक है। 'विषयज्ञान प्रश्यच्च है' इस आकार में ज्ञानगत प्रश्यच्यव का व्यपदेश (व्यवहार) होता है। इसी प्रकार प्रश्यच्योग्य विषय का पूर्वोक्त प्रकार से प्रमातृ चैतन्य के साथ अभेद विषयगत प्रश्यच्यव का प्रयोजक है। 'घटः प्रश्यच्यः' घट प्रश्यच्च है इस आकार में उसका व्यपदेश होता है।

चैतन्य ही प्रत्यत्त विषय का प्रत्यत्त ज्ञान है और चैतन्य अनादि है। ऐसी स्थिति में संयोगादि सन्निक्षों का उपयोग क्या है? इस आशंका के समाधान में ग्रंथकार कहते हैं—पूर्वोक्त प्रकार से द्विविध प्रयोजकों के सिद्ध होने पर संयोग, संयुक्ततादात्म्य, संयुक्ताभिन्नतादात्म्य, तादात्म्य, अभिन्नतादात्म्य आदि सन्निक्षों का घट घटगतरूप, रूपगत रूपस्व, शब्द और शब्दत्व से अविच्छन्न हुए चैतन्य को अभिन्यक्त करने वाली वृत्ति को उत्पन्न करने में विनियोग होता है। (संयोगादि सन्निक्षं तत्तद्विषयाविच्छन्न चेतन्य की अभिन्वंजक वृत्ति को पैदा करते हैं। संयोग से घटाकारवृत्ति,

संयुक्ततादाय्म्य से घटगतरूपाकरवृत्ति, संयुक्ताभिन्नतादाय्म्य से घटगत रूप में रूपत्वाकार वृत्ति, तादाय्म्य से शब्दाकार वृत्ति, और अभिन्नतादायम्य से शब्दगत शब्द्यवाकार वृत्ति पदा होती है और प्रत्येक वृत्ति, चैतन्य की अभिन्यंजक है। अब इन संनिकपों से उत्पन्न होने वाली वृत्ति (अन्तःकरण वृत्ति ) कितनी प्रकार की है ? उसे प्रन्थकार वताते हैं—

सा च वृत्तिश्रतुर्विधा संशयो, निश्रयो, गर्नः, स्मरण-मिति । एवंविधवृत्तिभेदेन एकमप्यन्तःकरणं मन इति बुद्धिरिति अहङ्कार इति चित्तमिति व्याख्यायते । तदुक्तम्—

> मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम् । संज्ञयो निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया इसे ॥ १ ॥

अर्थ-और वह सन्निकर्पजन्य दृत्ति चार प्रकार की है—संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण। अन्तःकरण के एक होने पर भी इस दृत्तिभेद के कारण वह मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त इन चार शब्दों से बोला जाता है। इस अन्तःकरण दृत्ति के विषय में पूर्वाचायों ने इस प्रकार कहा है—'मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त—रूप से चार प्रकार का अन्तःकरण (भीतरी करण) है। संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण—ये उसके क्रमसे विषय हैं।'

विवरण-पूर्वोक्त सन्निकर्ष से पैदा होने वाली वृत्ति से अविच्छल चैतन्य को ही प्रत्यच्रत्व और वृत्ति को अन्तःकरण का परिणामत्व होने से अन्तः करण की घटक ( अवयव ) भूत वृत्ति से युक्त अन्तःकरण का निरूपण करना प्रकृत में असंगत नहीं है। प्रत्यच प्रमाण का निरूपण प्रकृत है और अन्तःकरण का निरूपण उसका उपकारक है। संशयाकार, निश्चयाकार, गर्वाकार और स्मरणाकार—इन चार प्रकार के आकारों में परिणत होने वाली वृत्ति चार प्रकार की है। वास्तव में एक होता हुआ भी अन्तःकरण, संशयादि विषयाकार से परिणत हुई विविध वृत्तियों के भेद से विविधता को प्राप्त होता है ( विविध अनेक रूप होता है )। संशयाकार वृत्ति में परिणत हुए अन्तःकरण को 'मन', निश्चयाकार वृत्ति में परिणत हुए अन्तःकरण को 'बुद्धि', गर्वाकार वृत्ति में परिणत हुए अन्तःकरण को 'अहंकार', और स्मरणाकार वृत्ति में परिणत हुए अन्तःकरण को 'चित्त' संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। 'अन्तःकरण' का उपर्युक्त यह विभाग स्वकपोलकिएत न होकर उसमें पूर्वाचार्यों की सम्मति 'मनो बुद्धिः', वचन से ग्रंथकार दिखा रहे हैं-वृत्तिभेद से वृत्तिमान् का भेद न होने से, एक ही अन्तःकरण, मन आदि भेद से चार प्रकार का हो जाता है। और उसके विषय—संशय, निश्चय, गर्व

और स्मरण होते हैं। इसी कारण तदाकार हुईं वृत्तियों को भी संशय, निश्चय इत्यादि संज्ञायें प्राप्त हुई हैं।

इस प्रकार प्रत्यच प्रमा की घटक वृत्ति के स्वरूप को बता कर विषया-वाच्छिन्न चैतन्याभिन्न जो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य तद्रूप प्रत्यच का विभाग ( पूर्वोक्त विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यरूप प्रत्यच प्रमा के प्रकार ) को बताते हैं।

तच प्रत्यक्षं द्विविधम् । सविकल्पकनिर्विकल्पकभेदात् ।
तत्र सविकल्पकं वैशिष्ट्यावगाहिज्ञानं यथा घटमहं जानामीत्यादि ज्ञानम् । निविकल्पकं तु संसर्गानवगाहिज्ञानम् । यथा—
सोऽयं देवदत्तः, तन्त्रमसीत्यादिवाक्यजन्यज्ञानम् ॥

अर्थ — और वह प्रत्यत्त ज्ञान दो प्रकार का है। एक सिवकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक । उनमें विकल्प को विषय करने वाले ज्ञान को 'सिवकल्पक' ज्ञान कहते हैं। जैसे—'में घट को जानता हूँ' यह ज्ञान सिवकल्पक है। परन्तु संसर्ग को विषय न करने वाला ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान होता है। जैसे—'वह यह देवदंत्त' 'वह (सत्) तु है' इत्यादि वाक्यों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान।

विवर्ण-प्रत्यत् ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वृत्ति का स्वरूप अपर बताया गया। अव प्रत्यच ज्ञान के प्रकारों को बताते हैं। विषयाविच्छन चैतन्यात्मक वृत्यविच्छन्न चैतन्य ही प्रत्यत्त ज्ञान है। वह (प्रत्यत्त) सविकरूपक और निर्विकरूपक भेद से दो प्रकार का है। मूळ में 'सविकरूपक और निर्विकलपक' ऐसा उद्देश किया है (प्रत्यत्त के दो प्रकारों में से)--'सवि-कर्पक' का निर्देश प्रथम किया है। सविकर्पक ज्ञान सभी को सम्मत है और समस्त व्यवहार में उसके प्रयोजक होने से 'तत्र' प्रन्थ से प्रथमतः सविकरूपक ज्ञान का लज्ञण कहा जाता है। विकरूप का अर्थ-वैशिष्ट्य। जो ज्ञान विकल्प से विशिष्ट रहता है, वह सविकल्पक कहळाता है ( जिस ज्ञान का विषय 'वैशिष्टय' होता है, वह सविकल्पक ज्ञान है ) ग्रन्थकार ने 'वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं सविकल्पकम्' इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान का लज्ञण करके 'मैं घट को जानता हूँ' यह उदाहरण दिया है। इसमें 'वैशिष्टवावगाहि ज्ञानम्' इतना लक्षण है और 'सविकल्पकम्' यह लक्य है। केवल 'वैशिष्ट्या-प्रगाहि' इतना ही लच्चण यदि किया जाता तो 'इच्छा आदि' में अतिब्यास होता, क्योंकि इच्छादिक भी वैशिष्टय विषय होती हैं। ( इच्छा का विषय भी वैशिष्ट्य ही रहता है) अतः इस अतिब्याप्ति का निवारण करने के लिये लक्षण में 'ज्ञान' पद दिया है। यदि केवल 'ज्ञानम्' इतना ही लखण करें तो वह निर्विकलपक ज्ञान में अतिन्याप्त होगा, इसिलसे 'वैशिष्टवावगाहि' यह विशेषण भी आवश्यक हैं।

में घट को जानता हूं' यह सिवकल्पक ज्ञान का उदाहरण है। क्योंकि वह घट रूप विशेषण से विशिष्ट घटज्ञान को विषय कर रहा है, अतः 'मैं घट को जानता हूं' यह ज्ञान वैशिष्टयावगाहि है।

इस प्रकार सिवकल्पक ज्ञान का निर्दोष ठच्चग बताकर 'निर्विकल्पकं तु०' प्रम्थ से दूसरे प्रकार के ज्ञान का ठच्चण बताते हैं। जिससे विकल्प (बैशिष्ट्य) निवृत्त हुआ हो वह निर्विकल्पक ज्ञान है। यहां 'निर्विकल्पकस' ठच्य है और 'संसर्गानवगाहि ज्ञानम्' ठच्चण है। संसर्ग का अर्थ है—विशेषण विशेष्य सम्बन्ध, इसी को 'बैशिष्ट्य' कहते हैं। एवं च संसर्ग (बैशिष्ट्य) को विषय न करने वाले ज्ञान को 'निर्विकल्पक ज्ञान' कहते हैं। 'सोऽयं-देवदत्तः' 'तत् त्वमित' आदिवाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान, निर्विकल्पकज्ञान का उदाहरण है। 'सोऽयं देवदत्तः' इस ऐक्य प्रत्यभिज्ञा से ही 'सोऽयं देवदत्तः' ऐसे वाक्य का प्रयोग होता है। इस कारण देश और काल से उपल्जित देवदत्त रूप अभेद को विषय करने वाला इन्द्रियजन्य ज्ञान भी निर्विकल्पक प्रत्यच्च है। तब इन्द्रियजन्य ज्ञान भी निर्विकल्पक प्रत्यच्च है। तब इन्द्रियजन्य ज्ञान भी निर्विकल्पक प्रत्यच्च है। तब इन्द्रियजन्य ज्ञान से उदाहरण रूप से न बताकर शाव्दज्ञान को ही उदाहरणरूप से क्यों बताया गया है ?

उत्तर:—देश और काल से उपलित (जो) देवदत्त (तद्) रूप अभेद को विषय करनेवाले (वह यह देवदत्त इस) इन्द्रियजन्यप्रत्यत्तज्ञान में सिन्नकर्ष के बल से, उपलिक्त (रूप) देश-काल का भी भान होता है, घरनतु शाब्दज्ञान में नियम से तात्पर्य विषय का ही भान होता है। इसिल्ण शाब्दज्ञान को अभेदमात्र विषयत्व होने से यहां पर शाब्द उदाहरण ही दिया है। मूल में 'तत्त्वमित' इत्यादि के आदि शब्द से 'प्रकृष्ट प्रकाशश्चनदः।' 'सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म' आदि अवान्तर वाक्यों को समझना व्याहिए। इस पर वादी शंका करता है—

## ननु शाब्दमिदं ज्ञानं न प्रत्यक्षमिन्द्रियाजन्यत्वात्।

अर्थ—यह शाब्द ( शब्दजन्य ) ज्ञान है। प्रत्यन्त नहीं है, क्यों कि वह इन्द्रिय से पैदा नहीं है।

विवरण—निर्विकल्पक ज्ञान के उदांहरण में 'वाक्यजन्य ज्ञान' बताया देखकर वादी कहता है कि यह (निर्विकल्पक प्रत्यक्त का तो छन्नण और उसका छन्य वाक्यजन्य ज्ञान) कथन अत्यंत असंगत है। 'वह यह देवदत्त' इस वाक्य से होनेवाला ज्ञान, शाब्द ज्ञान है। प्रत्यन्तज्ञान नहीं है। कारण इन्द्रिय-जन्य ज्ञान को ही प्रत्यन्ज्ञान कहते हैं। तब वाक्यजन्य ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यत्त कैसे कहं सकते हैं ? 'इति चेत् , आदि प्रन्थ से उपर्युक्त शंका का अनुवाद कर उसका निरसन करते हैं।

इति चेत् । न । न हि इन्द्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे तन्त्रं दृषितत्वात् । किन्तु योग्यवर्तमानविषयकत्वे सति प्रमाणचैतन्यस्य
विषयचैतन्याभिन्नत्वमित्युक्तम् । तथा च सोऽयं देवदत्त इति
वाक्यजन्यज्ञानस्य सन्निकृष्टविषयतया वहिनिःस्रुतान्तःकरणवृत्त्यभ्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्नचैतन्ययोरभेदेन सोऽयं देवदत्त इति
वाक्यजन्यज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम् । एवं तत्त्वमिस इत्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्यापि । तत्र प्रमातुरेव विषयतया तदुभयाभेदस्य
सन्वात् ।

अर्थ-वावयजनयज्ञान, इन्द्रियजनय न होने से शाब्द है, प्रश्यत्त नहीं है'
ऐसा यदि कहें तो उचित नहीं। क्योंकि प्रश्यत्तव (प्रश्यत्त) में 'इन्द्रियजन्यत्व' प्रयोजक नहीं है। हमने नैयायिकों के द्वारा स्वीकृत प्रयोजक को दूपित
सिद्धकर विषय में योग्यता तथा वर्तमानता (विद्यमानता) होते हुए प्रमाणचैतन्य का विषयचैतन्याभिन्नत्व होना प्रत्यत्त में प्रयोजक है—ऊपर वताया
है। 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्यजन्य ज्ञान का विषय सिज्ञकृष्ट है, अतः हम
(वेदान्ती) ने उस ज्ञान में बाहर निकली अन्तःकरण वृत्ति को स्वीकार
किया है। इस तरह इस वाक्यजन्य ज्ञान का विषय समीप होने से
सिन्नकृष्ट विषय को उद्देश्य कर अन्तःकरण वृत्ति बाहर निकलती है,
हमारे इस सिद्धान्त के कारण देवदत्ताविद्धन्न चैतन्य और वृत्त्यविद्धन्तचैतन्य
का अभेद होता है (विषयाविद्धन्न चैतन्य और वृत्त्यविद्धन्त चैतन्य का अभेद
होने से) जिससे 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्यजन्य ज्ञान को प्रत्यत्त्व है।
इसी न्याय से 'तत्त्व मिस' इस वाक्यजन्य ज्ञान को भी प्रत्यत्त्व है।
कारण उस ज्ञान में प्रमाता ही विषय होने से विषय चैतन्य और वृत्तिन्य का अभेद है।

विवरण—'वह यह देवदत्त' इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान शब्दजन्य होने से (इन्द्रियजन्य ज्ञान न होने से) निर्विक्ष्षपक प्रत्यक्त ज्ञान का उदाहरण हो नहीं सकता, यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि शाब्दज्ञान को इन्द्रियजन्यत्व न होने पर भी उपर्युक्त प्रत्यक्तत्व प्रयोजकत्व 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्यजन्य ज्ञान में है। इस कारण यहां लक्षण और लक्ष्य की असंगति नहीं होती। नैयायिक 'इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष्यान कहते हैं, परन्तु वह अतिब्यास

होता है, क्योंिक इन्द्रियजन्यस्व को प्रस्यक्तत्व में प्रयोजक मानने पर नैयायिकों के मत में मन भी इन्द्रिय होने से उससे होनेवाला अनुमितिज्ञान भी प्रस्यक्त कहा जायगा। यह बताकर उसका निरसन भी कर दिया गया। इसलिए इन्द्रियजन्यस्व, प्रस्यक्त में प्रयोजक हो नहीं सकता।

रांका—इससे पूर्व आपने 'प्रमाणचैतन्य का, योग्य वर्तमान विषयाव-च्छित्र चैतन्य से अभिन्नत्व' प्रत्यच्तत्व में प्रयोजक वताया, और अब 'योग्य वर्त्तमान विषयकत्व होते हुए प्रमाणचैतन्य का विषय चैतन्य से अभिन्नत्व का प्रत्यच्चत्व में प्रयोजक वता रहे हैं। अतः दोनों की संगति कैसे हो ?

समाधान—दोनों इत्तणों का अर्थ एक ही है। 'वृसिरूप प्रमाण से अविच्छित्र चैतन्य और योग्य, वर्तमान, अवाधित विषय से अविच्छित्र चैतन्य दोनों का अभेद' यह अर्थ दोनों उत्तणों से समान ही निकलता है।

इस प्रकार प्रत्यत्त्व में प्रयोजक इन्द्रियजन्यत्व के न होने से, पूर्वोक्त उभयविधचैतन्य का अभेद ही प्रत्यत्त में प्रयोजक होने से 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्य से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यत्त कहलाता है। कारण उस वाक्यजन्य ज्ञान का विपय (देवदत्त) समीप है। विपय के सन्निकृष्ट होने से अन्तःकरण की गृत्ति, इन्द्रिय के द्वारा वाहर निकलकर 'देवदत्त' रूप विपय के आकार की वन जाती है—हमारा सिद्धान्त है। इसकारण 'देवदत्त' (रूप) विपय से अविच्छन चैतन्य और विषयाकार गृत्ति से अविच्छन चैतन्य, इन दोनों का अभेद होकर 'सोऽयं देवदत्तः' इस वाक्यजन्य ज्ञान को प्रत्यत्त्व सिद्ध होता है।

दांका—वाक्य जन्य ज्ञान को प्रत्यक्त है—इस विषय में ठौकिक उदाहरण के होने पर भी वैदिक उदाहरण का होना असम्भव प्रतीत होता है। कारण—'विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्' हे मैत्रेयि! विज्ञाता को किस साधन से जानना चाहिए। इत्यादि श्रुति से प्रमाता के विषयत्व का निराकरण किया गया। इससे तत्पदार्थाभिन्न त्वं पदार्थ प्रमातृचैतन्य को विषयावच्छिन चैतन्यत्व का अभाव होने से 'तत् त्वमसि' इस वाक्यजन्यज्ञान में पूर्वोक्त प्रयोजक का अभाव है।

समाधान—'तत्त्वमिस' वह सत्, तू है—इस वैदिक वाक्यजनय ज्ञान को भी प्रत्यक्तव है क्योंकि उसमें पूर्वोक्त प्रत्यक्तव प्रयोजक है—यथाः—'तत्त्वमिस' इस वाक्य ज्ञान का विषय सिन्नकृष्ट है। 'तत्' और 'त्वम' पदों का लक्ष्य अर्थ 'चैतन्य', उस ज्ञान का विषय है। इस वाक्य से अन्तः करण वृत्ति पैदा होती है। (यह हमारा सिद्धान्त है) इस कारण लक्ष्य चैतन्य और वृत्यविद्युत्त चैतन्य का अभेद होता है। इस अभेद के कारण ही 'तत्त्व-मिस' इस वाक्यजन्य ज्ञान को प्रत्यक्तव है। ('तत्त्वमिस' के सुनने पर सर्वज्ञत्व, कि चिज्जत्व—अकर्तृत्व कर्तृत्व इत्यादि से विशिष्ट वस्तु का अभेद है—यह ज्ञान

नहीं होता। किन्तु 'तत्' और त्वम्' इन दो पदों के छच्य स्वरूपके ऐक्य का ज्ञान होता है। कारण यह है कि सर्वज्ञत्व—अकर्तृत्व आदि धर्मों से युक्त तत्पदार्थ और किंचिज्ज्ञत्व—कर्तृत्व आदि धर्मों से युक्त त्वं पदार्थ के ऐक्य का असम्भव है, क्यों कि विरुद्ध धर्म के दो पदार्थों की एकता होना अज्ञक्य है। परन्तु उन 'तत्' और 'त्वम्' पदों के छच्य (चैतन्य) तो सन्तिकृष्ट ही है। इसिलये 'तत्त्वमित' वाक्य से उत्पन्न हुई अन्तःकरण वृक्ति के स्वीकार करने में कोई वाधक नहीं है। इसी कारण छच्यचैतन्य और वृत्त्यविच्छ्न चैतन्य को एकदेशस्थित दो उपाधियों से अविच्छन्नत्व है। इस प्रकार उन दो चैतन्यों का अभेद होने से 'तत्त्वमित' इस वाक्यजन्य ज्ञान को प्रत्यच्वत्व है। इस ज्ञान में प्रमाता को ही विपयत्व होने से (उस वाक्यजन्य ज्ञान में प्रमाता को ही विपयत्व होने से (उस वाक्यजन्य ज्ञान में प्रमाता को ही विपयत्व होने से (उस वाक्यजन्य ज्ञान में प्रमात विद्या चैतन्य को ही विपयत्व होने से ) विपय चैतन्य और वृक्ति चैतन्य का ऐक्य (एकता) हो पाता है।

दांका—'तत्त्वम्' पद से छच्य भूत बहा, शास्त्रजनयज्ञान का विषय है— यह कहने पर 'विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्' आदि श्रुतियों की क्या गति है ? समाधान—यह श्रुति विज्ञाता के फलव्याप्यत्व का निराकरण करती है। वह उसके वृत्तिच्याप्यत्व का निराकरण नहीं करती। पंचदशीकार कहते हैं—'फलच्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्धिनिवारितम्। ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्ति-च्याप्तिरपेत्तिता॥'

इन्द्रियसन्निनकर्ष के कारण अन्तःकरण की घटादिविषयाकार वृत्ति के उत्पन्न होने पर उसमें चैतन्य प्रतिविभ्वित होता है। उस 'चैतन्य' को 'फल' कहते हैं। चैतन्य-प्रतिबिम्ब से युक्त हुई वृत्ति, विषय को ब्याप्त करती है। उस कारण उस वृत्ति के साथ फलरूप चैतन्य की ज्याप्ति भी सिद्ध ही है। ऐसा होने से घटादि जड विषयों को फलन्याप्यत्व है। परन्तु वह फलन्या-प्यत्व ब्रह्म में नहीं बन पाता। कारण-ब्रह्म, साज्ञात् चैतन्यात्मक है। इस कारण वृत्ति के साथ रहने वाळा चैतन्य भी चिद्रप ब्रह्म में किसी प्रकार का अतिशय पैदा नहीं कर सकता। दूसरी बात यह भी है कि बहा में फलव्याप्ति के मानने पर वह ब्रह्म जड़ हो जायगा। कारण जड में हीं फल-ब्याप्ति का संभव होता है और जड के साज्ञात्कार के लिये उसकी आवश्य-कता होती है। इससे 'तत्त्वमित' सुनने पर पैदा हुई वृत्ति के द्वारा ब्रह्म के व्यास होने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। प्रत्युत, किसी पदार्थ के अज्ञान की निवृत्ति हुए बिना उसका भान ( ज्ञान ) नहीं होता और अज्ञान की निवृत्ति, अन्तःकरण की वृत्ति के द्वारा ही होती है। इसिलिये ब्रह्मविषयक अज्ञान की निवृत्ति के लिये अन्तः करण वृत्ति का स्वीकार करना ही चाहिये, यह कारिका का आशय है।

ः इस पर शंका---

नतु वाक्यजनयज्ञानस्य पदार्थसंसर्गावगाहितया कथं निर्विकल्पकत्वम् ।

अर्थ — वाक्यजन्यज्ञान को पदार्थसंसर्गविषयस्य होने से निर्विकल्पकत्व कैसे ?

विवरण—(१) 'वह यह देवदत्त' आदि वाक्यजन्यज्ञान संसर्गावगाहि है—( संसर्ग को विषय करने वाला है) (२) क्योंकि उसमें वाक्यजन्य ज्ञानस्व है, (३) 'गों को लाओ' इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान की तरह। अथवा—(१) 'वह यह देवदत्त' वाक्य से पैदा हुआ ज्ञान निर्विकल्पक नहीं है, (२) क्योंकि उसमें संसर्गावगाहित्व है, (३) 'गों को लाओ' आदि वाक्यजन्य ज्ञान की तरह इस आशय से यहां पर यह शंका की गई है। वाक्य से होने वाला ज्ञान उस वाक्यगत प्रत्येक पद के अर्थ के परस्पर संबंध को विषय करता है। जैसे—'गों को लाओ' इस वाक्य में 'तू' पद 'लाओ' किया के साथ 'कर्नृत्व' रूप से संबंधित होता है। और 'गों' पद, उस किया के साथ 'कर्मृत्व' रूप से संबंधित होता है। और 'व्वत्कर्नृक-गोकर्मक-आनयन' इत्याकारक शाब्द बोध होता है। इसल्ये यह संस्प्ष्ट वाक्यार्थ है।

वाक्यजन्य सभी ज्ञान, प्रत्येक पद के अर्थ में स्थित परस्पर कर्तृत्वादि संसर्ग को विषय करते हैं। ऐसी स्थिति में उसे निर्विकल्पकज्ञान कैसे कहा जा सकता है? जो ज्ञान, विशिष्ट का ग्रहण करे वह सविकल्पक होता है, जैसे—यह डित्थ है, यह ब्राह्मण है, यह श्याम है, यह पाचक है, आदि ज्ञान। इस आकार का जो नहीं हो वह निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है। वाक्यजन्यज्ञान तो संसर्गावगाहि होने से उसमें निर्विकल्पकत्व कैसे?

उच्यते । वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वे हि न पदार्थसंसर्गत्वं तन्त्रम् , अनभिमतसंसर्गस्यापि वाक्यजन्यज्ञानविषयत्वापत्तेः, किन्तु तात्पर्यविषयत्वम् ॥

अर्थ — उपर्युक्त शंका का समाधान बताया जाता है — वाक्यजन्यज्ञान के विषयत्व में पदार्थों का संसर्गत्व, तन्त्र (प्रयोजक — निमित्त ) नहीं है । कारण यह ह कि वाक्यजन्य — ज्ञानविषयत्व में पदार्थसंसर्गत्व को ही प्रयोजक मानने से वक्ता के द्वारा अनभीष्त्रित संसर्ग को भी वाक्यजन्य ज्ञानविषयत्व होने का प्रसंग आवेगा । अतः वक्ता के तात्पर्य का जो विषय हो वही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय है, अर्थात् तात्पर्यविषयत्व को वाक्यजन्य ज्ञानविषय में प्रयोजकता है ।

विचरण-वाक्यजन्यज्ञान के विषय-निर्धारण में पदार्थसंसर्ग यदि निमित्त रहता तो वाक्यजन्यज्ञान को निर्विकरूपक नहीं कहा जाता । वस्तुतः पदार्थसंसर्ग में वाक्यजन्यज्ञान की विषयता है ही नहीं (पदार्थसंसर्गविष-यत्व, वाक्यजन्यज्ञान में प्रयोजक नहीं है ) क्योंकि पदार्थसंसर्ग को ही यदि वाक्यजन्यज्ञान में प्रयोजक मानें तो वक्ता को अनभिमत ऐसे अश्वादिसंसर्ग को भी वाक्यजनयज्ञानविषयस्य प्राप्त होगा। भोजन के समय 'सैन्धवमानय' वाक्य में वक्ता को असंमत अश्वादि-पदार्थसंसर्ग भी वाक्यज्ञान का विषय है. मानना पड़ेगा। 'सेंधव' का अर्थ है संधा नमक और सिंध देश का घोड़ा। भोजन करते समय 'सेंधव लाओ' कहने वाले वक्ता का तालर्य 'सेंधा नमक' रूप अर्थ में होता है, इसिछिये उसके वाक्य का तारपर्यविषय 'संधानमक' है। उस समय 'सैन्धव (अश्व ) लाओ' इस वाक्य में 'अश्वकर्मक आनयन किया' रूप संसर्ग, वक्ता को अभिमत नहीं रहता। इस कारण वह संसर्ग वाक्यज्ञान के विषय-निर्धारण में प्रयोजक नहीं वन सकता। इसिछिये केवल पदार्थसंसर्ग को वाक्यज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता। तो फिर वाक्यजन्यज्ञान-विषयत्व में क्या निमित्त है ? उत्तर-वक्ता के ताल्य का जो विषय हो वही वाक्यजन्यज्ञान का विषय होता है। फिर वह तात्पर्य विषय पदार्थों का संसर्ग हो या न हो यह विचार आवश्यक नहीं है। अब प्रकृत के 'सोऽयं देवदत्तः' लौकिक वाक्य में वक्ता का तार्थ्य देवदत्त के देह में ( उसका देह, इस अर्थ में ) होने से तात्पर्य का विषय न बने हए पदार्थसंसर्ग की वाक्यजन्यज्ञान विषय में प्रयोजकता नहीं होती।

इसी प्रकार 'तत्त्वमित' वैदिक महावाक्य का तात्पर्य, अद्वितीय विशुद्ध ब्रह्म में है। यह निश्चय उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्य-लिंग से होता है। इस-लिए तात्पर्य-विषय न हुआ वाक्यगत पदार्थों का संसर्ग, तात्पर्य का अविषय है। क्योंकि ऐसे वाक्यों में पदार्थों का असंसर्ग ही तात्पर्य का विषय है, इस आशय से प्रम्थकार कहते हैं—

प्रकृते च 'सदेव सोम्येदमप्र आसीत्' छा०-६-२-१ इत्युपक्रम्य 'तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमिस व्वेतकेतो' छ०-६-८ -७ इत्युपसंहारे विशुद्धे ब्रह्मणि वेदान्तानां तात्पर्यमवसितिमिति कथं तात्पर्याविषयसंसर्गमवबोधयेत् ।

अर्थ — प्रकृत 'तत्त्वमिस' उदाहरण में 'हे सोम्य प्रियदर्शन पुत्र ! यह जगत् उत्पत्ति से पूर्व 'सत्' ही था"। यह उपक्रम (प्रारंभ) कर 'वह सत् ही सत्य है, वह आत्मा है, और वह सत् ही तू है" ऐसा उपसंहार किया होने

से विशुद्ध ब्रह्म में वेदान्त का तात्पर्य निश्चित हुआ है। ऐसी स्थिति में यह वाक्य, तात्पर्य का विषय न वने हुए पदार्थसंसर्ग को कैसे बतावेगा ?

विवरण—'पहले यह सब सत् ही था' इस उपक्रम और 'वह सत्य है, वही आत्मा है, वह तू हैं' इस उपसंहार से 'तत्त्वमित' वाक्य का तात्पर्य अद्वितीय विश्वद्ध ब्रह्म में है—निश्ज्ञय होता है। इससे वाक्य गत पदार्थों के संसर्ग में तात्पर्यविपयता न होकर असंसर्ग में ही तात्पर्य-विपयत्व है। इसिल्चे 'सोऽयं देवदत्तः' 'तत्त्वमित' ऐसे वाक्यों के तात्पर्य का विषय न होने वाले संसर्गविपयत्व का बाध होता है।

रांका—तत्त्वमस्यादि वाक्यों के प्रसिद्ध अखण्डार्थत्व का त्यागकर उनमें (वाक्यों) संसर्ग के विषय न होने वाले ज्ञान का विषयत्व किस तरह माना जा सकता है ? संसर्ग का विषय न होने वाले ज्ञान का जनकत्व उन वाक्यों में है—यह कुछ नवीन सा लग रहा है।

इदमेव तत्त्वमस्यादिवाक्यानामखण्डार्थत्वम् , यत्संसर्गान-वगाहियथार्थज्ञानजनकत्विमिति ॥ तदुक्तम्—

संसर्गासङ्गिसम्यग्धीहेतुता या गिरामियम् । उक्ताऽखण्डार्थता यद्वा तत्प्रातिपदिकार्थता ॥ १ ॥ प्रातिपदिकार्थमात्र परत्वं वाऽखण्डार्थतत्विमिति चतुर्थ-पादार्थः ॥

अर्थ—संसर्ग का विषय न होने वाले यथार्थ ज्ञान का जनकरव (उत्पाद-करव ) ही तत्त्वमस्यादि वाक्य का अखण्डार्थस्व है। इस विषय में चित्सुखा-चार्य ने इस प्रकार कहा है—'गिराम' तत्त्वमस्यादि वाक्यों को संसर्ग का विषय न होने वाले सम्यग्ज्ञान का हेतुरव (उन वाक्यों से ताहश यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति होना ) ही उन वाक्यों का अखण्डार्थस्व है। अथवा उन वाक्यों का प्रातिपदिकार्थस्व ही अखण्डार्थस्व है। परन्तु इस दूसरे 'प्रातिपदिकार्थस्व' लज्जण पर अतिव्याप्ति न हो इसल्लिए 'प्रातिपदिकार्थस्व' में 'मात्र' पद का निवेश करना चाहिये। अर्थात् 'प्रातिपदिकार्थस्व' से तात्पर्य 'प्रातिपदिकार्थमात्रपरस्व' है, यही अखण्डार्थस्व है। यह उपर्युक्त कारिका के चौथे पाद का अर्थ है।

विवरण—मूलमें 'इदमेव' के 'एव' कार का अर्थ 'अपि' समझना चाहिये। अर्थात् 'यही' अर्थ न कर 'यह भी' अर्थ करना चाहिये। 'यही' अर्थ करने पर दूसरे लच्चण का असंभव होगा। परन्तु चित्सुखाचार्य की कारिका के '(यहा) तत्यातिपदिकार्थता' चौथे पाद में अखण्डार्थत्व का

दसरा उन्नण बताया है, इसिलये तीनपादों के द्वारा कहे गये प्रथम उन्नण से द्वितीय लक्षण का समुच्चय करने के लिये 'इदमेव' के स्थान में 'इदमिप' समझना चाहिये। अब 'संसर्ग का विषय न होने वाले यथार्थ ज्ञान का जन-करव' रूप लक्षण नवीन न होकर प्राचीन ही है यह प्रदर्शित करने के लिये उसमें चित्सखाचार्य की सम्मति दिखाते हैं। तत्त्वमस्यादि वाक्यों का जो संस-र्गासंगि सम्याज्ञानहेत्रःव है वही उनका अखण्डार्थःव है। महावाक्यों का सम्य-ग्ज्ञान में निमित्त कारण होना ही उनका अखण्डार्थत्व है। परन्तु वह सम्य-उज्ञान संसर्ग से संबंध रखने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थात 'गाय को लाओ आदि वाक्य, संसर्ग को अपना विषय बनाकर वाक्यार्थज्ञान में कारण होता है। वैसे 'तत्त्वमिस' वाक्य 'तत्' और 'त्वम' पदार्थों के संसर्ग को अपना विषय वनाकर संसर्गसंबंधी सम्यक ज्ञान (वाक्यार्थज्ञान) में कारण नहीं होता । अपितु संसर्ग से संबद्ध न होने वाले सम्यग्ज्ञान में कारण होता है । वाक्य का संसर्गासंगितम्यग्ज्ञान में कारण होना ही उसका अखण्डार्थत्व है। यह अखण्डार्थस्य का एक छत्तण हुआ। उसी का 'यद्वा तस्प्रातिपदिकार्थता' दसरा लक्षण है। 'सोऽयं देवदत्तः' 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यों की प्रतिपदिकार्थता ही अखण्डार्यत्व है। मूल में 'प्रातिपदिकार्थता' इतना ही लक्षण है। परन्त वह लक्षण संसर्ग पर वाक्यों में अतिब्यास होता है, कारण संसर्गपर वाक्य में भी प्रातिपदिकार्थ का प्रतिपादकरव रहता है, संसर्ग पर वाक्यगत पद भी प्रातिपदिकार्थ का प्रतिपादन करते ही हैं। इसलिए उसमें 'मात्र' पद का निवंश करना चाहिए जिससे, ऐसे वाक्यों का 'प्रातिपदिकार्थमात्रपरव' ही अखण्डा-र्थत्व है। इस लच्चण से उपर्युक्त अतिन्याप्ति का भी निवारण होगा।

क्योंकि संसर्ग पर वाक्य, प्रातिपदिकार्थ का प्रतिपादन भले ही करते हों तथापि प्रतिपदिकार्थ मात्र का प्रतिपादन नहीं करते। इसिलये उसमें इस लक्षण की अतिक्याप्ति नहीं हो परती।

अब सान्तिचैतन्य की द्विविधता से पूर्वोक्त प्रत्यन्त के द्विविधत्व को वताते हैं—

तच्ज प्रत्यक्षं पुनर्द्धिविधं जीवसाक्षि ईश्वरसाक्षि चेति । तत्र जीवो नामान्तःकरणाविच्छन्नं चैतन्यम् । तत्साक्षि तु अन्तः करणोपहितं चैतन्यम् । अन्तःकरणस्य विशेषणत्वोपाघित्वाभ्या-मनयोर्भेदः । विशेषणं च कार्यान्विय व्यावर्तकम् । उपाधिश्र कार्य्यानन्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्र । रूपविशिष्टो घटोऽनित्य । इत्यत्र रूपं विशेषणम् । कर्णशब्कुल्यविच्छन्नं नभः श्रोत्रमित्यत्र कर्णशब्कुल्युपाधिः । अयमेवोपाधिर्नैयायिकैः परिचायक इत्यु-च्यते ॥

अर्थ — और वह सविकल्पक-निर्विकल्पक रूप प्रत्यच्च पुनश्च दो प्रकार का है। एक जीवसाच्चि प्रत्यच्च और दूसरा ईश्वर साच्चि प्रत्यच्च। उनमें जीव अर्थात् अन्तःकरणाविच्छन्न चैतन्य और अन्तःकरणोपित चैतन्य — यह जीवसाच्चि चैतन्य है। अन्तःकरण के विशेषणत्व और उपाधित्व के कारण जीव और जीवसाची का भेद है, अर्थात् अन्तःकरण विशिष्ट चैतन्य जीव है, और अन्तःकरणोपित चैतन्य — जीव साच्चि है। विशेषण उसे कहते हैं — जो कार्यान्विय तथा व्यावर्तक और वर्तमान हो। और उपाधि उसे कहते हैं जो कार्य से अन्वय (संबंध) न रखते हुए व्यावर्तक और वर्तमान हो। 'रूप (इस) विशेषण से विशिष्ट हुआ घट अनित्य है' इस उदाहरण में 'रूप' यह विशेषण है। 'कर्णशब्कुलि से अवच्छिन्न (प्रथक) हुआ आकाश—श्रोत्र है।' इस उदाहरण में 'रूप' विशेषण में 'कर्णशब्कुलि' (यह) उपाधि है। नैयायिक इस उपाधि को ही 'परिचायक' कहते हैं।

विवरण—पहले सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से प्रत्यक्तान दो प्रकार का होता है बताया। परन्तु संसर्ग का विषयत्व और अविषयत्व रूप दो निमित्तों से उसकी द्विविधता का संभव होने पर भी वह दोनों प्रकार का ज्ञान, चैतन्य रूप होने से एक ही है। चैतन्य रूप से उस एक ही ज्ञान के पुनः जीव सांचि चैतन्य और ईश्वर साचि चैतन्य अर्थात् शिलामणि टीकाकार के कथनानुसार जीवसाचि जन्य चैतन्य और ईश्वर साचि जन्य चैतन्य (ये) दो प्रकार हैं।

इस पर 'अर्थ दीपिका कार ने यह आज्ञेप किया हैं कि शिखामणिकार ने जो 'साज्ञिजन्य' कहा है वह हमें मान्य नहीं है क्योंकि ज्ञान के चैतन्य रूप होने से उसमें (चैतन्य में ) जन्यत्व का संभव नहीं।

परन्तु चैतन्य रूप ज्ञान, स्वरूपतः अजन्य (उत्पन्न न होनेवाला) होने पर भी वृत्तिरूपज्ञान अथवा वृत्तिविशिष्ट ज्ञान तो जन्य है ही, यह वेदान्त सिद्धान्त है। इसल्ये केवल जीवसान्ति और ईश्वर सान्ति चैतन्य का भेद मानने की अपेन्ना, जीवसान्तिजन्य और ईश्वरसान्तिजन्य चैतन्य का भेद मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। अतः जीविका (जो) सान्नी, उससे उत्पन्न होनेवाला और ईश्वर का जो (जो) सान्नी, उससे उत्पन्न होनेवाला चैतन्य— ऐसा शिखामणिकार के व्याख्यानुसार ही व्याख्यान करना उचित है। इस प्रकार व्याख्यान करने से ही 'एवं सान्निद्वैविध्येन प्रत्यन्तज्ञानद्वै-विध्यम्' इस तरह सान्निद्वैविध्यसे प्रत्यन्तज्ञान का द्विविधत्व है—इस उत्तर प्रम्थ की संगति लगती है। सिवाय सान्नि शब्द का 'सान्निजन्य' व्याख्यान

न कर 'जीवसाचि ईश्वरसाचि च' वाक्य से केवल साची के द्विविधत्व को यदि वताया जाय तो 'प्रत्यच्चानद्वैविध्यं निरूपितम्' इस अग्रिम प्रंथ की असंगति स्पष्ट ही है। क्यों कि ''वह प्रत्यच पुनः दो प्रकार का है," (ऐसा) उपक्रम कर बीच में ही जीवेश्वर साची का निरूपण करना सर्वथा अयुक्त है।" इस प्रकार सांप्रदायिक विद्वान् कहते हैं।

इस (जीवसाचिजन्य प्रत्यच और ईश्वरसाचिजन्य प्रत्यच ) प्रत्यच चैतन्य के द्विविधत्व को दूसरे प्रकार से बताकर जीव का निरूपण किये विना जीवसाचिजन्य प्रत्यच का निरूपण करना अशक्य जानकर प्रथकार प्रथमतः जीव के स्वरूप का निरूपण करके जीव साची के स्वरूप छत्तण को कहते हैं।

'तत्र ०'—ईश्वर और जीव में से जीव किसे कहते हैं — अन्तः करणाविच्छिन्नचेतन्य — जीव है। और अन्तः करणोपहित चेतन्य — उसका (जीव का)
साचि है। अन्तः करण जब चैतन्य का विशेषण रहता है तब वह 'जीव'
कहलाता है और अन्तः करण जब उसकी (चेतन्य की) उपाधि रहता है
तब उसे जीव का साचित्व प्राप्त होता है। अर्थात् अन्तः करण के विशेषणत्व
और उपाधित्व के कारण 'जीव' और जीवसाचि' ऐसा भेद होता है।

विशेषण और उपाधि में क्या अन्तर है ?-विशेषण और उपाधि दोनों व्यावर्तक और वर्तमान होते हैं, अर्थात् वर्तमानत्व और व्यावर्तकत्व (ये) दोनों धर्म, विशेषण, और उपाधि में समानतया रहते हैं, परन्तु विशेषण कार्यान्विय होता है और उपाधि, कार्यान्वियी नहीं होता। जैसे-'रूप-विशिष्ट (रूप विशेषण से युक्त ) घट अनित्य है' इसमें रूप विशेषण है क्योंकि 'घट' उससे युक्त है । परन्तु 'कर्णशकुलि से अविच्छन्न ( महाकाश से पृथक हुआ ) आकाश —स्नोत्र है' यहां 'कर्णशकुलि' उपाधि है। 'रूप' घट से संबद्ध रहने के कारण विशेषण है, परन्तु आकाश कर्णशष्क्रिल से संबद्ध नहीं है, क्योंकि निरवयव आकाश और सावयव कर्णशब्कुलि दोनों के संबंध का संभव नहीं है। इसिलये 'कर्णशकुलि' उपाधि है, विशेषण नहीं। घट जैसा रूप से विशिष्ट रहता है वैसे कर्णछिद्र कान से विशिष्ट नहीं है। मूल में 'कार्यान्वयी' और 'कार्यानन्वयी' शब्द हैं। इनमें से 'कार्य' पद का अर्थ अवच्छेद्य (अन्वय योग्य) है। अवच्छेद्य से संबन्ध होने योग्य--घटादि पदार्थ । 'रूपविशिष्ट घट' यहां 'रूप' को 'घट' पदार्थ से अन्वयित्व, ब्यावर्तकत्व और वर्तमानत्व होने से विशेषणत्व है । और 'कर्णशब्कल्यविद्यन आकाश' यहां कर्णशप्कुलि पद को कार्य से अनन्वयिष्व, ब्यावर्तकत्व और वर्तमान्य होने से उपाधित्व है। वेदान्ती के इस उपाधि को ही नैयायिक परिचायक कहते हैं। यह कह कर उपाधि पदार्थ, अन्यान्य शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है सूचित किया है। अब जीव साची के प्रसंग में अन्तःकरण में उपाधित्व कैसे बनता है, उसे कहते हैं—

प्रकृते चान्तःकरणस्य जडतया विषयभासकत्वायोगेन विषयभासकचैतन्योपाधित्वम् । अयं च जीवसाक्षी प्रत्यात्मं नाना । एकत्वे, मैत्रावगते चेत्रस्याप्यनुसन्धानप्रसङ्गः ।

अर्थ — प्रकृत प्रसंग में अन्तःकरण के जड होने से विषयावभासकरव नहीं हो पाता, इसिलये उसे (अन्तःकरण में) विषयावभासक चैतन्य का उपाधित्व है। यह जीवसाचिचैतन्य, प्रत्येक आत्मा में भिन्न भिन्न है। प्रत्येक प्रमाता का साचि चैतन्य यदि भिन्न भिन्न न माना जाय (समस्त जीवों में साचिचैतन्य एक ही है) तो मैत्र को अवगत हुए अर्थ का चैत्र को भी अनुसन्धान होने लगेगा।

वियरण—शंका—कर्णशब्कुली को उपाधि कहना तो उचित है परन्तु अन्तःकरण को जीवसाचित्तैनन्योपाधित्व, प्रयोजन सून्य (व्यर्थ) है। कारण यह है कि प्रमाता ने (अन्तःकरणाविच्छिन्नचैतन्य = जीव ने ) विषय प्रकाशनार्थ अपने साची की यदि अपेचा की होती तो उसे साचित्तैतन्य का उपाधि मानना योग्य हुआ होता। परन्तु प्रमाता विषय-प्रकाशनार्थ स्वसाची की अपेचा ही नहीं रखता। वह साची की सहायता के विना चचुरादि इन्द्रियजन्य-वृत्त्यविच्छन्न—चैतन्य से ही विषय को प्रकाशित कर लेगा।

समाधान एसी शंका करना उचित नहीं। क्योंकि अन्तःकरण अविद्या का कार्य होने से जड है। इसिलये वह विषय को प्रकाशित करने में असमर्थ है। चण प्रतिच्चण उत्पन्न होनेवाली वृत्तियों के अनेक होने के कारण, उन वृत्तियों से अविच्छन्न हुए चैतन्य भी अनेक हैं। उस कारण अनेकसंख्यक हुई वृत्तियों को समस्त विषयों का अनुसंधानृत्व संभव नहीं। (चण प्रतिच्चण उत्पन्न होकर नष्ट होनेवालीं वृत्तियां संपूर्ण विषयों का अनुसंधान करने में समर्थ नहीं) प्रमाता, अन्तःकरण से अविच्छन्न हुआ होने से उसे भूत, भविच्यत्, वर्तमान विषयों का अनुसंधान करने के लिये दूसरे के साहाय्य की अपेना है। बिना सहायता लिये उसे त्रैकालिक विषयों का अनुसंधान करना शक्य नहीं। इसिलये प्रमाता से सम्बद्ध और ब्रह्माभिन्न ऐसे सान्नी की अध्यंत आवश्यकता है। इसिलये अन्तःकरण में सान्नी का उपाधित्व अवस्य स्वीकार करना चाहिये।

रांका—जीवसाची का ब्रह्म के साथ अभेद होने से उसमें स्वयं प्रकाशत्व है। इसिक्रिये साची में सर्वविषयानुसंधातृत्व है यह मानने पर उसमें एकत्व प्राप्त होता है। क्योंकि ब्रह्म एक है। इसिक्रिये ब्रह्माभिन्न साची में भी एकत्व ही है और सब जीवों का साची एक है ऐसा मानने पर एक जीव से अनुभूत विषय का अनुसंघान दूसरे को भी होने लगेगा। इस शंका का निरसन करने के लिये बन्धकार कहते हैं—प्रत्येक जीवातमा का साचिचैतन्य भिन्न भिन्न है, क्योंकि उसे एक मानने पर, मैत्र को ज्ञात हुए विषय का अनुसंधान (स्मरण) चैत्रादि अन्य व्यक्तियों को भी होने लगेगा। परन्तु ऐसी अनवस्था न हो इसलिये हमने अन्तःकरण रूप उपाधि के भेद के कारण जीवसाची में नानात्व स्वीकार किया है। अतः उपर्युक्त दोप नहीं आता। इस तरह जीवसाची का निरूपण करते हैं—

ईश्वरसाक्षि तु मायोपहितं चैतन्यम् । तच्चैकम् । तदु-पाधिभूतमायाया एकत्वात् । 'इन्द्रो मायाभिः पुरुह्मप ईयते' इत्यादिश्चतौ मायाभिरिति वहुवचनस्य मायागतशक्तिविशेषा-भित्रायतया मायागतसन्वरजस्तमोह्मपगुणाभित्रायतया वोषपत्तेः॥

अर्थ—परन्तु इसके विपरीत मायोपहितचैतन्य ही ईश्वरसाचिचैतन्य है। और वह एक है। क्योंकि उस चैतन्य की उपाधिभूत माया एक है। 'इन्द्र (परमेश्वर) माया के कारण बहुरूपत्व को प्राप्त होता है'॥ आदि श्रुति में 'मायाभिः' इस बहुवचन का आशय 'माया के शक्ति विशेष से' है। अर्थात् 'मायाभिः'—मायाओं से—इस प्रयुक्त बहुवचन का अभाप्रय एक महामाया की असंख्य विचित्र अवान्तर शक्तियां—होनेसे मुख्य माया के एकत्व के साथ विरोध नहीं है। अथवा मायागत सन्त्व, रज, तम—इन तीन गुणों के अभिप्राय से वह बहुवचन है—इस प्रकार उस बहुवचन की उपपत्ति लगानी चाहिये।

विवरण—पहले जीवसाची का निरूपण करते समय 'अन्तःकरणा-विद्युत्त चैतन्य जीव और अन्तःकरणोपहित चैतन्य जीवसाचि' वताया गया है। अब ईश्वर और ईश्वरसाचिचैतन्य को बताने के लिये 'मायोपहित चैतन्य ही ईश्वरसाचिचैतन्य है' (मायाविष्युत्त चैतन्य ही ईश्वरचैतन्य) यहां वताया गया है। इस बात को स्वयं प्रन्थकार आगे कहेंगे ही। परन्तु जीवसाचिचैतन्य की तरह ईश्वरसाचिचैतन्य भी क्या अनेक हैं ? उत्तर—नहीं। यह ईश्वरसाचिचैतन्य एक है, क्योंकि उस साचिचैतन्य की उपाधि-रूप माया एक है। माया के एक होने से मायोपहित चैतन्य भी एक, और प्रत्येक जीवचैतन्य का अन्तःकरण भिन्न होनेसे अन्तःकरणोपहित चैतन्य भी भिन्न (अनेक) इस प्रकार इन दो साचिचैतन्यों में विशेष (अन्तर) है, उसी को सूचित करने के लिये मूल में 'धृश्वरसाचि तु' वाक्य में 'तु' शब्द का उपयोग किया है। अनादि, अनिर्वाच्य, विपर्यंय का उपादान और

विजेपप्रधान ईश्वरशक्ति ही माया है—इस प्रकार माया का लज्जण किया गया है।

शंका-माया को एक कहने पर बृहदारण्यक के-'परमेश्वर, मायाओं के योग से अनेक रूप को प्राप्त हुआ है'—श्रुतिवचन से विरोध होता है। इसपर प्रन्थकार धर्मराजाध्वरीन्द्र कहते हैं--'निष्प्रतिबन्ध ऐश्वर्य से युक्त हुआ परमात्मा मायाओं के योग से अनेकाकार प्रतीत होता है।' इस वाक्य में 'मायाभिः' (यह) बहुवचन का प्रयोग, मायागत शक्ति-विशेषों के अभिप्राय से किया गया है। सुख्य साया में जो असंख्य विचित्र शक्तियां हैं वे ही शक्तिविशेष हैं। अग्नि प्रभृति पदार्थों में दाहकत्व, प्रकाशकत्व आदि कार्यों को देखकर तत्तदु शक्तियां तत्तत् पदार्थों में जैसी कल्पित की जाती हैं, उसी तरह जगदुरूप विचित्र कार्यों के देखने से तत्तद् असंख्य कार्यों की शक्तियां माया में किएपत करनी पड़ती हैं। उन्हीं को शक्तिविशेष अथवा अवान्तर शक्ति कहते हैं। इन असंख्य शक्तिविशेषों के अभिप्राय से 'सायाभिः' (ऐसा ) श्रुति में कहा है। मूल माया के अभिष्राय से नहीं। अथवा सःव, रज, और तम-इन तीन गुणों की साम्यावस्था को माया ( प्रकृति ) कहते हैं । उन तीन गुणों के अभिप्राय से श्रुति में 'मायाभिः' बहुवचन का उपयोग किया है। भाव यह है कि ईश्वरसाची की उपाधिभूत माया एक है। वह जीवसाची के उपाधिभूत अन्तःकरण की तरह नाना नहीं है।

रांका—'मायाभिः' यह बहुवचनान्त प्रयोग श्रुति के करते हुए 'माया का बहुत्व' इस मुख्यार्थ को छोडकर अमुख्य अर्थ का ग्रहण क्यों किया जाता है। (अवान्तर विशेषों की अथवा गुणों के बहुत्व की कल्पना करके 'मायाभिः' इस बहुवचन की व्यवस्था क्यों छगायी जा रही है) 'मायां तु०' आदि ग्रन्थ से समाधान किया जाता है—

'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।' श्वे० ४।१०। 'अजामेकां लोहित ग्रुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजास्मुजमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भ्रक्तभोग।मजोऽन्यः ॥' स्वे० ४।५। 'तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन्निवेशिते । योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः ॥ १ ॥' इत्यादिश्चिति-स्मृतिषु एकवचनवलेन लाघवानुगृहीतेन मायाया एकत्वं निश्चीयते। ततश्च तदुपहितं चैतन्यम् ईश्वरसाक्षि तच्चानादि तदुपाधेर्मायाया अनादित्वात् ॥ अर्थ — 'तु' चिद्रृप महेश्वर से विल्लण जडभ्त 'मायाम्' ईश्वर शक्ति (माया ) 'प्रकृतिम्' प्रकृति है और 'तु' उस माया से विल्लण (चिद्रृप) 'मायाची' माया शक्तिमान् चिद्रृप आत्मा-महेश्वर है 'विद्यात्' समझना चाहिये। ( श्वे० उ० ४।१० )

अजा—उत्पन्न न होनेवाली, एक, लोहित शुक्क कृष्ण रूप (तेज, अप् अन्नात्मक) 'सरूपाः बह्धाः प्रजाः सृजमानां' अपने आकार की विविध प्रजा को पैदा करनेवाली, अजा (अविद्यात्मक प्रकृति) का, 'एकः अजः हि जुपमाणः अनुशेते' एक, अज (अनादि) अविद्यात्मक वासनाओं से बद्ध हुआ जीवात्मा सेवन करता रहता है, और दूसरा अज (ईश्वर) भुक्त भोगा— (जिसका भोग लिया गया है) प्रकृतिको छोड़ता है। अविद्यावान् जीवात्मा की तरह विद्यावान् ईश्वर उसके उसके तादात्म्य को प्राप्त नहीं। होता (श्वे. उ,श्वाप)। 'यस्मिन् परात्मिन हिद निवेशिते सित' जिस परमात्मा की हदय में स्थिर स्थापना करने पर ( वृत्त्यारूड = वृत्तिविषय करने पर 'योगी विततां अविद्यां तरित' योगी कार्यरूप से विस्तार को प्राप्त हुई अविद्या ( माया ) को तर जाता है। 'तस्मै अमेयाय विद्यात्मने नमः' उस अप्रमेय ( प्रमाणों के विषय न होनेवाले) विद्यात्मा को प्रणाम। इत्यादि श्वित-स्मृतिगत लाघव से उपकृत हुए एकवचन के बल से माया के एकत्व का निश्चय किया जाता है। इस कारण मायोपहित चैतन्य ईश्वरसान्ति है और वह अनादि है। क्योंकि उसकी उपाधिरूप माया का अनादित्व है।

विवरण—प्रथम श्रुतिवचन में 'मयाम्' ऐसा एकवचन जाति के अभिप्राय से है ऐसा कोई कदाचित् कह दे, इसिलये प्रत्यच्च 'एकाम्' इस एकत्ववोधक शब्दवाली की एक दूसरी 'अजामेकाम्' इत्यादि श्रुति का निर्देश किया है। इसके देखने से 'मायाम्' एक वचन जाति के अभिप्राय से उपयुक्त किया है कहने का अवकाश नहीं मिलता। तथापि माया का एकत्व श्रुति तात्पर्य से सिद्ध है—आपने कैसे जाना ? क्योंकि श्रुतिका तात्पर्य अमुक अर्थ में ही है-ऐसा निश्चय करना बहुत किठन है। ऐसा कदाचित् कोई कह दे इसिलये स्मृतिकार के वचन का अनुसरण कर हम श्रुतितात्पर्य का निश्चय करते हैं। इस आश्रय से 'तरत्यविद्याम्' आदि पराशरस्मृति का उल्लेख किया है। 'योगी जिस परमात्मा को वृष्यारूढ करके ( वृत्ति का विषय करके ) अविद्याख्य माया का उल्लंधन करता है उस ज्ञानस्वरूप अमेय ( वृत्त्यविद्युच्च चैतन्य का विषय न होनेवाले ) परमात्मा को प्रणाम हो। उसी अविद्यामें 'वितताम्' ( प्रपंच के आकार में परिणत होने से सर्वत्र याप्त हुई ) विशेषण दिया है।

रांका—परमेश्वर की हृदय में स्थापना करने से अविद्या की निवृत्ति होने पर भी अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि सर्वअनर्थभूत माया तो अविद्या ही रहती है। अतः अविद्या की निवृत्ति से माया की निवृत्ति नहीं हो सकती।

उत्तर—परमेश्वर की शक्तिरूप माया और अविद्या एकही हैं। इसी आशय से मूलमें 'अविद्यां मायां' कहा है। अविधा अपने आश्रय (जीव) को मोहित करती है किन्तु माया अपने आश्रय (ईश्वर) को मोहित नहीं करती, इस प्रकार उनमें भेद होने पर भी वस्तुतः उनमें भेद नहीं है। अर्थात् अविद्या और माया पृथक् पदार्थ नहीं हैं।

शंका—स्मृति में भी जाति के अर्थ में एक वचन और 'अजामेकास्' यहां 'एक' शब्द असुख्य अर्थ में कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतिस्मृति से एक व का निश्चय कैसे किया जा सकता है ?

उत्तर—श्रुतिस्मृति में एकवचन, लाघव से अनुगृहीत है। 'मयाभिः इस बहुवचन से परमेश्वर की अनेक मायाओं की कल्पना करने की अपेला एक ही माया-शक्ति की कल्पना करने में लाघव है—इस लाघव से—अनुगृहीत श्रुतिस्मृति के एक वचन से माया का एकत्व निश्चित होता है। मूलस्थ 'इत्यादि, पदसे 'अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः' (का. १,२,५) 'मम माया दुरत्यया' (गी. ७,१४) आदि श्रुति स्मृति वचनों को समझना चाहिये। जैसे उपाधिभूत माया के एक होने से ईश्वर साल्चितन्य एक है, वैसे ही उसके अनादि होने से वह अनादि भी है। अब ईश्वरसाल्ज्ञान को ईश्वर के स्वरूपज्ञान की अपेला होने से उस का स्वरूप बताते हैं—

मायाविच्छन्नं चैतन्यं परमेश्वरः, मायाया विशेषणत्वे ईश्वरत्वम्, उपाधित्वे साक्षित्विमिति ईश्वरत्वसाक्षित्वयोर्भेदः, न तु धर्मिणोरीश्वरतत्साक्षिणोः ॥

स च परभेश्वर एकोऽपि स्वोपाधिभूतमायानिष्ठसत्त्व रजस्तमोगुणभेदेन ब्रह्मविष्णुमहेश्वर इत्यादि शब्दवाच्यतां लभते ॥

अर्थ—मायाविच्छन्न चैतन्य ही परमेश्वर है। माया जब चैतन्य में विशेषण हो तब उस चैतन्य में ईश्वरत्व होता है और माया जब उसमें उपाधि हो तब उस चैतन्य में सािच्य होता है। अर्थात् मायाविशिष्ट-चैतन्य को ईश्वरत्व और मायोपहित चैतन्य को ईश्वरत्व जौर मायोपहित चैतन्य को ईश्वरत्व हस प्रकार ईश्वरत्व और ईश्वरताचित्व में भेद है। परन्तु ईश्वर और उसके साची इन धर्मियों में भेद नहीं। और उस ईश्वर के वस्तुतः एक होने पर भी उसकी उपाधिभूत माया

में रहनेवाले सत्त्व, रज और तम इन गुणों के मेद से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि शब्दों की वाच्यता (अर्थ) को वह (ईश्वर) पाता है।

विचरण—अन्तःकरणविशिष्ट चैतन्य—जीव, और अन्तःकरणोपहित तचैन्य—जीवसाची इस पूर्वोक्त भेद के समान ही यहां भी माया के विशेषणस्य और उपाधिस्य के कारण ईश्वरस्य और ईश्वरसाचिस्य का भेद है। जैसे जो पाचक (स्वयं पाक करनेवाला) हो, वही पाठक (पाठ करनेवाला) जब रहता है, तब पाचक व्यक्ति से पाठक व्यक्ति भिन्न नहीं होती, परन्तु उस व्यक्ति में रहनेवाले 'पाचकस्व और पाठकस्व' (ये) धर्म भिन्न होते हैं यह प्रसिद्ध ही है, उसी तरह ईश्वर और उसका साची इन धर्मीयों का भेद नहीं, अपितु ईश्वरस्व और ईश्वरसाचिस्य इन धर्मी का भेद है।

हांका-शाया के एकत्व के कारण ईश्वरसाची में जैसे एकत्व है. उसी तरह मायाविच्छन ( मायाविशिष्ट ) चैतन्य ( ईरवर ) में भी एकत्व अवश्य होना ही चाहिये। ऐसा होते हुए उसका ब्रह्मादि रूप से भेद कैसे स्वीकर किया गया है ? उसी तरह वह ब्रह्मादिभेद, विशेषण भेद मूलक होने से और उस विशेषणभेद की उपाधि माया के होने से तद्वपहित चैतन्य में भी एकरव होना उचित है। ऐसी स्थिति में उसे अनेकरव कैसे १ इस शंका का उत्तर 'स च' इत्यादि प्रन्थ से दिया गया है, जिसका ताल्य इस प्रकार है - जिस प्रकार 'माया' रूप उपाधि ( विशेषण ) के सरवादि गुणों के अभिप्राय से अनेकरव का व्यपदेश होता है, उसीतरह उसके गुणों के अवच्छेद से ईश्वर का भेद होता है, वास्तवमें नहीं। ऐसा होनेसे माया-विच्छन ईश्वरचैतन्य ही उद्भूत सत्त्व गुणवाली माया से अविच्छन होने पर पालन करनेवाला नारायण, विष्णु इत्यादि शब्दों का वाच्य ( अर्थ ) होता है। वह ही मायाविशिष्ट चैतन्य, उद्भूत रजोगुणवाली माया से अविच्छिन्न होने पर स्नष्टा, ब्रह्मा, विधाता आदि शब्दों का वाच्य होता है। और वह ही ईश्वरचैतन्य उद्भूततमोगुणवाली माया से अविच्छन होने पर संहर्ता, महेश्वर, रुद आदि संज्ञाओं को पाता है। मैत्रेयोपनिपद में ऐसा वर्णन मिलता है-"अथ यो ह खलु वावास्य राजसींऽशः असी स योऽयं ब्रह्मा, अथ यो ह खलु वा वास्य तामसोंऽशः असी स योऽयं रुद्धः, अथ यो ह खल वावास्य सात्त्विकॉऽशः असौ स योऽयं विष्णुः" ईश्वर के राजस अंश का नाम ब्रह्मा, तामस अंश का नाम रुद्र, और साचिक अंश का नाम विष्णु है। त्रिगणमायाविच्छन चैतन्य ही विष्णु, महेश, गणेश, दिनेश, दुर्गा रूपों से उपास्य होता है, क्योंकि उन उपास्यों का निरंकुश (निष्प्रतिवन्ध ) ऐश्वर्य कहीं श्रत नहीं।

ईश्वर के सादिख में शंका-

नन्वीश्वरसाक्षिणोऽनादित्वे 'तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय' छा० ६।२।१ इत्यादिना सृष्टिपूर्वसमये परमेश्वरस्यागन्तुकमी-क्षणमुच्यमानं कथमुपपद्यते ?

अर्थ — ईश्वरसाचिचेतन्य यदि अनादि होता तो 'उसने में बहुत होऊं, प्रजा के रूप में उत्पन्न होऊं' (हां. उ. ६, २, ६) आदि वाक्य से सृष्टि के पूर्व परमेश्वर का आगन्तुक ईच्चण बताया है, वह कैसे उपपन्न होगा ?

विवरण — ईश्वरसाची — ईच्चण में सृष्टिपूर्वकाली नत्व है, ऐसा कहा हुआ होने से उसे (ईश्वरसाची चैतन्य को) अनादि नहीं मान सकते। वयों कि 'कालिक अविध से रहित रहना' ही अनादित्व है। जिसमें काल की अविध रहती है वह अनादि नहीं होता। ईच्चण में सृष्टि का पूर्वकाल रूप अविध है। इसलिये उसमें अनादित्व नहीं है। किन्तु ईच्चण में सृष्टिपूर्वकालिकत्व होने से सादित्व है। यह सिद्ध होनेपर तद्विशिष्ट ईश्वर में भी सादित्व मानना पड़ता है। 'तदैच्चतं देश इत्वर सुं भी सादित्व मानना पड़ता है। 'तदैच्चतं स्वरादि श्वति, ईच्चण में सृष्टिपूर्वकालीनत्व का प्रतिपादन करती है, अतः ईश्वर साची के ईच्चण में आनादित्व वाधित होता है, और उसके वाधित होनेपर तिहृशिष्ट ईश्वर में भी अनादित्व वाधित होता है।

इस शंका का समाधान 'उच्यते' इत्यादि ग्रन्थ से करते हैं-

उच्यते । यथा विषयेन्द्रियसन्निक्षिदिकारणवशेन जीवो-पाध्यन्तःकरणस्य वृत्तिभेदा जायन्ते, तथा सञ्यमानप्राणिकम-वशेन परमेश्वरोपाधिभृतमायाया वृत्तिविशेषा इदिमदानीं स्रष्टव्यिमदिमिदानीं पालियतव्यिमदिमदानीं संहर्तव्यिमत्याद्या-कारा जायन्ते । तासां च वृत्तीनां सादित्वात्तत्प्रतिविभिवतं चैतन्यमि सादीत्युच्यते । एवं साक्षिद्वैविध्येन प्रत्यक्षज्ञान-द्वैविध्यम् । प्रत्यक्षत्वं च ज्ञेयगतं ज्ञित्रगतं चेति निरूपितम् ॥

अर्थ—उपर्कत शंका का समाधान बताया जाता है—जैसे—विषयेन्द्रि-यसिक्वकपीदि कारणों से जीव के उपाधिरूप अन्तःकरण के बृत्तिविशेष (अनेक विषयाकार बृत्तियां) माने जाते हैं, वैसे ही जिन्हें उत्पन्न करना है उन प्राणियों के कर्मवशात प्रमेश्वरोपाधिभूत माया के बृत्ति विशेष (यह अब स्वष्टब्य = उत्पाद्य अर्थात् उत्पन्न करने योग्य है, यह अब पालन करने योग्य है, यह अब संहार करने योग्य है—इत्यादि आकारों के वृत्ति विशेष ) उत्पन्न होते हैं। उन वृत्तियों में सादित्व (वे वृत्तियां उत्पन्न होती हैं इस कारण ) होने से, उनमें (वृत्तियों में ) प्रतिविभियत हुआ चैतन्य भी सादि (उत्पन्न ) कहा जाता है। इस प्रकार साज्ञी की द्विविधता से प्रत्यत्त ज्ञान की भी द्विविधता है। इसकारण प्रत्यत्तत्व के (प्रत्यत्त के ) ज्ञेयगत और ज्ञिष्तिगत भेद से दो प्रकार बताये गये हैं।

विचरण — जैसे चैतन्य को अभिन्यक्त करनेवाली अन्तःकरण वृत्ति के सादि होनेसं उसमें प्रतिविभ्वत हुए जीवसाचिरूप ज्ञान में भी सादित्व है, वैसे ही ईचणादिकों को अभिन्यक्त करनेवाली मायावृत्ति में भी सादित्व होनेसे उसमें प्रतिविभ्वत हुए ईश्वरसाचिचैतन्य (ईचणादि ज्ञानस्वरूप) में भी सादित्व है। तथापि उनमें स्वरूपतः अनादित्व ही है (साचिचैतन्य में उपाधि के कारण पैदा होनेवाला सादित्व स्वाभाविक न होकर औपाधिक है) वृत्तिरूप उपाधिके कारण वह सादि—सा (उत्पन्न सा) भासता है। उस औपाधिक सादित्व से चैतन्य का स्वाभाविक अनादित्व वाधित नहीं हो सकता।

इस प्रकार सार्चा की द्विविधता का प्रतिपादन किया। इस कारण तत्तद्वृत्तियों में अनुवृत्त हुए सान्ची का ज्ञानत्व होनेसे प्रत्यन्नज्ञान की भी द्विविधता
है, एक ईश्वरसान्चिजन्य और दूसरा जीवसान्चिजन्य प्रत्यन्च। परन्तु दीपिकाकार कहते हैं—'जीवसान्चिजन्य और ईश्वरसान्चिजन्य' कहना उचित नहीं
है, क्योंकि 'ज्ञक्षिगत प्रत्यन्चत्व चिन्त्व ही है' इस उत्तर प्रन्थ से विरोध होगा।

अब उसी में कुछ विशेष कहने के लिये 'एवं सािच हैं विध्येन ०' प्रन्थ से ज्ञेयगत और ज्ञिसगत प्रत्यच्यव के निरूपण का अनुवाद किया गया है।

अब उस विशेष को बताते हैं-

तत्र इतिगतप्रत्यक्षत्वस्य सामान्यलक्षणं चिन्वमेव । पर्वतो विद्वमानित्यादाविष वह्वचाद्याकारवृत्युपहितचैतन्यस्य स्वा-त्मांशे स्वप्रकाशतया प्रत्यक्षत्वात् । तत्तिद्विषयांशप्रत्यक्षत्वं तु पूर्वोक्तमेव । तस्य च आन्तिरूपप्रत्यक्षे नातिव्याप्तिः, अमप्रमा-साधारणप्रत्यक्षत्वसामान्यनिर्वचनेन तस्यापि लक्ष्यत्वात् ।

अर्थ—उनमें से ज्ञितिगत प्रत्यच्यत्व का सामान्य लच्चग 'चिख्व' ही है। 'पर्वत विद्वमान् है' आदि अनुमिति ज्ञानों में भी वह्नयाकारवृत्ति से उपहित (युक्त) चैतन्य को 'चित्' अंशमें प्रत्यच्यत्व है, वर्षोकि उसमें स्वप्रकाशस्व

है और स्वप्नकाशस्य के कारण विषयाकारवृत्युपहित चैतन्य को स्वांशमंं प्रत्यच्य है, इसिलिये 'चित्त्व' रूप प्रत्यच्य लच्चण की अनुमित्यादि ज्ञानों में अतिव्याप्ति बताना उचित नहीं है। क्योंकि अनुमित्यादि ज्ञान भी यहां लच्य हैं, अलच्य नहीं। तत्तद् विषय के अंश का प्रत्यच्यत्व तो पहले ही कह दिया है ( श्रेयगत प्रत्यच्यत्व का लच्चण पहले सिवस्तर कह ही चुके हैं ) उस लच्चण की आन्तिरूप प्रत्यच्च में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि अम ( मिथ्या- ज्ञान ) और प्रमा ( सभ्यक् ज्ञान ) इन दोनों ज्ञानों के लिये साधारण ऐसे प्रत्यच्यत्व सामान्य के निर्वचन से अमज्ञान भी लच्य कोटि में आ जाता है, अतः अलच्य में लच्चण गमन रूप अतिव्याप्ति नहीं होती।

विवरण—'तत्रेति' ज्ञेयगत और ज्ञ्ञिगत प्रत्यक्ष्य में से ज्ञ्ञिगत प्रत्यक्ष्य का सामान्य छक्षण 'चिक्त्व' ही है, यह सुनकर वादी कहता है—
ज्ञाप्तिगत प्रत्यक्ष्य का 'चिक्त्व' रूप छक्षण अनुमिति उपमिति आदि (प्रत्यक्ष्य प्रमासे भिन्न) प्रमाओं में अतिन्याप्त होता है। क्योंकि प्रत्यक्षप्रमा के समान उनमें भी चिक्त्व है, परन्तु अनुमिति आदि प्रमाणं इसका छक्ष्य तो नहीं हैं केवल प्रत्यक्ष प्रमाही छक्य है, इस कारण चिक्त्वरूप प्रत्यक्षप्रमा का छक्षण अलक्यभूत (जो छक्ष्य नहीं है) अनुमिति आदि प्रमाओं में भी रहने से अतिन्याप्त होता है। इस आशंका का समाधान 'पर्वतो विद्यमान् आदि प्रन्थ से करते हैं। सभी ज्ञानों में अर्थात् 'पर्वतो विद्यमान्' आदि अनुमित्यादि सभी प्रमाओं में तक्तद्विषयाकार वृक्तिसे उपिक्त चैतन्य को चैतन्यांश में प्रत्यक्ष्य है, क्योंकि 'यत्साक्षात् अपरोक्षात् (अपरोक्तं) ब्रह्म' इस श्रुति ने चिक्त्य का ही प्रत्यक्ष्य (अपरोक्त्व) बताया है, और चिद्रृप ज्ञान, स्वप्रकाश है, इसिलये सभी ज्ञान को ज्ञान अंश में प्रत्यक्ष्य ही है। इससे ज्ञ्ञिगत प्रत्यक्ष्य 'चिक्त्व' रूप छक्षण अतिन्याप्त नहीं हो पाता, क्योंकि चैतन्य सर्वदा प्रत्यक्ष्य ही रहता है।

रांका—चैतन्य, स्वप्नकाशस्य के कारण यदि ग्रत्यच्च है और उसके प्रत्यच्च होने से समस्त ज्ञानों को यदि प्रत्यच्चत्व है तो अनुमिति, उपिमिति आदि प्रमाओं में प्रत्यच्चत्व का ज्यवहार क्यों नहीं होता? (अनुमिति, उपिमिति, शाब्द आदि ज्ञानों को 'प्रत्यच्च' क्यों नहीं कहा जाता)।

इस शंका का समाधान 'तत्तद्विषयांशo' आदि प्रनथ से किया गया है। अनुमिति आदि ज्ञानों में विषयांशनिरूपित प्रत्यत्तत्व का पूर्विक्त प्रयोजक नहीं होता। इसलिए उन्हें प्रत्यत्तशब्द से नहीं कहा जाता। हमने पहले बताया है कि विषयगत प्रत्यत्तत्व का प्रयोजक 'प्रत्यत्त योग्य विषय के आकार की जो अन्तःकरण वृत्ति, उससे उपहित जो प्रमातृचैतन्य की सत्ता, उससे विषय की सत्ता का पृथक् न रहना' (विषयाकार वृत्त्युपहित प्रमातृचैतन्य की सत्ता से विषय की सत्ता का पृथक् न रहना) ही विषयगत (प्रमेयगत) प्रत्यच्तत्व है। अर्थात् अनुमिति प्रभृति ज्ञानों में इसके (प्रत्यच्तत्व प्रयोजक के) न होने से अनुमित्यादि प्रमाओं को 'प्रत्यच्चप्रमा' शब्द से नहीं कहा जाता। 'चित्व' (स्वप्रकाशत्व) रूप ज्ञित्तगत प्रत्यच्चत्व का छच्चण प्रत्यच्चादि सब प्रमाओं में है। परन्तु ज्ञेयगत प्रत्यच्चत्व का प्रयोजक प्रत्यच्चादि सब प्रमाओं में भिन्न भिन्न है, इसिछिए प्रत्यच्च से भिन्न प्रमाओं में प्रत्यच्च शब्द का ब्यवहार नहीं होता। अर्थात् विषय के भेद से प्रत्यच्चादि प्रमाओं में भेद होता है।

शंका—शुक्तिरूप्यादि प्रत्यत्त ज्ञान में योग्य विषयाकार वृत्युपहित प्रमातृचैतन्य की सत्ता से आमक शुक्तिरूप्यादि विषयों की सत्ता भिन्न नहीं होती, इसलिए शुक्तिरूप्यादि आन्त ज्ञान में 'चित्व' रूप ज्ञिसगत प्रत्यत्त्व के लक्षण की अति व्याप्ति होती है।

समाधान—'तस्य च' ग्रन्थ से समाधान किया नया है। 'चिरव' (स्वप्रकाशस्य) रूप लच्चण की अमज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं होती, क्यों कि अमज्ञान की भी स्वांश (ज्ञान) में प्रस्यच्ता सिद्ध है, अतः अमज्ञान में भी ज्ञित्तगत सामान्य लच्चण की लच्यता रहने से अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। अलच्य में लच्चण का घटित होना अतिव्यप्ति कहलाती है। अमज्ञान तो ज्ञितिगत प्रस्यच्यत लच्चण (चिरव) का अलच्य न होकर लच्य है, इसलिए 'चिरव' लच्चण की अतिव्याप्ति नहीं है। अमज्ञान (अप्रमाज्ञान) और प्रमाज्ञान (सम्यग्ज्ञान) इन द्विविधज्ञानों का साधारण लच्चण (ज्ञित्तगत प्रस्यच्यव का चिरवरूप सामान्य लच्चण) बताया है। उस सामान्य लच्चण का लच्य अमज्ञान भी है। ज्ञित्तगत प्रस्यच्यव के विशेष लच्चण की अतिव्याप्ति का निरस्तन आगे किया जायगा।

रांका—प्रत्यच प्रमाण का निरूपण करते समय (प्रत्यच प्रमाण के प्रकरण में ) श्रमज्ञान और प्रमाज्ञान (सम्यग् ज्ञान ) दोनों के लिए साधारण (प्रत्यच्रत्व के ) लच्चण का कहना (सामान्य लच्चण का निरूपण करना ) योग्य नहीं है।

इस शंका का निरसन 'यदा तु०' अन्थ से करते हैं-

यदा तु प्रत्यक्षप्रमाया एव लक्षणं वक्तव्यं तदा पूर्वी-क्तलक्षणऽवाधितत्वं विषयविशेषणं देयम् । शुक्तिरूप्यादि भ्रमस्य संसारकालीनवाधविषयप्रातिभासिकरजतादिविषयकत्वेनोक्तलक्षणा भावान्नतिव्याप्तिः ॥ अर्थ — अब आप यदि "प्रत्यच प्रमा का ही छच्चण वताने के छिये कहें" तो पूर्वोक्त छच्चणगत 'विषय' में 'अबाधितत्व' विशेषण जोड़ दीजिये। जिससे प्रमा के छच्चण की अमज्ञान में अतिब्याप्ति नहीं होगी। वर्योकि शुक्तिरूप्यादि अम में, संसारकाछीन वाध विषय प्रातिभासिकरजतादिविषयकत्व के होने से उसमें उक्त छच्चण का अभाव है। अतः अतिब्याप्ति नहीं होने पाती।

विवरण—जब कि प्रत्यचप्रमाण का निरुपण चल रहा है तो ज्ञेयगत
यथार्थ प्रत्यच का ही 'विशेष लच्चण' बताना योग्य है। अमज्ञान और प्रमाज्ञान
दोनों के लिये साधारण (ऐसा) प्रत्यच्यत्व सामान्य का लच्चण बताना योग्य
नहीं। यह आचेष यदि हो तो पूर्वोक्त ज्ञान साधारण लच्चणगत 'विषय' शब्द
के साथ 'अवाधित' विशेषण जोड़ देना चाहिये, जिससे अमज्ञान का विषय
वाधित होने से उसकी निवृत्ति हो जायगी। "योग्य और अवाधित विषय की
सत्ता का, विषयाकार वृत्ति से उपहित प्रमातृचैतन्य की सत्ता से पृथक् न
होना" (ऐसा) लच्चण करने से बाधित होनेवाले श्रुक्तिरजतादिविषयों की
व्यावृत्ति होती है। जिससे यह लच्चण ज्ञेयगत यथार्थप्रत्यच्यत्व का हो
सकता है।

रांका—'अवाधितस्व' का अर्थ 'पारमार्थिकस्व' है या केवल 'सस्व'। 'पार-मार्थिकस्व' यदि कहें तो 'घटज्ञान' में अच्याप्ति होगी। क्योंकि वेदान्त मत में घटादि विषयों में वाधितस्व है। वेदान्त के मत में ब्रह्म से भिन्न यच यावत् सब मिथ्या (बाधित) है। यह लच्चण, बाधित घट में रहता नहीं। 'लच्चण का लच्य के एक देश में न रहना' ही अच्याप्ति है। अब यदि 'सस्वमात्र' ही अवाधितस्व का अर्थ बतावें तो शुक्तिरूप्यादिश्रमज्ञान में अतिब्याप्ति वैसे ही स्थिर रहती है। वह नहीं हटेगी। क्योंकि 'केवल सस्व' श्रमज्ञान में भी है। परन्तु वह ज्ञान, लच्य नहीं है।

इस ऋंका का निरसन 'शुक्तिरूप्यादिश्रमस्य० ग्रंथ से किया है। शुक्ति— रूप्यादिश्रमज्ञान का विषय प्रातिभासिक रजत है वह (शुक्ति में भासित होने वाला वह रजत) संसारकालीन वाध का विषय होता है ( व्यवहार काल में शुक्ति का ज्ञान होने पर उसका वाध होता है) इसलिये 'विषय' में 'अवाधित' विशेषण के देने से शुक्तिरूप्यादिश्रमज्ञान में लज्ञण की अति-व्याप्ति नहीं होती।

'अवाधित' विशेषण का 'संसार दशा में व्यावहारिक सत्ता में अवाधित' (यह) अर्थ विवित्तित है। घटादि व्यावहारिक विषय व्यवहार काल में (व्यावहारिक सत्ता में ) वाधित नहीं होते वे तो पारमार्थिक सत्ता में (ब्रह्म ज्ञान होने पर) बाधित होते हैं। इसलिये घटादि ज्ञानों में लक्षण की अन्याप्ति नहीं होती। इसीलिये मूल में "न्यवहार काल में वाधित होनेवाला=
वाध का विषय बनने वाला, (जो) प्रातिभासिक रजतादि (वह) अमज्ञान का
विषय होता है" कहा है। इससे पूर्वोक्त ज्ञेय गत प्रत्यक्तव का लक्षण, आनित
ज्ञान के विषय में अतिन्याप्त नहीं होता। प्रातिभासिक का अर्थ है केवल
प्रतीति काल में ही रहने वाला अनिवर्चनीय अर्थात् शुक्तिरजतज्ञान के समय
अनिर्वचनीय रजतादि उत्पन्न होता है। और वह शुक्तिज्ञान के होने पर बाधित
होता है इसलिये संसारकालीन शुक्तिरजतादिज्ञान में बाधितविषयकत्व है।
इसलिये वह पूर्वोक्त लक्षण का लक्ष्य नहीं वन सकता।

परन्तु इस समाधान से सन्तुष्ट न होनेवाला अन्यथा ख्यातिवादी <mark>शंका</mark> करता है।

ननु विसंवादिप्रवृत्या आन्तिज्ञानसिद्धाविष तस्य प्राति-भासिकतत्कालोत्पन्नरजतादिविषयत्वे न प्रमाणम् , देशान्तरी-यरजतस्य कलप्तस्यैव तद्धिषयत्वसंभवात् ।

अर्थ — शुक्ति के कारण होनेवाले रजतज्ञान में की जाने वाली प्रवृत्ति, विसंवादि ( सिथ्या ) सिद्ध होती है। अर्थाद् 'यह चांदी है। ( ऐसा ) समझ कर उसे लेने के लिये प्रवृत्त होने पर हाथ में सीप आती है, इस कारण 'यह चांदी है' इत्याकारक सीप में रजतज्ञान, अम है। प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) नहीं है। यद्यपि यह सच है तथापि उस ज्ञान का विषय प्रातिभासिक ( अनिर्वचनीय, प्रतीति काल में ही उत्पन्न होने वाला ) रजतादि है—इस विषय में कोई प्रमाण नहीं है कारण अन्य स्थान में स्थित पूर्वसिद्ध रजत को ही तद्धि-प्रयत्व है ( ऐसा ) कह सकते हैं। सराफे में दूकान पर पूर्व से ही विद्यमान सत्य रजत उस शुक्ति रजत ज्ञान का विषय हो सकता है।

विवरण—'यह चांदी है ज्ञान होने पर उसे लेने के लिये स्वाभाविक
प्रवृत्ति होती है। उसे हाथ में लेते ही सत्य रजत यदि हाथ लगा तो प्रवृत्ति
संवादी है कहा जाता है। परन्तु हाथ में लेकर देखने से यदि ज्ञात हुआ कि यह
रजत न होकर सीप या अन्य कोई पदार्थ है तो प्रवृत्ति को विसंवादी प्रवृत्ति
कहते हैं। शुक्ति रजत ज्ञान से हुई प्रवृत्ति विसंवादी सिद्ध होती है। क्यों कि
समीप पहुचने पर दिखाई देता है कि यह रजत नहीं किन्तु 'शुक्ति' है।
अतः इस विसंवादी प्रवृत्ति से शुक्तिरजतज्ञान का आन्तिज्ञान होना सिद्ध
होता है। परन्तु किसी प्रमाण के न होने से उस (अम) ज्ञान का विपय,
अनिर्वचनीय (उसी समय उत्पन्न हुआ) = प्रातिभासिक रजत नहीं है।
(श्रान्तिकाल में वह रजत उत्पन्न होता है—इस विषय में प्रत्यचादि कोई
प्रमाण नहीं है) यदि ऐसा कहें कि—'दूसरे विषय की अनुपपत्ति (असंभव)
ही अनिर्वचनीयरजत के विषय होने में प्रमाण है' तो यह अनुचित है, क्यों

कि—अन्य प्रदेश (स्थान) में पहले से ही विद्यमान रजत, उस आन्ति-ज्ञान का विषय हो सकता है।

'इति चेत् ! प्रन्थ से शंका का अनुवाद कर 'न०' आदि प्रन्थ से उसका निरसन करते हैं—

् इति चेत् न । तस्यासिक्कष्टतया प्रत्यक्षविषयत्वायोगात् । न च ज्ञानं तत्र प्रत्यासित्तः, ज्ञानस्य प्रत्यासित्तत्वे तत एव बह्वचादेः प्रत्यक्षत्वापत्तावनुमानद्युच्छेदापत्तेः ॥

अर्थ — 'शुक्तिरजत' आदि आनितज्ञान का विषय, 'तस्कालोस्पन्न अनि-र्वचनीय रजत न होकर अस्यत्र स्थित सस्यरजत है' यदि कहें तो ठीक नहीं। क्योंकि अन्य प्रदेश में स्थित सस्य रजत, असनिकृष्ट (दूर) रहता है। सिन्न कृष्ट (समीप) न होने से ही 'यह रजत' इत्याकारक प्रत्यच्च ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। (दूर स्थित सस्य रजत, 'यह रजत' इत्याकार प्रत्यच्चान का विषय नहीं हो सकता)। यहां ज्ञान का ही प्रत्यासित्व (सामीप्य) मानने पर विद्व आदि को प्रत्यच्च प्राप्त होता है, जिससे अनुमान आदिकों का उच्छोद होने का प्रसंग प्राप्त होगा।

विवरण—'अभज्ञान का विषय अनिर्वचनीय (तत्कालीत्पन्न )—पदार्थं न होकर अन्यत्र स्थित सत्य पदार्थं उसका विषय है' यह कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमज्ञान का विषय सन्निकृष्ट (समीप) होता है, इसी-िलये 'यह रजत' 'यह सर्प' 'यह जल' कहते हुए श्रुक्तिरजत, रज्जुसर्प, मृग-जल आदि का अंगुलि से निर्देश करते हैं। वे रजतादि विषय यदि सन्निकृष्ट न होते तो वैसा अंगुलि निर्देश न किया जाता। असन्निकृष्ट विषय का भान नहीं हो सकता, क्योंकि विषय का सान्निध्य भी—प्रत्यच्चान की सामग्री में से एक अंश है। श्रुक्तिरजत का ज्ञान, प्रत्यच्च होता है। इसलिये उसका विषय सन्निकृष्ट ही होना चाहिये, विना उसके वह हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुदूर प्रदेश में स्थित वस्तु में प्रत्यच्चान के विषय होने की योग्यता ही नहीं रहती। इन्द्रियों से सन्निकृष्ट (संबद्ध) न हुई वस्तु, इन्द्रियों का विषय कैसे होगी और इन्द्रियों के विषय न होनेवाले पदार्थ का प्रत्यच्च ज्ञान कैसे होगा।

रांका—अमज्ञान के विषय का अलौकिक सिन्नकर्ष स्वीकार करने पर यह दोप नहीं होगा। ऐसा यदि कहें तो बताइये कि वह अलौकिक सिन्नकर्ष सामान्यरूप है या ज्ञान रूप है? उसके सामान्य रूप होने में कोई प्रमाण नहीं। सामान्यलज्ञणा प्रत्यासित्त माननेवाले तार्किक इस विषय में ऐसा कहते हैं— महानस (रसोईघर) में अग्नि जौर धूम की ब्याप्ति का ग्रहण करते समय धूमत्वेन और विद्वत्वेन सकल घूम और सकल अग्नि व्वक्तियां मन में उपस्थित होती हैं (मन में धूमत्व और अग्नित्व जाति के द्वारा समस्त धूम और समस्त अग्नि की उपस्थित होती है) तदनन्तर उनके ब्याब्य ब्यापक भाव का ग्रहण होता है। (उनमें धूम ब्याप्य है और अग्नि ब्यापक हैं— ज्ञान होता है) ख्योंकि धूममात्र (सकल धूमव्यक्ति) व्याप्य हैं और अग्निमात्र (सकल अग्निव्यक्ति) व्यापक हैं—(यह) ज्ञान न होता तो महानस के धूम और वहाँ की अग्नि की व्याप्ति से पर्वतीय धूम के दिखाई देने पर पर्वत पर अग्नि है' यह अनुमिति ज्ञान न हुआ होता। किन्तु पर्वतीय धूम के देखते ही वहां पर अग्नि का अनुमिति ज्ञान होता है। उसकी उपपत्ति लगाने के लिये ही महानस में धूम और अग्नि की व्याप्ति के ग्रहण करते समय सकल धूमव्यक्तियों की मनमें उपस्थिति होने के लिए ही सामान्य लज्ञण। (सामान्यात्मिका) प्रत्यास्ति को अवश्य मानना पड्ता है।

तार्किकों के उपर्युक्त कथन पर वेदान्तियों का कहना है कि—धूमत्व और अग्नित्व (धूमसामान्य और विद्वसामान्य ) से अर्थाद् सामान्यलचणा से सकल धूम और सकल विद्व व्यक्तियों की उपिश्यित होती है माना जाय तो समस्त जीवों को सर्वज्ञत्व अनायास ही प्राप्त होगा। क्योंकि—सामान्य लचणा प्रत्यासित्त भी एक सिन्निकर्प ही है। वह यदि असंनिहित (दूरस्थ) विषयों से भी होता हो तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल की व्यक्तिमात्र से पुरुप को वह संयुक्त कर देगा, तब उसकी असर्वज्ञतामें निमित्त ही क्या रहेगा। अर्थात् कोई निमित्त नहीं। अल्डोिकिक सिन्निकर्प के द्वारा पुरुप का त्रैकालिक पदार्थों से यदि संयोग होने लग जाय तो इसकी सर्वज्ञता अनायास ही सिद्ध है। अर्थात् तार्किक अपने को 'में सर्वज्ञ ईश्वर हूं' मानने लग जाय तो उसे कौन मना करता है।

समीप स्थित धूमादि पदार्थों से संयुक्त हुए चन्नु में भूत, भविष्य, और दूर-स्थित वर्तमान विषय के समर्पण करने का सामर्थ्य हमें तो दिखाई नहीं देता। (चन्नुरादि इन्द्रिय संनिकृष्ट पदार्थ से भिन्न कालीन तथा असन्निकृष्ट पदार्थ का ज्ञान कारने का सामर्थ्य उन इन्द्रियों में होने का अनुभव हमें नहीं है) इस-लिये अनुभव के विरुद्ध करपना करना—नुम्हारा साहस ही ब्यक्त होता है।

हमारे ( वेदान्तियों के ) मत में महानस में ज्ञात हुई धूमाग्नि की व्याप्ति से पर्वतीय अग्नि का अनुमान इस प्रकार होता है—

व्याप्तिज्ञान के समय महानसीय धूम और अग्नि का व्याप्य व्यापकभाव, गोष्टगत धूम और अग्नि का व्याप्यव्यापक भाव, ऐसे ही भिन्न भिन्न स्थानों में उनकी व्याप्ति देखकर धूम और अग्नि के व्याप्यव्यापक भाव का निश्चय होता है। इसप्रकार प्रथम पृथक् पृथक् धूमाग्नि के व्याप्यव्यापकत्व का ज्ञान होने पर पर्वतीय धूमाग्नि के व्याप्यव्यापकभाव का अनुमान करता है— १—यह धूम विद्वव्याप्य है। २—क्योंकि महानसादि में वैसा अनुभव आता है। ३—पृथ्वीव्याप्य गन्ध के समान।

रांका— महानस आदि स्थानों में धूम से अग्नि के सम्बन्ध का प्रत्यत्त-तया ग्रहण किये होने से देशांतरीय और कालान्तरीय धूमादि का सम्बन्ध उपस्थित न होने से 'धूम विह्न न्याप्य है या नहीं' यह संशय नहीं होगा। परन्तु सामान्य लच्चणा के द्वारा सकल न्यक्तियों की उपस्थिति होने पर अन्य देशीय तथा भिन्न कालिक विह्निक्षित न्याप्ति में संदेह होगा।

समाधान—समान प्रकार निश्चय को ही संशय विरोधित्व रहता है—
(प्रत्यच हुए धूम से अग्नि के सम्बन्ध का निश्चय होने पर वह निश्चय, प्रत्यच हुए धूम और अग्नि की न्याप्ति में संदेह होने नहीं देता, अर्थात् उसका विरोध करता है। अप्रत्यच रहने वाले धूमाग्नि की न्याप्ति में होने वाले संशय को नहीं रोक सकता। (अप्रत्यच = देशान्तरीय और कालान्तरीय धूमाग्नि की न्याप्ति में अवश्य ही संशय होगा) पहले कह चुके हैं कि—अलौकिक सन्निकर्ष सामान्यात्मक है या ज्ञान रूप है ?" यह विद्वरूप कर उसमें कोई प्रमाण नहीं है। पहिले पच में सन्निकृष्ट (समीपस्थित) धूमादि ही प्रत्यच का थिपय होता है। धूममात्र (सर्वधूम = सार्वदेशिक और सार्वकालिक धूम) प्रत्यच ज्ञान का विषय नहीं होता इसलिए सामान्य प्रत्या-सित्त की करपना नहीं की जा सकती।

अब ज्ञानरूप अछौकिक सन्निकर्ष के पत्त में परिहार 'न च ज्ञानं०' आदि ग्रंथ से किया जाता है।

(आन्त) अम प्रत्यच ज्ञान के विषय में ज्ञान ही प्रत्यासित है—यह कथन अनुचित है। शुक्ति रजत में ज्ञान सिनिकर्ष के होने में कोई प्रमाण नहीं है। आन्तज्ञान के रजतादि विषयों से ज्ञानसिकर्ष के (ज्ञानलज्ञणाप्रत्यासित ) मानने में दोष है—तथा च—ज्ञानलज्ञणा प्रत्यासित से ही अनुमित अग्न्यादि पदार्थों को प्रत्यच्त्व प्राप्त होगा और ज्ञानरूप संनिकर्ष से पदार्थों का प्रत्यच्चान होने लगने पर अनुमानादि अन्य प्रमाणों का उच्छेद होने का प्रसंग आवेगा, कारण अलीकिक प्रत्यच सामग्री, अनुमिति ज्ञान की सामग्री से लाघव के कारण वलवती है। इस पर शंका और उसका समाधान—

ननु रजतोत्पादकानां रजतावयवानामभावे शुक्तौ कथं तवापि रजतग्रत्पद्यते इति चेत् । उच्यते । न हि लोकसिद्धसा-मग्री प्रातिभासिकरजतोत्पादिका, किन्तु विलक्षणैव । अर्थ — रजतोत्पादक (भ्रान्त रजत को उत्पन्न करनेवाले) रजतावयवों के अभाव होने पर शुक्ति में रजतोत्पत्ति आप के पत्त में भी कैसे हो सकेगी? यह यदि पूछो तो वताते हैं — सत्यरजत की लोकसिद्ध सामग्री, प्रातिभासिक रजत की उत्पादिका नहीं है (लोकसिद्ध रजत सामग्री ही भ्रान्त रजत को पैदा नहीं करती) अपि तु प्रातिभासिक रजत को उत्पन्न करनेवाली सामग्री लोकसिद्ध सामाग्री से अत्यन्त विलक्षण हैं।

विवरण—'ज्ञान में प्रत्यासित्तत्व है—मानने पर वह्नवादिकों के प्रत्यच्च होने का प्रसंग प्राप्त होता है और उससे अनुमानादि अन्य प्रमाणों का उच्छेद होने का प्रसंग आता है' यह दोष आप (वेदान्ती) हम पर (तार्किकों पर) देते हैं परन्तु "शुक्तिरजतस्थल में अपूर्वरजत की उत्पत्ति होती है" यह तुम्हारा (वेदान्तियों का) पच भी असंगत है, क्योंकि—रजत के उपादान कारण लौकिक रजतावयवों का शुक्ति में अभाव होने से वहां पर (शुक्ति में) रजतो-त्पादक अलौकिक अवयवों का ही आप को स्वीकार करना होगा। परन्तु अलौकिक अवयवों को आन्तरजत का उपादान मानने में कोई प्रमाण नहीं है—ऐसी आशंका करने पर सिद्धान्ती कहता है—

शुक्ति में रजत के अलौकिक अवयव यदि न हों तो उसकी उत्पक्ति का ही असंभव होगा। परन्तु जब कि शुक्ति में रजत का प्रत्यय (अनुभव) होता है तब शुक्ति में अनिर्वचनीय रजतोत्पित्त को 'परिशेष'न्याय से मानना आवश्यक हो जाता है। तिन्निमित्त भ्रान्त रजत को उत्पन्न करनेवाली सामग्री का भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए। सिवाय—'शुक्ति में लौकिक उपादान का अभाव होने से रजत की उत्पक्ति का संभव नहीं है—यह आपका कथन ठीक नहीं है। क्योंकि उपादान और उपादेय—दोनों में सादृश्य अवश्य होना चाहिये—यह नियम है। इस कारण अलौकिक रजत के उत्पन्न होने में लौकिक सामग्री की अपेचा नहीं होती, किन्तु अलौकिक रजत को अलौकिक सामग्री की ही अपेचा होती है। अतः लोकसिद्धि रजत-सामग्री प्रातिभासिक रजत की उत्पादिका नहीं है। 'लौकिक सामग्री से भिन्न सामग्री का अभाव रहने पर प्रातिभासिक रजत की सामग्री कौन सी? यदि पूछो तो बताते हैं—

. जैसे प्रातिभासिक रजत, छौिकक रजत से विछत्तण है, उसी प्रकार उसकी उत्पादिका सामग्री भी छोकप्रसिद्ध सामग्री से विछत्तण ही है। उस अछौिकक सामग्री का स्वरूप इस प्रकार है—

तथा हि काचकामलादिदोषद्षितलोचनस्य पुरोवर्तिद्रव्य-संयोगादिदमाकारा चाकचिक्याकारा काचिदन्तःकरणवृत्तिरुदेति तस्यां च वृत्ताविदमविक्छिन्नं चैतन्यं प्रतिविम्वते । तत्र पूर्वोक्तरीत्या वृत्तेर्निर्भमनेनेदमविक्छन्नं चैतन्यं वृत्त्यविक्छन्नं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यं चाभिन्नं भवति । ततश्च प्रमातृचैतन्या-भिन्निषयचैतन्यनिष्ठा शुक्तित्वप्रकारिकाऽविचा चाकचिक्यादिसा-दृश्यसन्दर्शनसमुद्वोधितरजतसंस्कारसधीचीना काचादिदोषसम-विह्निता रजतक्रपार्थोकारेण रजतज्ञानाभासाकरेण च परिणमते ॥

अर्थ — काच, कामला आदि नेत्रदोषों से दूषित नेत्रवाले व्यक्ति के चकुरिन्द्रिय का सामने रहने वाले द्रव्य के साथ संयोग सिन्नकर्ष हो जाने से
'इदमाकार' = 'यह' इस आकार की 'चाकचिक्याकार' = चकचिकत आकार
की कोई सी (विशिष्ट) अन्तःकरणवृत्ति उदित होती है, और उस वृत्ति में
'इदम्' = यह — इस विषय से अविच्छित्र हुआ चैतन्य — प्रतिविवित होता है।
इस प्रकार उस उत्पन्न हुई वृत्ति में चैतन्य के प्रतिविवित होनेपर उपर्युक्त
'तडागोदक' न्याय से वृत्ति बाहर पड़ती है। जिससे इदमविच्छित्न चैतन्य,
वृत्यविच्छित्न चैतन्य, और प्रमानृचैतन्य — यह विविध चैतन्य अभिन्न हो
जाता है (विषयाविच्छित्न = प्रमोगचैतन्य, वृत्यविच्छित्न = प्रमाणचैतन्य, अन्तःकरणाविच्छित्न = प्रमानृचैतन्य — इनका अभेद होता है)।

इस प्रकार त्रिविध चैतन्य का अभेद होनेपर प्रमात्चैतन्याभित्र जो विषयचैतन्य, तनिष्ठ जो शुक्तित्वप्रकारक अविद्या, वही रजतरूप अर्थाकार से और रजतज्ञानाकार से परिणत होती है (परिणाम को प्राप्त होती है) और चाकचिक्यादि (चकचिकतपना वगैरह) रूपसादृश्य के दर्शन से जागृत होने वाळे रजत संस्कार रूप सामग्री का ही उस अविद्या को साहाय्य रहता है, और काच कामलादि दोप भी उस अविद्या में होते हैं, जिससे वह रजत रूप अर्थाकार से और रजतज्ञानाभासाकार से परिणत होती है।

विवरण—प्रातिभासिक रजत को पैदा करनेवाली रजत-सामग्री, लौकिक रजत की सामग्री से विल्ज्ञण ही होती है। वह कौन सी ? तो अविद्या। परन्तु आकाशादि भूतों की उपादानभूत अविद्या से यह अविद्या विल्ज्ञण है। आकाशादिकों की उपादानभूत मूल अविद्या, केवल चिन्मान्न के आश्रय से रहती है। चिन्मान्न ही उसका विषय रहता है और वह निर्विकरणक ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। परन्तु यह तूला अविद्या शुक्त्यविद्युल चैतन्य के आश्रय से रहती है। रजत से भिन्न जो शुक्ति, तिन्नष्ठ जो शुक्तिव वही उसका विषय रहता है, और यह तूला अविद्या, सविकरणकज्ञान से निवृत्त होती है। तूलाविद्या और मूलाविद्या में यही भेद है।

मूल में 'अविद्या, रजतरूप विषय के आकार से और रजत-ज्ञानाभासा-कार से परिणाम को प्राप्त होती है,' यह बताकर-तुलाविद्या ही प्रातिभासिक रजत की उत्पादिका है-वताया है और उस अविद्या की ही प्रक्रिया इस ढंगसे बतायी है - 'काच' एक नेत्र रोग है, जिससे दृष्टि मंद होती है। उसी प्रकार 'कामला या ऐसे ही अन्य दोपों से जिसके नेत्र दुषित हुए हैं ऐसा इयक्ति जब सामने सींप जैसे चमकते पदार्थ को देखता है तब उससे उसके मनमें 'यह' (इस ) आकार की अन्तः करणवृत्ति पैदा होती है। सींप के चमकीलेपन के कारण, 'यह' इस अन्तःकरणवृत्ति में वह चमकीलापन भी शंतीत होता है। इस प्रकार देखनेवाले व्यक्ति के सदोप चन्नुरिन्द्रियका सामने स्थित दृष्य के साथ संयोग होकर 'इदम्' और चाकचिक्य के आकार की अन्तःकरणवृत्ति, उत्पन्न होती है और उसमें 'इदम्' विषय से अवच्छिन्न हुआ चेतन्य प्रतिविग्वित होता है। उसके प्रतिविग्वित होतेपर वह उत्ति वाहर निकलती है। तब प्रमेयचैतन्य, प्रमाणचैतन्य, प्रमात्चैतन्य का अभेद हो जाता है। इस विषय में पहिले-'तडागोदक नाली के मार्ग से चेत्र में पहँचकर चेत्राकार हो जाता है'- दृष्टान्त दिया ही है। उसके बाद प्रमात्चैतन्या भिन्न जो विषयचैतन्य, तन्निष्ठ जो श्रुक्तिःवप्रकारक अविद्या. वह रजतरूप विषयाकार में और रजतज्ञानाकार में परिणत होती है।

आपने अविद्या को ही आकाशादि प्रपंच का उपादानस्व माना है, अब इस कथन से आपकी प्रतिज्ञा की हानि होती है। यह शंका यदि कोई करे तो उसके निवारणार्थ ही तूलाविद्या में १—प्रमातृचैतन्याभिन्न = विषय-चैतन्यनिष्ठ और २ शुक्तिस्वप्रकारक ये दो विशेषण जोड़े गये हैं। उससे चैतन्यमात्राश्रित = चिन्मात्रविषय और निर्विकल्पक ज्ञान निवर्त्य ऐसी मूला-विद्या की निवृत्ति होती है।

रांका—यहां तूलाविद्या सदैव ही श्रीन्त विषय और आन्तविषयज्ञान के आकार से क्यों परिणत नहीं होती ?

समाधान—निमित्तकारण का अभाव होनेसे वह सदैव उस आकार से परिणत नहीं होती। पूर्वदृष्ट रजत से उत्पन्न हुआ रजतसंस्कार यद्यपि सर्वदा विद्यमान रहता है तथापि उसका जागृत होना, अविद्या के पूर्वोक्त परिणाम में निमित्त है। चाकचक्यादि सादृश्य-दर्शन से वह उत्पन्न होता है। सामने पड़े हुए पदार्थ के सादृश्यदर्शन से रजतसंस्कार जागृत हो उठते हैं और वे जागृत हुए रजत-संस्कार ही तूछाविद्या के परिणाम में निमित्त होते हैं अर्थात् उस अविद्या को जब जागृत संस्काररूप सामग्री की सहायता मिछती है तब वह पूर्वोक्त प्रकार से परिणत होती है और जब उसे सामग्री की सहायता नहीं मिछती तब वह परिणत नहीं होती।

रांका—शुक्ति में चाकचिक्यादि रजत-सादृश्य का दीखना और नील पृष्ट त्रिकोणता आदि का न दीखना इसमें क्या निमित्त है ?

समाधान—उस अविद्या में द्रष्टा के काचादिनेत्रदोषों का सान्निध्य रहना ही नीलपृष्ठादिकों के अदर्शन में निमित्त है।

इस प्रकार नेत्रगत काचादि दोषों से युक्त हुई तूलाविद्या, प्रातिभासिक रजताकारसे और उसके ज्ञानाकार से (रजताकार वृत्तिरूप से )परिणत होती है। क्योंकि ज्ञान शब्द का अर्थ वृत्ति है।

अब परिणाम का अर्थ वताते हैं-

परिणामो नाम उपादानसमसत्ताककार्यापत्तिः । विवर्ता नाम उपादानविषमसत्ताककार्यापत्तिः । प्रातिभासिकरजतं चावि-द्यापेक्षया परिणामः चैतन्यापेक्षया विवर्त इति चोच्यते । अविद्यापरिणामरूपं च तद्रजतमविद्याधिष्ठाने इदमवच्छिन्नचैतन्ये वर्तते । अस्मन्मते सर्वस्यापि कार्यस्य स्वोपादानाविद्याधिष्ठाना-श्रितत्वनियमात् ॥

अथं—उपादान की जैसी सत्ता हो ठीक वैसी सत्ता से युक्त कार्य की उसे (उपादान को) प्राप्त होना—परिणाम कहलाता है। और उसकी (उपादान की) सत्ता की अपेन्ना विषमसत्ता से युक्त कार्य की प्राप्ति होना विवर्त कहलाता है। प्रातिभासिक रजत रूप कार्य, अविद्या की अपेन्ना से (अविद्या का) परिणाम है। और वही रजत, चैतन्य की अपेन्ना से (चैतन्य का) विवर्त है—ऐसा कहा जाता है। अविद्या का परिणामरूप वह रजत अविद्याधिष्ठानभूत इदमविन्छन्न चैतन्य में (विषयाविन्छन्न चैतन्य में) रहता है। क्योंकि हमारे मत में सभी कार्यों को अपनी उपादानभूत अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्याश्रितस्व होता है—यह नियम है (कोई भी कार्य अपने उपादान कारण के अधिष्ठान के आश्रय से रहता है)।

विवरण—जिस कारण से अभिन्नतया (भिन्न न होकर) कार्य उत्पन्न होता है, वह, उसका (कार्य का) उपादान कारण कहा जाता है। घटरूप-कार्य, मृत्तिका से अभिन्न रहकर ही उत्पन्न होता है, इसिल्ये मृत्तिका, घटकी उपादान कारण है। जिस कार्य की सत्ता, अपने उपादान कारण की सत्ता जैसी ही होती है, ऐसे कार्य की प्राप्ति होना (कारण का, समसत्ताक कार्य के आकार से पैदा होना) परिणाम है। सत्ता त्रिविध (तीन प्रकार की) होती है, पारमार्थिकी, ज्यावहारिकी, और प्रातिभासिकी। ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिकी होती है। आकाशादि प्रपंच की सत्ता ज्यावहारिकी है। और शुक्तिरजतादि भ्रान्त पदार्थों की सत्ता प्रातिभासिकी है। पारमार्थिकी सत्ता नित्य (काल से अनविच्छन्न) होती है। व्यावहारिकी सत्ता केवल स्थिति-काल में (पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व और नाश के अनंतर नहीं होती) होती है। कल्प के आरंभ से उसके अंत तक जो काल उसे व्यवहारकाल कहते हैं और उस काल में जो सत्ता, उसे व्यावहारिकी सत्ता कहते हैं। शुक्ति पर भासित होने वाला रजत, रज्जुपर भासित होनेवाला सर्प, (ये) प्राति-भासिक पदार्थ हैं, इनकी सत्ता उस प्रतिभासकाल में ही रहती है। अधिष्टान के ज्ञान से उसका वाध होता है, इसलिये वह प्रातिभासिकी सत्ता है।

दूध, ज्यावहारिक पदार्थ है, वह ज्यावहारिकी सत्ता से युक्त है, उसे दही रूप कार्य का आकार प्राप्त होता है। उस दही रूप कार्य की सत्ता भी ज्यावहारिकी ही होती है, इसलिए दूध रूप उपादान कारण से 'दही' रूप समसत्ताक कार्य उत्पन्न होता है। इसलिये वह दूध का परिणाम है। इस लच्चण में कार्य को 'समसत्ताक' विशेषण जोड़कर विवर्त में अतिज्याप्ति का वारण किया जाता है। अथवा ज्यावहारिकी सत्ता से युक्त तंतुओं को ज्यावहारिकी सत्ता से युक्त पटभाव की प्राप्ति होना—परिणाम है। इस परिणाम से विवर्त पृथक् है। परिणाम के समान विवर्त भी कार्य है। इसलिये परिणाम का लच्चण कहने के अनन्तर प्रसंग प्राप्त विवर्त का भी लच्चण यहीं पर वताया है। विवर्त उसे कहते हैं—उपादान की सत्ता से जिसकी सत्ता विषम है. ऐसे कार्य की उत्पत्ति।

विवर्त में अतिब्याप्ति के वारणार्थ परिणाम के छन्नण में जैसे 'समसत्ताक' विशेषण दिया है बैसे ही परिणाम में अतिब्याप्ति के वारणार्थ विवर्त के छन्नण में 'विषम सत्ताक' विशेषण दिया है। परन्तु प्रातिभासिक रजतादिकों में परिणामस्व और विवर्तस्व दोनों धर्म रहते हैं—यह स्चित करने के छिये ही प्रातिभासिक रजत, अविद्या का परिणाम और चैतन्य का विवर्त है—ऐसा मूल में कहा है। जैसे तन्तु के परिणामरूप पट को तन्तुदेशस्व (जहां तंतु रहते हैं वहीं पर पट रहता है) है, वैसे ही अविद्या के परिणामरूप श्रुक्तिरूप्य को अविद्यादेशस्व (जहां अविद्या रहती है वहीं वह श्रुक्तिरजत रहता है) है। अविद्या, चैतन्यनिष्ठ होती है इसिछिये श्रुक्तिरूप्य भी चैतन्यनिष्ठ होता है। इसी आश्रय से मूल में अविद्यापरिणामरूप श्रुक्तिरजत, अविद्या के अधिश्वारूप इदमविद्युत्त चैतन्य में रहता है—कहा है। इस वाक्य से निम्न छिवित आश्रका का निरसन कियागया है—

रांका—अविद्यापरिणामरूपरजत, अविद्या में तादात्म्य संबंध से रहता है, तब अविद्या में तादात्म्य संबंध से रहनेवाले रजत को चैतन्योपादान्थ्य (चैतन्य, उसका उपादान है) नहीं बनता। जब कि चैतन्य में, रजत, अविद्यासंबंध से रहता है तब 'उसे उपादान विषमसत्ताक कार्यापत्तिरूप विवर्तत्व' कैसे ?

समाधान—अविद्यापरिणामरूप रजत, अविद्याधिष्ठान के आश्रय से रहने के कारण उसे विवर्तत्व हो जाता है क्योंकि 'अविद्यापरिणामरूप रजत, अविद्या के अधिष्ठानभूत चैतन्य के आश्रय से रहता है' यह नियम है। क्योंकि हमारे मत में सभी कार्यों में, उन कार्यों के उपादानभूत अविद्या के अधिष्ठान का आश्रितत्व नियम से रहता है। कोई भी कार्य अपने उपादान कारण के अधिष्ठान के आश्रय से रहता है। इसिल्ये प्रातिभासिक रजत, अविद्या का परिणाम है और चैतन्य का विवर्त है। अब कोई दोष नहीं है। इस समाधान पर पुनः शंका और उसका समाधान—

ननु चैतन्यनिष्ठस्य रजतस्य कथमिदं रजतमिति पुरोवर्ति-तादात्म्यम् ? उच्यते । यथा न्यायमते आत्मिनिष्ठस्य सुखादेः श्रीरिनिष्ठत्वेनोपालम्मः शरीरस्य सुखाद्यधिकरणतावच्छेदक-त्वात्, तथा चैतन्यमात्रस्य रजतं प्रत्थिष्ठानतया इदमवच्छिन-चैतन्यस्य तद्धिष्ठानत्वेन इदमोऽवच्छेदकतया रजतस्य पुरोव-तिंसंसर्गप्रत्यय उपपद्यते ।

अर्थ—शंका—चैतन्यनिष्ठ रजत का 'यह रजत' इस प्रकार आगे पड़ी हुई शुक्ति (सींप) से तादाक्य कैसे हो सकता है ? इस शंका का समाधान कहा जाता है—जैसे न्याय के मत में आत्मिनिष्ठ सुख-दुःखादि गुणों का शरीर-निष्ठत्व से (वे शरीर में स्थित हैं) प्रत्यय होता है, क्योंकि शरीर को सुखादिकों की अधिष्ठानता का अवच्छेदकरव होता है। वैसे ही चैतन्यमात्र को (शुद्ध चैतन्य उसका अधिष्ठान नहीं वन सकता) तथापि इदमवच्छिन्न (विषयावच्छिन्न) चैतन्य प्रातिभासिक रजत का अधिष्ठान हो सकता है। इसळिये उस इदमवच्छिन्न चैतन्य को 'इदम्' विषय का अवच्छेदकरव है। जिससे उस प्रातिभासिक रजत का प्रशेवर्त्त (आगे पड़ी हुई) शुक्ति से संसर्ग होकर वैसा संसर्ग प्रत्यय (तादाक्य का अनुभव) आसकता ह।

विवरण—सभी कार्य, अविद्याधिष्ठान चैतन्याश्रित होता है—माना जाय तो प्रातिभासिक रजत का सामने पड़ी हुई शुक्ति से तादात्म्यप्रत्यय होना अनुपपन्न होगा ( श्रांत रजत का शुक्ति में 'यह रजत' हत्याकारक जो तादा-स्यप्रत्यय होता है वह नहीं बनेगा ) इस आशय से यहां 'ननु' प्रन्थ से शंका की है। इस शंका आशय यह है—दृष्टा व्यक्ति के सामने भूतल पर स्थित तन्तुओं में विद्यमान पर का प्रत्यच्छान जब होता है तब 'यह अब यहां पर है' यह प्रत्यय जैसे होता है वैसे ही चैतन्यनिष्ठ अविद्या में स्थित शुक्ति रजत का 'चैतन्य में रजत' यह प्रत्यय होना चाहिए था, परन्तु 'यह यहां रजत है' ऐसा देह के बाहर प्रत्यय होता है,—वह ठीक नहीं है। क्योंकि चैतन्य के सर्व-व्यापी होने से उसका 'इह' यहां (पुरोवततीं प्रदेश में ) प्रत्यय होना उचित नहीं है।

'उच्यते' इत्यादि ग्रन्थ से शंका का समाधान किया जाता है—अविद्या का परिणाम अविद्या के अधिष्टानभूत चैतन्य के आश्रय से जैसे रहता है (अविद्यापरिणाम को अविद्याधिष्टानाश्रितत्व=अविद्या का अधिष्ठान चैतन्य आश्रय है और अविद्या का परिणाम, आश्रित है इस प्रकार चैतन्य और परिणाम में आश्रयाश्रयिभाव=आश्रय आश्रित भाव, जैसे रहता है, वैसे ही चैतन्याध्यस्त (चैतन्य पर आरोपित) रजतादिकों की तद्वच्छेदक पुरोवर्ति पदार्थ से तादात्म्य-प्रतीति हो सकती है। इस विषय में न्यायशास्त्र का एक दृष्टान्त दिया गया है—

नैयायिक सुखादि धर्मों को आत्मिनिष्ठ मानते हैं। उनके कथनानुसार सुख, दुःख, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म आत्मा के हैं। परन्तु वे सुखादि आत्मिनिष्ठ धर्म भी, शरीरिनिष्ठ से लगते हैं (शरीरिनिष्ठत्वेन) उनका अनुभव होता है। मेरा शरीर सुखी, इस प्रकार शरीरिनिष्ठत्व के कारण देह को आत्मगत सुखायुप्ति का अवच्छेदकत्व जैसे होता है, वैसे ही 'इदम्' इस पुरोवर्ती विषय को आत्मगत रजताध्यास का अवच्छेदकत्व है। उससे चैतन्याध्यस्त रजत का पुरोवर्ती शुक्ति में 'यह रजत' ऐसा प्रत्यय आ सकता है। क्योंकि शुद्ध चैतन्य, आरोपित रजत का अधिष्ठान वन नहीं सकता (उस शुद्ध चैतन्य में रजत का अधिष्ठान वनने की योग्यता ही नहीं है) इसलिए 'इदमवच्छिन्न' चैतन्य को रजत का अधिष्ठानत्व होने से शुक्ति के इदमंशको उसका अवच्छेदकत्व है, जिससे आरोपित रजत का पुरोवर्ती सींप से संसर्ग हुआ है ऐसा प्रत्यय हो सकता है।

रंका—इदमविच्छन्न चैतन्य में अध्यस्त रजतादि, साची में अध्यस्त नहीं होता, और उसके, साची में अध्यस्तत्व न होने से उस आरोपित रज-तादि को केवल साचिवेद्यत्व और सुखादिकों के समान अनन्यवेद्यत्व है— यह सांप्रदायिकों का कथन कैसे उपपन्न होगा ? 'तस्य च' आदि प्रंथ से इस शंका का समाधान बताते हैं—

तस्य च विषयचैतन्यस्य तदन्तःकरणोपहितचैतन्याभिन्न-

तया विषयचैतन्याध्यस्तमपि रजतं साक्षिण्यध्यस्तं केवलसाक्षि-वेद्यं सुखादिवदनन्यवेद्यमिति चोच्यते ।

अर्थ-और उस विषयचैतन्य का तिह्नपय-अन्तःकरणोपहित चैतन्य से अभिन्नत्व होने से (वे दोनों चैतन्य अभिन्न = एकरूप होने से ) विषय चैतन्य में अध्यस्त भी रजत साची में अध्यस्त है। वह केवल साचिवेद्य है और सुखादिकों के समान अनन्य वेद्य है—ऐसा कहा जाता है।

विवरण—यहां पर शंका का आशय इस प्रकार है—पुरोवतीं शुक्ति-कादि विषय का 'इदम्' आकार वाले ( शुक्ति के ) अंश से अविच्छन्न हुए विषयचैतन्य में रजतादिकों का अध्यास होता है । सान्निचैनन्य में रजतादिकों का अध्यास नहीं होता । अर्थात् विषयचैतन्य में अध्यस्त हुए रजत को सान्नी में अध्यस्तथ्व न होने से उसे केवल सान्निचेच्य है ( केवल सान्निचैतन्य ही उसे जानता है ) और सुखादिकों के समान उस अध्यस्त रजतादि को भी अन्य वेच्यत्व नहीं ( जैसे सुखादि, सान्निचैतन्य से अन्य वृत्यादि—चैतन्य से वेच्य नहीं रहते वैसे ही अध्यस्त रजतादि भी अन्यवेद्य नहीं होते—यह पंचपादिकाचार्य का कथन कैसे उपपन्न होता है ?

समाधान का आशय—'इद्मविच्छन्न चैतन्य' ही विषयचैतन्य है। वह तद्विषयअन्तःकरणोपहित चैतन्य से भिन्न नहीं है (अभिन्न = तद्रृपही है) इस कारण विषयचैतन्य में अध्यस्त हुआ रजत, साची में अध्यस्त है। उसी तरह वह साचिवेद्य, और सुखादि के समान अनन्य वेद्य भी है—यह सांप्र-दायिकों का कथन सर्वथा उचित है।

ननु साक्षिण्यध्यस्तत्वेऽहं रजतिमिति प्रत्ययः स्यात्, अहं
सुखीतिविदिति चेत् । उच्यते । न हि सुखादीनामन्तःकरणाविच्छन्नचैतन्यनिष्ठाविद्याकार्यत्वप्रयुक्तम् अहं सुखीति ज्ञानम् ।
सुखादीनां घटादिवच्छुद्धचैतन्य एवाध्यासात्, किन्तु यस्य यदाकारानुभवाहितसंस्कारसहकृताविद्याकार्यत्वं तस्य तदाकारानुभवविषयत्विमित्येवानुगतं नियामकम् ।

अर्थ — आन्त रजत, साची में यदि अध्यस्त है तो 'में रजत' यह प्रत्यय होगा, 'यह रजत' ऐसा प्रश्यय नहीं होगा। क्योंकि 'अहं सुखी = मैं सुखी' यह सुखविषयक प्रत्यय हुआ करता है। 'यह सुख' ऐसा प्रत्यय नहीं होता— यह शंका हो तो उत्तर देते हैं—'मैं सुखी' यह ज्ञान, सुखादिकों के अन्तः-करणाविच्छुन्नचैतन्यनिष्ठ अविद्या कार्यक्ष्य होने से होता हो सो नहीं, क्योंकि वटादिकों की तरह सुखादिकों का भी शुद्ध चैतन्य में ही अध्यास हुआ है तो 'में सुखी' यह प्रत्यय किस कारण से होता है ? उत्तर—जिसे जिस आकार के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों के साथ अविद्याकार्यत्व होता है उसे तदा-कार अनुभवविषयत्व होता है यही इसमें अनुगत नियामक है।

चिवरण—सुखादिकों का अवच्छेदक जो शरीर तिन्नष्ठत्वेन सर्वदा उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि 'में सुखी' यह आत्मिनष्ठत्वेन भी सुखादिकों का अनुभव होता दिखाई देता है। उसी प्रकार रजतादिकों का भी अन्तःकरण साची में अध्यस्तत्व स्वीकृत किये होने से 'अहं मनुष्यः' में मनुष्य-इस प्रत्यय के समान 'में रजत' या 'में सुखी' प्रत्यय के समान 'में रजतवान् हूं' यह प्रत्यय होना चाहिए, परन्तु ऐसा प्रत्यय कभी भी क्यों नहीं होता ? यह उप-र्युक्त शंका का आशय है।

उत्तर—जिसमें जिसका अध्यास होता है उसका भान, तिनष्ठ अविद्या कार्यत्व के कारण तिन्नष्ठथेनैव हो, यह नियम नहीं हो सकता। क्योंकि सुखादिकों को घटादिकों के समान ही शुद्ध चैतन्याध्यस्तत्व होने पर भी 'मैं सुखी' यह प्रत्यय होता है। प्रन्थकार ने भी इसी आशय से उपर्युक्त शंका का समाधान किया है। सुखादिकों का 'मैं सुखी' इत्याकारक जो जो ज्ञान होता है, वह, अन्तःकरणाविच्छन्न जो चैतन्य और उसमें रहने वाली (तिन्नष्ठ) जो अविद्या उसका कार्यत्व सुखादिकों को होने से नहीं होता है। क्योंकि घटादि व्यावहारिक पदार्थ जैसे शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त हैं उसी तरह सुखादिक भी शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त हैं उसी तरह सुखादिक भी शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त हैं उसी तरह सुखादिक भी शुद्ध चैतन्य में हो अध्यस्त हैं। परन्तु इसके होने से 'मैं सुखी' ज्ञान होता है–यह नहीं कहा जा सकता।

दांका—यदि ऐसा है तो घटादि, सुखादि और शुक्तिरूप्यादि इनमें से प्रत्येक को प्रतीतिविषयत्व होने के लिये पृथक् पृथक् नियामक माने गये हैं या एक हो ? इस प्रकार वादी के प्रश्न करने पर सिद्धान्ती कहता है घटा-दिकों को प्रतीति का विषयत्व प्राप्त होने के लिए पृथक् नियामक और सुखा-दिकों की प्रतीतिविषयत्व में पृथक् तथा शुक्तिरूप्यादिकों की प्रतीति विषयत्व में भिन्न नियामक मानने में गौरव होता है, इसलिए घटादि, सुखादि, और शुक्ति रूप्यादिकों में प्रतीतिविषयत्व प्राप्त होने के लिये सर्वानुगत एक नियामक ही मानना उचित है। इसी आशय का समाधान मूल में 'यस्य यदाकारा॰' इत्यादि ग्रन्थ से किया गया है। जिस विषय का जिस आकार से अनुभव होता है वह अनुभव, अन्तःकरण में वैसा ही संस्कार उत्पन्न करता है और उस संस्कार से शुक्त हुई अविद्या का कार्यस्व जिसमें होता है, उसमें तदाकार

अनुभवविषयःव होता है—यही सर्वत्र अनुगत एक नियामक है। अब 'तथा च॰' इत्यादि प्रन्थ से उक्त नियामक की सर्वत्र योजना करते हैं—

तथा च इदमाकारानुभवाहितसंस्कारसहकृताविद्याकार्यत्वात् घटादेरिदमाकारानुभवविषयत्वम् । अहमाकारानुभवाहितसंस्कार-सहिताविद्याकार्यत्वादन्तः करणादेरहमाकारानुभवविषयत्वम् । शरी-रेन्द्रियादेरुभयविधानुभवसंस्कारसहिताविद्याकार्यत्वादुभयविधानु-भवविषयत्वम् । तथा चोभयविधोऽनुभवः इदं शरीरमहं देहोऽहं मनुष्योऽहं ब्रह्मण इदं चक्षुरहं काण इदं श्रोत्रमहं विधर इति ॥

अर्थ — इस रीति से तीनों प्रकार के प्रतीतिविषयों में एक ही अनुगत नियामक होनेसे घटादिकों को 'इदम्'=यह, इस आकार के अनुभव से उत्पन्न हुई अविद्या का कार्यत्व है, इस कारण उन घटादिकों को इदमाकार के अनुभव का विषयत्व है। अन्तःकरणादिकों को अहमाकार के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों से युक्त अविद्या का कार्यत्व होने से उन अन्तःकरणादिकों को अहमाकार अनुभव का विषयत्व है। शरीर इन्द्रियादिकों को दोनों प्रकार के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों से युक्त अविद्या का कार्यत्व होने से उन शरीरेन्द्रियादिकों को दोनों प्रकार के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों से युक्त अविद्या का कार्यत्व होने से उन शरीरेन्द्रियादिकों को दोनों प्रकार के अनुभव का विषयत्व है। उनका दो प्रकार से अनुभव कैसे आता है ? यह पूछो तो वताते हैं—'यह शरीर' 'मैं देह' 'मैं मनुष्य' 'मैं बाह्मण' 'यह चच्चिरिन्द्रिय' 'मैं काना' 'यह श्रोत्रेन्द्रिय' 'मैं बहिरा' इस प्रकार शरीरेन्द्रियादिकों का दोनों प्रकार से अनुभव आता है—यह प्रसिद्ध है।

विचरण — घटादि वाह्य पदार्थ अविद्या के कार्य हैं। परन्तु उनका पहले जो अनुभव हुआ, वह 'यह घट, यह पट' इस प्रकार से हुआ। उस अनुभव से वैसे ही संस्कार हुए। उन्हीं संस्कारों से युक्त हुई अविद्या से घटादि पदार्थ रूप कार्य हुए। इस कारण इन वाह्य पदार्थों को इदमाकार अनुभव का विष्यत्व है। अन्तः करणादि भी अविद्या के कार्य हैं, परन्तु उनकी कारणभूत अविद्या, अहमाकारानुभव से उत्पन्न संस्कार से युक्त होती है इसलिए अन्तः करणादि पदार्थ अहमाकारानुभव के विषय होते हैं। शरीर और इन्द्रियां भी अविद्या कार्य हैं परन्तु वे (कार्य) 'यह' और 'मैं' इन दोनों प्रकार के अनुभव से उत्पन्न संस्कारों से युक्त हुई अविद्या से उत्पन्न हुए हैं, इसलिय उनका दोनों प्रकार से अनुभव आता है। 'अहम्' अनुभव आत्मा को विषय करता है। और 'यह' अनुभव आत्मिन्न पदार्थों को विषय करता है। इन अनुभवों से वैसे ही संस्कार होते हैं। उन संस्कारों से युक्त हुई अविद्या से

पैदा होने वाले कार्य भी वैसे ही अनुभवों के विषय होते हैं। जैसे—यह घट, यह चृच, यह पुष्प, यह में इत्यादि। परन्तु शरीर, इन्द्रियां इत्यादि देह और देहसंबंधी पदार्थ 'इदम्' और 'अहम्' इन दोनों प्रकार के संस्कारों से युक्त हुई अविद्या से पैदा होने के कारण उनका दोनों प्रकार से अनुभव होता है। जैसे यह शरीर, यह चच्चिरिन्द्रिय, यह श्रोत्रेन्द्रिय इत्यादि, और 'मैं देह, मैं मनुष्य, मैं बाह्मण, मैं काना, में विहरा इत्यादि।

अब इसी उक्त नियासक की 'यह रजत' इस प्रकृत विषय में योजना कर के दिखाते हैं—

प्रकृते च प्रातिभासिकरजतस्य प्रमातृचैनन्याभिननेदमंशा-विच्छन्नचैतन्यनिष्ठाविद्याकार्यत्वेऽपि इदं रजतमिति सत्यस्थली-येदमंशाकारानुभवाहितसंस्कारजन्यत्वादिदमाकारानुभवविषयता, न त्वहं रजतिषद्यह्याकारानुभवविषयतेत्यनुसन्धेयम्।।

अर्थ—प्रकृत में ( श्रुक्ति रजत-इस उदाहरण में ) प्रातिभासिक रजत, यद्यपि प्रमान् चैतन्य से अभिन्न जो इदमंशाविच्छन्न चैतन्य तिन्नष्ठ अविद्या का कार्य है, तथापि व्यावहारिक सत्यरजत का 'यह रजत' इत्याकारक जो इदमंशाकार अनुभव, उससे उत्पन्न हुये जो संकार, उन संस्कारों से उत्पन्न होने के कारण ( उसे ) 'यह रजत' इस इदमाकार अनुभव का विषयत्व होता है। क्योंकि उस प्रातिभासिक रजत की उपादान जो अविद्या है, वह 'यह रजत, इस व्यावहारिक सत्य रजत के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार से युक्त रहती है। इसलिए उस प्रातिभासिक रजत का 'यह रजत' ऐसा अनुभव आता है। ब्यावहारिक रजत का 'में रजत' ऐसा अनुभव न आने से प्रातिभासिक रजत का भी 'मैं रजत' यह अनुभव नहीं होता—समझना चाहिये।

विचरण—प्रातिभासिक रजत, इदमंशाविष्डन चैतन्यनिष्ठ अविद्या का कार्य है, और वह चैतन्य प्रमातृचैतन्य से अभिन्न है। इस कारण वह चैतन्य-निष्ठ अविद्या का कार्य है—यह सच है तथापि उसके सहकारी कारण जो पूर्वसंस्कार हैं वे 'अहं रजतम्' में रजत-इस अहमाकार अनुभव से उत्पन्न हुए नहीं हैं, क्योंकि व्यवहार में सत्य रजत का जो अनुभव आता है वह 'यह रजत' इस प्रकार आता है 'मैं रजत' ऐसा नहीं। इसिल्ये 'यह रजत' इस अनुभव से उत्पन्न संस्कारों से युक्त अविद्या के कार्यरूष प्रातिभासिक रजत को नियमेन इदमाकारानुभव-विषयत्व ही रहता है। अहमाकारानुभव-विषयत्व नहीं।

इसपर सिद्धन्त्येकदेशी की शंका और सिद्धान्ती के द्वारा उसका निरसन— नन्वेवमिष मिथ्यारजतस्य साक्षात्साक्षिसम्बन्धितया भान- संभवे रजतगोचरज्ञानाभासरूपाया अविद्यावृत्तेरभ्युपगमः कि-मर्थः ? इति चेत् । न । स्वगोचरवृत्त्युपहितचैतन्यभिन्नसत्ताक-त्वाभावस्य विषयापरोक्षरूपतया रजतस्यापरोक्षत्वसिद्धये तद-भ्युपगमात् ॥

अर्थ — ऐसा प्रतिपादित करने पर भी मिथ्या रजत का साचात् साचि-संबंधित्वेन भान हो सकता है तब रजत विषयक अज्ञानाभासरूप अविद्या वृत्ति का स्वीकार किस लिए ? उत्तर— अविद्यावृत्ति का स्वीकार विना किये मिथ्या रजत का भान संभव ही नहीं, क्योंकि स्वविषय जो वृत्ति उसमें उपिहत जो चैतन्य, उससे रजत की भिन्न सत्ता का न होना इसी को विषया परोच्च एत्व होने से रजत का अपरोच्च सिद्ध होने के लिए उस वृत्ति का स्वीकार करना पड़ता है।

विवरण—यहाँ पर अद्वेत सिद्धान्तियों में से ही एकदेशी शंका करता है—आपके कथनानुसार शुक्तिरूप्य को इदमाकारानुभवविषयत्व मले ही रहे (प्रातिभासिक रजत 'यह' आकार से अनुभव में भले ही आवे) परन्तु तन्निमित्त उस रजत को विषय करने वाली अविद्या वृक्ति का आश्रय करने का क्या प्रयोजन ? क्योंकि उस शुक्तिरूप्य का सान्नात् अनावृत सान्नी से सम्बन्ध हुआ होने से उसका अवरोन्न (प्रत्यन्न ज्ञान) होना शक्य है।

समाधान—साची पर आरोपित रजत की सत्ता, यद्यपि साचिचेतन्य से भिन्न नहीं है तथापि उस रजत का अपरोच्चत्व संभव नहीं होता। क्यों कि साचिचेतन्य में रजताकार वृत्युपहितःव नहीं होता (साचिचेतन्य, रजत विषयवृत्तिरूप उपाधि से युक्त नहीं रहता) इसिळय रजत का अपरोच्चान होने के ळिए अविद्यावृत्ति को अवश्य मानना चाहिए। 'न०' इत्यादि समाधान ग्रंथ का यही आशय है। विषयाकारवृत्युपहित चैतन्य से विषयचैतन्य की अभिन्न सत्ता का होना ही विषय का अपरोच्चत्व है। इसिळए प्रातिभासिक रजत का अपरोच्चत्व (प्रत्यच्चत्व) सिद्ध होने के ळिए अविद्यावृत्ति को अवश्य ही मानना चाहिये—यह भाव है।

रांका—आपके इस समाधान पर "एक ओर ध्यान दें तो दूसरी ओर का अनुसंधान छूट जाता है" अथवा 'एकको सम्हालने जांय तो दूसरा निकल जाता है' यह न्याय प्राप्त होता है, इस आशय से वादी की शंका और उसका सिद्धान्ती के द्वारा समाधान—

निवदं वृत्ते रजताकार वृत्ते अप्रतयेक मेकैक विषयत्वे गुरुमतवद् विशिष्टज्ञानान भ्युपगमे कुतो अमज्ञानसिद्धिरिति चेत्। न । वृत्ति- द्वयप्रतिविम्त्रितचैतन्यस्यैकस्य सत्यिमध्यावस्तुतादात्म्यावगाहि-त्वेन श्रमत्वस्य स्वीकारात् । अत एव साक्षिज्ञानस्य सत्यासत्य-विषयतया प्रामाण्यानियमाद् अप्रामाण्योक्तिः साम्प्रदायिका-नाम् ॥

अर्थ — 'इदं वृत्ति' और 'रजताकारवृत्ति' इनमें प्रत्येक वृत्ति का शुक्ति और रजत—ऐसा भिन्न-भिन्न विषय रहता है। इस कारण प्रभाकर (गुरु) मीमांसक के मतानुसार विशेष ज्ञान का स्वीकार न करने पर 'यह रजत' इस ज्ञान के अमरव की सिद्धि न होगी' यह कहें तो ठीक नहीं। क्योंकि उन दो प्रकार की वृत्तियों में प्रतिविश्वित हुआ चैतन्य एक (अभिन्न) है, और उस ज्ञान का, सत्य नथा मिथ्या वस्तुओं का तादास्य, विषय है। इसिल्ए उस ज्ञान का अमरव स्वीकृत किया है (सत्य और मिथ्या वस्तुओं का तादास्य ही उस ज्ञान का विषय होने से, वह ज्ञान, अमज्ञान है। इसी कारण से साच्ज्ञान का सत्य और असत्य दोनों प्रकार का विषय संभव होने से (उसका) प्रामाण्य नियमेन सिद्ध नहीं होता। अत्य व सांप्रदायिकों ने 'साच्ज्ञान को प्रामाण्य नहीं' (साच्ज्ञान अप्रमाण है।) कहा है।

विवरण—सामने दिखाई देनेवाला शुक्त्यादि पदार्थ जिसका विषय है, ऐसी 'इदमाकार'=यह—इस आकारवाली एक अन्तःकरणवृत्ति और उस शुक्ति में '(यह) रजत' है—ऐसी प्रातिभासिक रजत को विषय करने वाली दूसरी वृत्ति, ऐसी दो वृत्तियों को आप मानते हो, (रजत का प्रथ्यच्ञान होने के लिए प्रातिभासिक रजताकार दूसरी अविद्यावृत्ति को आप स्वीकार करते हैं ) परन्तु उससे, प्राभाकरों के समान आप पर भी विशिष्ट ज्ञान को स्वीकार न करने का प्रसंग आता है और उस कारण शुक्तिरजत ज्ञान के अमत्व का वाध होता है। जिस प्रकार वृत्त का हरा पत्ता, पका पत्ता, अमर, जपाकुसुम आदि पृथक् पृथक् आश्रय में क्रमशः दिखाई देने वाले हरे, पीले, काले, लाल वर्णों से अमर में 'यह चित्ररूपी अमर है' ऐसी विशिष्ट बुद्धि कभी नहीं होती, उसी तरह जिनके विषय भिन्न हैं ऐसी दो वृत्तियों के योग से होने वाला 'यह रजत' इत्याकारकज्ञान, कभी भी विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकेगा। इस कारण रजतज्ञान को अमज्ञानत्व है, यह नहीं कह सकेंगे।

उपर्युक्त कथन प्राभाकर के मतानुसार है-इसिलये इस विषय में प्राभाकर मत को संद्येप में बता देना आवश्यक है।

प्राभाकर मीमांसकों के मत में —शुक्ति में 'यह रजत' इत्याकारक जो ज्ञान होता है, वह विशिष्ट एक ज्ञान न होकर, उसमें दो ज्ञानों को माना है। उनमें आगे स्थित पदार्थ का 'यह' इत्याकारक जो ज्ञान होता है वह अनुभवातमक ज्ञान है और 'रजत' इत्याकारक जो ज्ञान होता है वह दूर स्थित रजत
को विषय करने वाला स्मरणात्मक ज्ञान है। इसलिये इनके मत से दो वस्तुओं
के तादात्म्य को विषय करने वाला विशिष्ट ज्ञान कहीं भी और कभी भी नहीं
होता। अतः सभी ज्ञान यथार्थ ही है। इसलिये प्रभाकर के मत में अमज्ञान
की जैसे सिद्धि नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे मत में भी दो वृत्तियां और उनके
दो विषय, ऐसा भेद स्वीकृत होने के कारण दो वस्तुओं के तादात्म्य को विषय
करने वाला एक विशिष्ट ज्ञान नहीं माना जा सकता। इसलिये 'यह रजत'
इत्याकारक ज्ञान, अम ज्ञान है—यह बात आप के सिद्धान्तानुसार सिद्ध
नहीं हो पाती।

आपके मत में वृत्ति का भेद स्वीकार किया गया है। और उन वृत्तियों के विषयों का भी भेद माना गया है। आप एक इदमाकार बत्ति मानते हैं और दसरी रजतज्ञानाकार वृत्ति । उनमें इदमाकार वृत्ति का पुरोवर्ती शुक्त्यादि वस्त, विषय है, और रजतज्ञानाकार वृत्ति का अविद्या-परिणासरूप प्राति-भासिक रजत विषय है। 'इससे 'इदं रजतम्' यहां पर विशिष्ट ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। इसीलिये वह अमज्ञान है यह भी सिद्ध नहीं होता। यह शंका पूर्वोक्त सिद्धान्त्येकदेशी की ही है। 'न वृत्तिद्वय०' इत्यादि प्रन्थ से सिद्धान्ती समाधान करता है-आपके वताये हुए के अनुसार एक 'यह' आकार की और दूसरी 'रजत' ज्ञानाकार की-ऐसी दो वृत्तियों को यद्यपि हम मानते हैं ( 'इदं रजतम्' यहां वृत्तियों के भेद होने पर भी ) तथापि ज्ञान का भेद नहीं है क्योंकि उन दोनों वृत्तियों का प्रदेश एक ही है। (वे दोनों वृत्तियां मठ और घट की तरह एक ही स्थान में रहती हैं ) इस कारण मठ से अविच्छन्न हुआ आकाश और घट से अविच्छन हुआ आकाश जैसे एक ही है वैसे ही इदमाकार वृत्ति में प्रतिविंबित चैतन्य और रजतज्ञानाकार वृत्ति में प्रतिविंत्रित चैतन्य एक ही है, इसिलये शुक्ति का 'इदमंश' यह सत्य वस्तु भौर 'रजत' यह मिथ्या वस्तु इन दोनों का तादात्म्य ही उस एक चैतन्य का ( एक ही ) विषय है। अतः 'इदं रजतम्' इस ज्ञान को हम अस मानते हैं। उपर्युक्त शंका-समाधान का निष्कर्ष यह है-

'यह रजत' इस शुक्तिरूप्यज्ञान में आपने दो वृत्तियां मानी हैं। उनमें 'इदमाकार' अन्तःकरण वृत्ति एक है। इस वृत्ति से सामने की 'शुक्ति' का ग्रहण किया जाता है। 'इदम्' से अवच्छिन्न जो चैतन्य, उसमें स्थित जो शुक्तित्वाविद्या ( यह शुक्ति है-इस ज्ञान का अभाव = शुक्तित्व का अज्ञान ) उस शुक्तित्वाविद्या की परिणामरूप वृत्ति दूसरी। इस अविद्या परिणामरूप वृत्ति से रजत का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार इन दो वृत्तियों से दो विषयों का ग्रहण किया जाने से,वे दो ज्ञान हैं यह कहना पड़ता है: इस कारण 'यह रजत' अमात्मक ज्ञान है यह आप का सिद्धान्त वाधित होता है। और आप का प्राभाकर मत में प्रवेश हो जाता है। अर्थात् स्वसिद्धान्त-भंग और प्राभाकर सत में प्रवेश ये दो दोप आप पर आते हैं।

जिनके विषय भिन्न भिन्न हैं ऐसी 'इदमाकार' और 'रजताकार' वृत्तियां यद्यपि भिन्न भिन्न हैं तथापि उन दोनो वृत्तियों में प्रतिविभ्वित हुआ चैतन्य एक ही है। सब प्रकार के प्रत्यन्न ज्ञान में वृत्त्यविद्धन्न चैतन्य, प्रमातृचैतन्य (अन्तःकरणाविद्धन्न चैतन्य) और विषयाविद्धन्न चैतन्य, इन तीनों चैतन्यों का पूर्वोक्त प्रकार से ऐक्य होना अवश्य है। आनत प्रत्यन्न ज्ञान का विषय व्यावहारिक सत्य (पुरोवर्ती शुक्ति आदि वस्तु ) और प्रातिभासिक रजतादि वस्तुओं का तादाल्य है। इससे उस आन्त रजत ज्ञान को विद्याप्रज्ञानत्व भी है और असत्व भी है।

यस्मात् एक ही साचिज्ञान में सत्यासत्यवस्तुविषयत्व है (साचिज्ञान का विषय सत्यवस्तु होता है और असत्य वस्तु भी)। तस्मात्साम्प्रदायिकों ने 'साचिज्ञान में अप्रामाण्य है' यह जो कहा है वह ठीक ही है।

इस पर नैयायिकों की शंका और उसका समाधान-

नजु सिद्धान्ते देशान्तरीयरजतमप्यविद्याकार्यमध्यस्तं चेति कथं शुक्तिरूप्यस्य ततो वैलक्षण्यमिति चेत्। न। त्वन्मते सत्यत्वाविशेषेऽपि केषाश्चित्क्षणिकत्वं केषाश्चित्स्थायित्वमित्यत्र यदेवं नियामकं तदेव स्वभावविशेषादिकं ममापि।

अर्थ — आप के सिद्धान्त के अनुसार देशान्तरीय रजत भी अविद्या का कार्य और अध्यस्त है। तब शिक्तरूष्य को उससे वैल्वण्य कैसे ? यह यदि आप पूल्लें तो वह कोई दोष नहीं है। क्योंकि आप के (नैयायिकों के) मत में समस्त कार्यों की सत्यता यद्यपि एक सी है तथापि उनमें से कुछ कार्यों में चिणकत्व और कुछ कार्यों में स्थायित्व माना है। परन्तु यह मानने में नियामक (कारण) क्या है ? पूल्लने पर, स्वभाव विशेषादिक ही उसमें नियामक है, यह आप उत्तर देते हैं। अर्थात् घटादिकों से शिक्तरूष्य की विल्वण्यता में भी नियामक मेरे मत में स्वभावविशेषादिक ही हैं।

विवरण—इतने महाप्रयास से शुक्ति रूप्य में अविद्याकार्यस्व और अध्यस्तत्व आप किसलिये सिद्ध कर रहे हैं ? देशान्तरीय रजत से शुक्तिरजत का वैल्ज्जण्य सिद्ध करने के लिये ही कर रहे हैं। परन्तु इतना प्रयास करने पर भी ज्यावहारिक सत्यरजत और शुक्तिरजत का वैल्कण्य आप के सिद्धान्त के अनुसार नहीं हो पाता। क्योंकि आप अद्वैती, देशान्तरीय ज्यावहारिक सत्य रजतादिकों में भी अविद्याकार्यत्व और अध्यस्तत्व बताते हैं। तब शुक्तिरजत और देशान्तरीय रजत में विल्क्षणता दिखाने के लिये आप के मत में कीन सा विशेष हेतु है ? अर्थात् कोई नहीं। "यह उपर्युक्त शंका का आशय है।

सिद्धान्ती—आप के ( नैयायिकों के ) मत में शब्द, ज्ञान, इच्छा इत्यादि गुण और घटादि अन्य पदार्थ, इन सब में सत्यत्व यद्यपि एकसा है तथापि उनमें से शब्दादिकों में ज्ञणिकत्व है और घटादिकों में स्थिरत्व होता है। इस वैळज्ञण्य के मानने में जो नियामक ( कारण ) है, वहीं मेरे मत में शुक्तिरजत और देशान्तरीय रजत के वैळज्ञण्य का नियामक है।

द्रव्यादि अनेक सत्य पदार्थों में से घटादि षदार्थों को अन्नणिकत्व है और शब्द, ज्ञान, इच्छा इत्यादिकों को न्रणिकश्व है—इस विषय में स्वभावविशेष को नियामक, जैसे आप मानते हैं, वैसे ही अद्वेत सिद्धान्ती भी उसी को नियामक मानते हैं। अतः 'यश्चोभयोः समो दोषः परिहारस्तयोः समः' जो दोष दोनों पन्नों में समान हो तो उसका परिहार भी दोनों पन्नों में समान ही होता है।

उनमें से एक पत्तवाले ने दूसरे पत्त पर उस दोप को देना उचित नहीं है। अतः आप के द्वारा हमें इस तरह प्रश्न किया जाना अनुचित है।

अव सिद्धान्ती 'यद्वा' ग्रन्थ से अपने पत्त में एक और भी वैलक्षण्य उसका नियामक है—बताते हैं।

यद्वा घटाद्यध्यासे अविद्यैत्र दोषत्वेनापि हेतुः, शुक्तिरूप्या-द्यध्यासे तु काचादथो दोषा अपि । तथा चागन्तुकदोषजन्यत्वं प्रातिभासिकत्वे प्रयोजकम् । अत एव स्वप्नोपलब्धरथादीनामा-गन्तुकनिद्रादिदोषजन्यत्वात्प्रातिभासिकत्वम् ॥

अर्थ-अथवा घटादिकों के अध्यास में अविद्या ही दोपत्व से कारण रहती है। परन्तु शु क्तिरूप्यादिकों के अध्यास में काचादि दोप भी कारण वनते हैं। इस कारण आगन्तुक दोषजन्यत्व शुक्तिरजतादिकों के प्रातिभासिकत्व में निमित्त हैं, और आगन्तुक दोषजन्यत्व, प्रतीत होने वाले शुक्तिरजतादिकों के प्रातिभासिकत्व में नियामक होने से ही स्वष्न में उपलब्ध होने वाले स्थादिकों को प्रातिभासिकत्व (आन्तत्व) है। क्योंकि उनमें आगन्तुक निदादिदोष जन्यत्व है।

विवरण—सिद्धान्तियों ने प्रातिभासिक रजत और व्यावहारिक सत्य रजत के वैलज्ञण्य में स्वभावविशेषादिक एक नियामक बताया था। अब दूसरे प्रकार का वैलक्षण्य भी उसमें नियामक है। यह बताने के लिये वे कहते हैं— घटादि व्यावहारिक पदार्थ, चैतन्य पर अध्यस्त हैं। वे पदार्थ अविद्या से ही पैदा हुए हैं। और वह अविद्या ही (चैतन्य का अज्ञान ही) उस अध्यास के होने में दोप रूप से भी कारण हैं। (अविद्यारूप दोप से ही घटादिकों का चैतन्य पर आरोप होता है) पर शक्तिरूप्यादि के अध्यास में शुक्तिआदिकों का अज्ञान रजतादिकों का कारण बनकर सिवाय काचादिक दोप भी उसमें कारण हैं। (व्यावहारिक पदार्थों का चैतन्य पर अध्यास होने में मूलाविद्या ही कारण है, वह एक दोष है। परन्तु शुक्तिरूप्यादि अध्यास में तूलाविद्या कारण है और काचादि दोष उसके सहकारी रहते हैं)। इस कारण आगन्तुक दोपजन्यत्व (चिणक दोप से पैदा होना) रजतादिकों के प्रातिभासिकत्व में कारण है। इसिलिये स्वप्न में दीखने वाले रथादि, आगन्तुक निद्रादि दोष जन्य होने से प्रातिभासिक हैं।

इस पर अख्यातिवादी की पुनः शंका और निरसन-

ननु स्वप्नस्थले पूर्वानुभृतरथादेः स्मरणमात्रेणैव व्यवहारो-पपत्तो न रथादिसृष्टिकल्पनं गौरवादिति चेत्। न। रथादेः स्मरणमात्रास्युपगमे रथं पश्यामि स्वप्ने रथमद्राक्षमित्याद्यनु-भविरोधापत्तेः, 'अथ रथान् रथयोगान् पथः सजते' दृ० ४। ३।१० इति रथादिसृष्टिप्रतिपादकश्चतिविरोधापत्तेश्च। तस्माच्छ-क्तिरूप्यवत् स्वप्नोपलब्धरथादयोऽपि प्रातिभासिकाः यावत्प्रति-भासमवतिष्ठन्ते ॥

अर्थ—स्वष्न में पुर्वानुभूत स्थादिकों के केवल स्मरण से ही उनके व्यवहार का संभव होने से स्वष्न में स्थादिकों की उत्पत्ति की कल्पना करना योग्य नहीं है। क्योंकि उसमें गौरव दोष होता है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि स्वष्न में स्थादिकों का केवल स्मरण मान लेने पर 'मैं स्थ को देखता हूं' 'मैंने स्वष्न में स्थ को देखा' इत्यादि अनुभव से विरोध होता है। उसी तरह "स्वष्न में स्थादि नहीं होते। परन्तु यह स्वष्नदृष्टा स्थ, घोड़े, मार्ग आदि को उत्पत्त करता है" इत्यादि स्थादिकों की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध होता है। इसलिए स्वष्न में उपलब्ध होने वाले स्थादिक भी, श्रुक्तिरूप्य की तरह प्रातिभासिक हैं। जब तक प्रतिभास रहता है तब तक वे प्रातिभासिक स्थादिक अवस्थित होते हैं (रहते हैं)।

विवरण—स्वप्न के स्थादिक प्रातिभासिक (आन्त) है, यह मानने पर उनकी तारकालिक उत्पत्ति होती है मानना होगा। (जिस समय प्रति-

भास होता है उसी समय वे उत्पन्न होते हैं।) परन्तु उनकी वैसी तत्कालीन उत्पत्ति का होना संभव नहीं, क्योंकि केवल स्मरण से ही उनके व्यवहार की उपपत्ति लग जाती है। इसलिए तत्कालीन उत्पत्ति की कल्पना करना अयोग्य है, इस आशय से अख्यातिवादी कहता है—"स्वप्न में जाग्रत्काल में अनुभव किये हुए रथादि वस्तुओं के केवल स्मरण से ही 'मैं रथ देखता हूँ' इत्यादि व्यवहार का संभव हो सकता है। इसलिये स्वप्न में रथादिकों की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि केवल स्मरण से ही व्यवहार की उपपत्ति लग जाने से रथादि की उत्पत्ति की कल्पना करने में गौरव है।

सिद्धान्ती, अख्यातिवादी की इस शंका का समाधान, प्रतीतिविरोध दिखाकर 'न॰' इत्यादि ग्रन्थ से करते हैं—यह शंका उचित नहीं है। (स्वप्न में पहले देखे हुए रथादिकों का केवल स्मरण होता है—यह कहना ठीक नहीं) क्योंकि स्वप्न में 'में इस समय रथ देख रहा हूं, गायन सुन रहा हूँ' ऐसा वर्तमानकालीन अनुभव होता है, परन्तु स्मरण, भूतकालीन अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों का कार्य है। इसलिए स्वप्न में रथ, गायन, आदि का केवल स्मरण होता है—यह कहना अनुभव के विरुद्ध है।

हांका—किन्हीं दोषों के कारण 'में रथादिका स्मरण करता हूं' इस स्मरण का अभान होता है और 'में रथ देखता हूं और गाना सुनता हूँ,' ऐसी अतीति होती है।

समाधान—तो यह कहना भी उचित नहीं। क्योंकि स्वप्नकाल में दोप चश वैसी प्रतीति होती है, यह भी मान लें तव भी जायदवस्था में उस दोप की निवृत्ति हुई रहती है। परन्तु उस दोपनिवृत्तिकाल में भी 'मेंने आज स्वप्न में रथ देखा, गाना सुना' यही प्रतीति होती है। इसके विपरीत 'पहिले देखे हुए रथ का मुझे आज स्वप्न में स्मरण हुआ, सुने हुए जाने का स्मरण हुआ' ऐसी प्रतीति नहीं होती। इसलिए पूर्वोक्त प्रत्यय का व्यवहार केवल समृति से उपपन्न नहीं होता। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रत्यय से विरोध होने के कारण स्वप्नगत प्रत्यय को भी समृति नहीं कह सकते।

शंका—"जायदवस्था में 'मैंने स्वप्न में रथादिकों को देखा' यह प्रतीति भी विरुद्ध नहीं है। क्योंकि स्वप्न की स्मृति, अनुभवाकार से उत्पन्न हुई होने से जायदवस्था में उसका वैसा परामर्श होना, योग्य ही है। अर्थात् गौरव दोष से दूपित होनेवाली स्वप्नस्थ स्थादिकों की न्वीन सृष्टि मानना योग्य नहीं है।"

समाधान—श्रुति-विरोध होने से अख्यातिवादी का यह कथन उपपन्न नहीं हो पाता । क्योंकि 'अथ स्थान् स्थयोगान् पथः सुजते' जाग्र दवस्था में भोग देने वाला कर्म निवृत्त होकर, स्वप्न में भोग देने वाला कर्म अभिव्यक्त होने पर स्वप्नद्रष्टा जीव, रथ और उसके उपकरण भूत अश्वादि और उनके योग्य मार्ग आदि को पैदा करता है ( बृ॰ उ॰ ४।३।१० ) इस रथादिसृष्टि का प्रतिपादन करने वाली श्रुति के साथ विरोध होता है। श्रुति में स्वप्नद्रष्टा, रथादिकों को "पैदा करता है" यह स्पष्ट बताया है। इस कारण यहां पर गौरव को स्वीकार करना प्रामाणिक है। इस लिये पूर्वोक्त प्रतीति की अन्य प्रकार से उपपत्ति लगाना अयोग्य है।

इस प्रकार श्रुति-विरोध होने के कारण अन्यथाख्याति भी अयुक्त है। इस आशय से ग्रंथकार 'तस्मात्०' इत्यादि ग्रंथ से सिद्धान्त का उपसंहार करते हैं—शुक्ति में भासमान रूप्य की तरह स्वप्न में प्रतीत होनेवाले रथादिक भी प्रातिभासिक हैं। परन्तु 'प्रातिभासिक' पद के अर्थ में किसी प्रकार शंका न रहने पावे एतदर्थ ग्रन्थकार स्वयं उस पद का व्याख्यान करते हैं—

'जब तक प्रतिभास होता है तब तक वे रहते हैं इसिए वे प्रातिभासिक हैं' प्रतिभास का अर्थ है आभास, अम । जब तक उसकी सत्ता रहती है तमी तक जिनकी नियमेन सत्ता होती है—वे पदार्थ प्रातिभासिक कहलाते हैं।

स्वप्नगत रथादि पदार्थ प्रातिभासिक हैं और वे शुक्तिरूप्य की तरह प्रतिभास के समय उत्पन्न होते हैं। सिद्धान्तियों के इस समाधान पर पुनः शंका और उसका समाधान—

ननु स्वप्नरथाद्यधिष्ठानतयोपलभ्यमानदेशविशेषस्यापि त-दाऽसिन्धितयाऽनिर्वचनीयप्रातिभासिकदेशोऽभ्युपगन्तव्यः, तथा च रथाद्यध्यासः कुत्रेति चेत्। न। चैतन्यस्य स्वयंप्रकाशस्य रथाद्यधिष्ठानत्वात्प्रतीयमानं रथाद्यस्तीत्येव प्रतीयते इति सदूषेण प्रकाशमानं चैतन्यमेवाधिष्ठानम्। देशविशेषोऽपि चिदध्यस्तः प्रातिभासिकः। रथादाविन्द्रियग्राह्यत्वमपि प्रातिभासिकम्, तदा सर्वेन्द्रियाणाम्रपरमात्। 'अहं गजः' इत्यादिप्रतीत्यापादनन्तु पूर्वविनिरसनीयम्।

स्वप्नगजादयः साक्षान्मायापरिणामा इति केचित् । अन्तःकरणद्वारा तत्परिणामा इत्यन्ये ।

अर्थ — "स्वष्न में 'रथादिकों के अधिष्ठान' इस रूपसे उपलब्ध होने वाला विशिष्ट देश भी उस समय समीप न रहने से उस प्रातिभासिक देश का भी स्वीकार करना चाहिये। परन्तु उसकी कल्पना आप नहीं करते।

तब उन रथादिकों की कल्पना (आभास) कहां होती है ? अधिष्ठान के बिना उसका होना शक्य नहीं।" ऐसा यदि आप कहें तो उचित न होगा। क्योंकि स्वयंप्रकाश चैतन्य ही स्वप्नगत रथादिकों का अधिष्ठान होने से स्वप्न में प्रतीत होनेवाले रथादिपदार्थ 'हैं' इत्याकार से ही प्रतीत होते हैं। अर्थात् 'वे हैं' ऐसी ही उनकी अस्तित्वरूप से प्रतीति होती है। इसलिये सदूप से ('अस्ति' इस आकार से) प्रकाशित होनेवाला चैतन्य ही उनका अधिष्ठान है। उसी चैतन्य पर अध्यस्त हुआ देशविशेष भी प्रातिभासिक है। स्थादिकों में प्रतीत होने वाला इन्द्रियग्राह्यत्व भी प्रातिभासिक है। क्योंकि स्वप्नकाल में सभी बाह्य इन्द्रियों का उपरम (लय) हआ रहता है।

शंका—'यदि ऐसी स्थिति है तो स्वप्न में चैतन्य पर आरोपित हुए गज की 'मैं गज हूं' ऐसी प्रतीति क्यों नहीं होती ?

समाधान—ब्यवहार में 'यह गज' ऐसी प्रतीति ( अनुभव ) हुई रहने से प्रातिभासिक गज का भी 'यह गज' इस आकार का ही प्रत्यय होता है। परन्तु 'स्वप्नगजादिक, साचात् माया के परिणाम हैं' अर्थात् मूळ अविद्या, उनकी साचात् उपादान है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और 'वे स्वप्नगजादिक, अन्तःकरण के द्वारा माया के परिणाम हैं' ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं।

विवरण—शंका करने वाले का आशय यह था कि शुक्ति में भासमान चांदी की, द्रष्टा के सामने स्थित शुक्ति, अधिष्ठान रूप में है। उसी तरह स्वप्नगत रथादिकों का अधिष्ठान आप को वताना चाहिये। उनका अधिष्ठान आप 'चैतन्य' को वताते हैं या किसी देशविशेष को। यदि चैतन्य को अधिष्ठान के रूप में बतावें तो वह चैतन्य कौन सा ? शुद्धचैतन्य, या अन्तः-करणाविष्ठुच्च चैतन्य ? इनमें से किसी भी पच्च का संभव नहीं। क्योंकि स्वप्न के प्रातिभासिक स्थादिकों के अधिष्ठान के रूप में किसी भी चैतन्य की प्रतीति नहीं होती। यदि दूसरे पच्च का स्वीकार करें तो वह देशविशेष कौनसा ? जाअदवस्था का बाह्य देशविशेष, या स्वप्नगत देशविशेष ? 'वाह्य जाअदवस्था के देशविशेष का संभव नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में जाअदवस्था का देश बहुत दूर होता है अर्थात् समीप नहीं होता। इस कारण 'यह यहां स्थ' इस तरह वह प्रत्यच्च ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। स्वप्न में दूरस्थित (इन्द्रियसन्निकृष्ट न रहनेवाला) देशविशेष स्वप्नगत प्रातिभासिक स्थ

इसी तरह स्वप्नगत देशविशेष भी प्रातिभासिक रथादिकों का अधिष्ठान नहीं वन सकता। क्योंकि स्वाप्तिक प्रातिभासिक रथादिकों के अधिष्ठान रूप से प्रतीत होनेवाले देश को सन्निकृष्टस्व रहता है (समीप होता है)। इस

कारण उस देशविशेष का भी स्थादिकों की तरह प्रातिभासिकत्व अवश्य स्वीकार करना होगा। क्योंकि स्वम में प्रतीत होनेवाली समस्त वस्तुएं आपके सिद्धान्त के अनुसार प्रातिभासिक ही हुआ करती हैं। अर्थात् उस प्राति-भासिक देशविशेष को अधिष्टान की अपेचा होती है। अतः स्वप्रगत देशविशेष स्वमगत प्रातिभासिक रजतादिकों का अधिष्ठान नहीं हो सकता। इस अभिप्राय से वादी कहता है—स्वम में 'स्थादिकों का अधिष्टान' इस आकार से प्रतीत होनेवाला देशविशेष उस समय सन्निकृष्ट (समीपवर्ती) नहीं होता । इस कारण स्वप्न के स्थादिकों का अधिष्ठान, इत्याकारक अनिर्वचनीय ( सदसद्विल्लण ) प्रातिभासिक देश भी मानना होगा । क्यों कि अधिष्ठान के अम का संभव नहीं होता। आरोपित रज्जुसर्प, शुक्तिरजत के अम का तो संभव होता है। परन्तु उनके अधिष्ठानभूत रज्जु, शुक्ति आदि का अम नहीं हो सकता। स्वम के समस्त पदार्थों का प्रातिभाविक होना तो सपष्ट है। इसिं स्वम के रथादिकों के अधिष्ठान के रूप में भासमान जो देशविशेष है उसे भी प्रातिभासिकत्व है। इस कारण रथभ्रम से पूर्व उसका विद्यमान रहना तो शक्य नहीं। परन्तु अधिष्ठान यदि पूर्वच्या में विद्यमान रहे तभी उत्तरचण में उसके विषय में प्रतिभास का संभव हो सकता है। इस कारण रथश्रम से पूर्व अविद्यमान प्रातिभासिक देशविशेष, रथादिकों का अधिष्ठान नहीं वन सकता। और इसी कारण स्वप्नगत रथादिक भी प्रातिभासिक नहीं हैं। किन्तु वे स्मरण के विषय हैं-यह मानना होगा। अथवा उन्हें यदि प्रातिभासिक ही मानना हो तो, पूर्वज्ञण में विद्यमान रहनेवाळा उनका अधिष्ठान बताना होगा। बिना उसके स्वप्तरथादिका प्रातिभासिकत्व ( भ्रमस्व ) सिद्ध नहीं होगा।

अव आन्तेषक के विकल्पों में से पहिला 'चैतन्य' पन्न स्वीकार कर उसका प्रतिसमाधान कहते हैं — शुद्ध चैतन्य, स्वप्नरथ आदि का अधिष्ठान है। "देखनेवाले के सामने स्थित शुक्ति, रज्जु आदि पदार्थों की तरह शुद्ध चैतन्य, वृत्त्यविच्छन्नचैतन्य का (प्रमाणचैतन्य का) विषय नहीं होता और शुक्ति, रज्जु आदि पुरोवर्ती अन्तःकरणाविच्छन्न चैतन्य के विषय होनेवाले पदार्थों में ही रजत, सर्प आदि पदार्थों का प्रतिमास (अम) हुआ करता है, यह प्रसिद्ध है। तव वृत्त्यविच्छन्न चैतन्य का विषय न होनेवाले शुद्ध चैतन्य में स्वप्नरथादि प्रातिमासिक पदार्थों का अधिष्ठानत्व कैसे वन सकता है? यह भाशंका कोई न करे इसीलिये प्रंथकार ने रथादि प्रातिभासिक पदार्थों का अधिष्ठानस्त चैतन्य में 'स्वयंप्रकाशस्य' विशेषण दिया है। उसले स्वयं अधिष्ठानस्त चैतन्य में रथादिकों का अधिष्ठानस्त है। स्वप्रकाश और स्वयं प्रकाश चैतन्य में रथादिकों का अधिष्ठानस्त है। स्वप्रकाश और स्वयं दोनों के लिये साधारण ज्ञायमानस्त ही लावव से अधिष्ठानस्त की स्वयं प्रकाश दोनों के लिये साधारण ज्ञायमानस्त ही लावव से अधिष्ठानस्त की स्वयं प्रकाश की स्वयं प्रकाश की स्वयं प्रकाश की स्वयं प्रकाश की स्वयं स्व

है। स्वयंत्रकाश चैतन्य में उभयसाधारण ज्ञायमानस्व होने से उसमें स्वाप्त रथादि पदार्थों का अधिष्ठानस्व बनता है। अर्थात् उसमें अधिष्ठान बनने की योग्यता है।

रांका—"स्वयंप्रकाश चैतन्य का उस समय चिद्रूप से भान होना, रथादि जड, दुःख और असत् पदार्थों के अधिष्ठानत्व का निर्वाहक नहीं वन सकता। क्योंकि सत्, चित् और आनन्द रूप चैतन्य, असत्, अचेतन, और दुःखरूप रथादि पदार्थों का अधिष्ठान वन कर उनके अस्तित्व आदि का निर्वाह कैसे कर सकेगा? क्योंकि चैतन्य और रथादि, ये दोनों परस्पर प्रतिकृत हैं। उसी तरह चैतन्य का आनन्द रूपसे भान होना भी, रथादिकों के अधिष्ठानत्व का निर्वाहक नहीं हो सकता। क्योंकि मूलाज्ञान की निवृत्ति हुए विना चैतन्य का आनन्द रूप से भान होना संभव नहीं। अर्थात् आप जिस चैतन्य में स्वप्नगत प्रातिभासिक रथादिकों का अधिष्ठानत्व वताते हैं, उस चैतन्य का चिद्रूप से या आनन्द रूप से होने वाला भान, रथादिकों के अधिष्ठानत्व का कार्य नहीं कर सकता।"

उत्तर—स्वयंप्रकाश चैतन्य में उन स्थादिकों का अधिष्ठानत्व होने से स्वप्न में प्रतीत होने वाले स्थादि पदार्थ 'हैं' इस आकार से ही प्रतीत होते हैं। इस कारण सद्भूप से प्रकाशित होनेवाला चैतन्य ही उनका अधिष्ठान है। (स्वयंप्रकाश चैतन्य का सत्तारूप से होने वाला भान, स्थादिकों के अधिष्ठान रूप से होकर उनका निर्वाह कर सकता है) उसी तरह 'यहां यह स्थ है' इस प्रकार स्वम में स्थादिकों के अधिष्ठान रूप में प्रतीत होनेवाला देशविशेष भी प्रातिभासिक होने से वास्तव में स्थादिकों का उसमें अधिष्ठानत्व नहीं है। क्योंकि वह देशविशेष भी चैतन्य पर अध्यस्त है। इसिलये वह प्रातिभासिक है। स्वम में स्थादिकों का चन्नुरादि इन्द्रियों से प्राह्म होना प्रतीत होता है, परन्तु वह भी प्रातिभासिक ही है। क्योंकि स्वमकाल में चन्नुरादि समस्त बाह्मेन्द्रियों का अन्तःकरण में लय हो जाता है। इसिलये प्रतीत होनेवाला स्थादिकों का इन्द्रियप्राह्मस्व भी प्रातिभासिक ही है।

रांका—यद्यपि चैतन्य, स्वमगजादिकों का अधिष्ठान है तथापि उसे अन्तःकरणाविच्छिन्नस्य है ही। क्योंकि बृहदारण्यक में चैतन्यास्मा 'बुद्धि से युक्त होकर स्वम होता है और इस लोक में संचार करता है' यह श्रुति है।

इस कारण 'यह गज' ऐसी प्रतीति न होकर 'में मनुष्य' इस प्रतीति की तरह 'मैं गज' ऐसी प्रतीति होने का प्रसंग भाता है। ऐसा यदि कहो तो 'मैं गज' इत्यादि प्रतीति के प्रसंग का निरसन पहले की तरह ही करना चाहिये। जिस प्रकार शुक्ति रजतादिक को इदमाकार अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों

से युक्त हुई अविद्या निरूपितजन्यत्व होने के कारण 'में रजत' यह प्रतीति नहीं होती, वैसे ही 'में गज' ऐसी प्रतीति नहीं होगी। निष्कर्ष यह है कि शुक्ति में यह रजत है—ऐसा जो प्रतिभास होता है वह देह के वाहर होता है। 'में शुक्ति रजत' यह अनुभव नहीं होता। इस कारण 'यह शुक्तिरजत' इस अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों से युक्त हुई अविद्या से शुक्ति रजता-दिकों की उत्पत्ति होती है। पहले 'यह रजत' इत्याकारक ही अनुभव हुआ होने से श्रमकाल में भी 'में शुक्ति रजत, में सर्प,' ऐसा प्रत्यय नहीं होता। इसी न्याय से व्यावहारिक गज का 'यह गज' ऐसा प्रत्यय होता है। 'में गज' ऐसा प्रातिभासिक गज का भी 'यह गज' ऐसा ही प्रत्यय होता है। 'में गज' ऐसा प्रत्यय नहीं होता।

शंका-स्वप्नगजादि उसी काल में उत्पन्न होते हैं-यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि स्वत्नगजादिकों का योग्य उपादान नहीं वन पाता । चैतन्य, कटस्थ (अपरिणामी) होने से स्वप्नगजादिकों का उपादान नहीं बन सकता। मुलाविद्या भी उसका उपादान नहीं वन सकती, क्योंकि मुलाविद्या, उन उन पदार्थों के अवयवों की अपेचा रखती है साचात वह स्वयं ही किसी का भी उपादान नहीं वन सकती। किन्तु उत्पन्न होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थी के अवयवों की सहायता लेकर ही उन उन उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उपादान वन सकती है। तुला विद्या भी स्वप्नगजादिकों का उपादान नहीं वन सकती। क्योंकि वाह्यदेशाविष्ठित्र चैतन्य के आश्रय से स्थित तुलाविद्या को ही उपादानत्व होता है। अब यह विचार करना चाहिये कि बाह्यदेशा-विच्छन्न चैतन्याश्रित तुला विद्या, स्वाप्निक पदार्थों का अधिष्ठान है, या अन्तःकरणाविच्छन्न चैतन्याश्रित तुलाविद्या, स्वाप्निक पदार्थों का अधिष्ठान है ? इसमें प्रथम पत्त का तो संभव नहीं होता, क्योंकि स्वप्न के बाह्मप्रदेश को भी प्रातिभासिकत्व है। दूसरे पन्न का भी संभव नहीं। क्योंकि अंत:-करण को गजादि स्वाप्न पदार्थों की उपादानभूत अविद्या का अधिष्ठानस्व है-इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यह शंका कर प्रंथकार ने मूल में 'स्वप्न-गजादि. साचात माया के = मुलाविद्या के परिणाम हैं —ऐसा कुछ लोग मानते हैं' यह पश्च बताया है। अब 'स्वप्नगजादि प्रातिभासिक पदार्थी का उपादान कारण यदि मूलाविद्या हो तो सुपुप्ति में भी उनका प्रतिभास होगा' ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि स्वप्त में गजादिकों का उपादानकारण मूळा-विद्या है और रागद्वेषादिकों से युक्त अन्तःकरण, उनका निमित्तकारण है। कारण यह है कि शुक्तिरजतादि स्थल में रागादि निमित्त कारण हैं और रज्जुसर्पस्थल में भय आदि निमित्त होते हैं। वे रागादि धर्म अन्तःकरण में रहते हैं। उसी प्रकार दोषयुक्त अन्तःकरण स्वप्नगजादिकों का निमित्त कारण है। परन्तु सुषुप्ति में उसका (अन्तःकरण का) अभाव ( छय ) हो जाता है, इस कारण से निदा में स्वष्नगजादिकों का प्रत्यय नहीं होता।

स्वाप्नगजादिक साज्ञात् माया के परिणाम हैं और अन्तःकरण उनका निमित्त कारण है—यह एक पज्ज वताया गया। परन्तु स्वाप्नगजादिकों के प्रति अन्तःकरण को निमित्तकारणव्य की कल्पना करने की अपेज्ञा उन्हें अन्तःकरण के द्वारा अविद्यापरिणामित्य की कल्पना करना अच्छा होगा— ऐसा माननेवाले विद्वानों का दूसरा पज्ज भी मूल में बताया गया है।

अध्यस्त पदार्थ, अधिष्ठान का साम्रास्कार होने पर निवृत्त हो जाता है—
यह नियम है। आप बता मुके हैं कि स्वाप्त-पदार्थ का अधिष्ठान शुद्ध
चैतन्य है। परन्तु स्वप्तद्शा के बाद जाव्रत् अवस्था आने पर शुद्ध चैतन्य
का साम्रास्कार तो होता नहीं। और अधिष्ठान के साम्रास्कार हुए
बिना तो अध्यस्त स्वाप्त रथादिकों की निवृत्ति होना शक्य नहीं।
उससे जाव्रदवस्था में स्वम के अध्यस्त स्थादिकों की अनुवृत्ति होना अपरिहार्य है। परन्तु अनुभव में तो यह आता नहीं। इसिल्ये 'स्वाप्त गजादि
पदार्थ, चैतन्य पर आरोपित हैं' यह कहना अयुक्त प्रतीत होता है—इस
आशय से वादी शंका करता है—

## ननु गजादेः शुद्धचैतन्याध्यस्तत्वे इदानीमधिष्टानसा-श्वात्काराभावेन जागरणेऽपि स्वमोपलब्धगजादयोऽनुवर्तेरन्।

अर्थ—'स्वष्नगजादि पदार्थ, शुद्ध चैतन्य पर अध्यस्त हैं' यह यदि कहें तो स्वष्नावस्था के बाद जागरित अवस्था में जब आते हैं तब उनके अधिष्ठान-भूत शुद्ध चैतन्य का साज्ञास्कार हुआ नहीं रहता (अद्यापि अधिष्ठान के साज्ञास्कार का अभाव होने से ) इसिलये जागरित अवस्था में भी स्वष्न में उपलब्ध हुए गजादिक अनुवृत्त होंगे।

विवरण—रज्जुपर भासित हुए अध्यस्त सर्प की निवृत्ति, रज्जु (रज्जु सर्प के अधिष्ठान) का साल्लात्कार होने पर ही होती है। यह रज्जु है इस प्रकार की प्रत्यत्त प्रतीति जब तक नहीं हो तब तक अध्यस्त सर्प निवृत्त नहीं होता। अर्थात् अध्यस्त पदार्थ, अधिष्ठान साल्लात्कार हुए विना निवृत्त नहीं हो सकता। आपने 'स्वप्न के प्रातिभासिक स्थगजादि पदार्थ शुद्ध चैतन्य पर आरोपित हैं' कहा है। उसपर हम यह पूछते हैं—यदि वे शुद्ध चैतन्य पर आरोपित हैं तो जागरित होनेपर भी उनकी अनुवृत्ति होनी चाहिये। क्योंकि आरोपित की निवृत्ति अधिष्ठान के साल्लात्कार के बिना नहीं होती। यह नियम है और वह आपको भी मान्य है। परन्तु जागरित होनेपर भी शुद्ध चैतन्य का साल्लास्कार न हो पाने से अध्यस्त स्वाप्न

रथगजादिकों की निवृत्ति होना शक्य नहीं है। अर्थात् जगने पर भी उनके। प्रत्यय होना चाहिये। परन्तु होता नहीं। अतः 'स्वाप्न गजादिक शुद्ध चैतन्ये पर आरोपित (अध्यस्त ) हैं' कहना ठीक प्रतीत नहीं होता।

इसका समाधान सिद्धान्ती कहता है-

उच्यते । कार्यविनाशो हि द्विविधः-कश्चिदुपादानेन सह, कश्चिद्विद्यमान एवोपादाने । आद्यो वाधः । द्वितीयस्तु निवृत्तिः । आद्यस्य कारणमधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारः, तेन विनोपादानभूताया अविद्याया अनिवृत्तेः । द्वितीये विरोधिवृत्युत्पत्तिर्दोपनिवृत्तिश्च । तदिह ब्रह्मसाक्षात्काराभावात् स्वप्नप्रश्चो मावाधि । मुसलप्रहारेण घटादेरिव विरोधिप्रत्ययान्तरोदयेन स्वप्नजनकी-भृतनिद्रादिदोपनाशेन वा गजादिनिवृत्तो को विरोधः ।

अर्थ — उपर्युक्त शंका का समाधान कहते हैं। कार्य का विनाश दो प्रकार का है। कुछ कार्यों का विनाश उपादान कारण के साथ होता है और कुछ का विनाश उपादान की विद्यमानता में ही होता है। उपादान के साथ होनेवाले कार्यविनाश को बाध कहते हैं। और उपादान की विद्यमानता में होनेवाले विनाश को निवृत्ति कहते हैं। अधिष्ठान का साचात्कार होना बाध का कारण है। क्योंकि अधिष्ठान का साचात्कार विना हुए आन्त कार्य की उपादानभूत अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। परन्तु निवृत्तिरूप जो दूसरे प्रकार का कार्यनाश है, उसका कारण विरोधी वृत्ति की उत्पत्ति, अथवा दोप की निवृत्ति होता है। ऐसा होने से प्रकृत स्वप्नगजादिकों के उदाहरण में ब्रह्मसाचात्कार (अधिष्ठानसाचात्कार) का अभाव होने से स्वप्नप्रपंच का बाध भले ही न हो, किन्तु मूसल के प्रहार से घटादिकों की निवृत्ति जैसी होती है वैसे ही पूर्व प्रत्यय के विरुद्ध दूसरा प्रत्यय उत्पन्न होने से, या स्वप्न को उत्पन्न करने वाले निद्दादि दोषों के नाश से स्वाप्नगजादिकों की यदि निवृत्ति हो जाती है तो उसमें क्या विरोध है? अर्थात् कोई विरोध नहीं।

विवरण—अधिष्ठान का साज्ञास्कार किये विना अध्यस्त (आरोपित)
पदार्थ का बाघ नहीं होता। यद्यपि यह सच है तथापि शुद्ध चैतन्यरूप
अधिष्ठान का साज्ञास्कार विना किये भी अध्यस्त की निवृत्ति होना संभव
है। उससे जागरित में स्वाप्नरथगजादिकों की अनुवृत्ति का प्रसंग नहीं
आता। इसी संचिप्त समाधान के आशय से मूळ्में 'उच्यते' शब्द से समाधान
की प्रतिज्ञा की है। स्वप्न के प्रातिभासिक रथगजादिकों का बाधरूप नाश

न होने पर भी निवृत्तिरूप नाश हो सकता है। यह समाधान सिद्धान्ती को कहना है इसिलिये पिहले नाश दो प्रकार का है इत्यादि बताते हैं। कार्य का विनाश, बाध और निवृत्ति के भेद से दो प्रकार का है समस्त कार्यों का उपादान जो अज्ञान उसके सिहत कार्य का नाश होना—वाध कहलाता है। और जो कार्यनाश उपादान के रहते हुए ही हो उसे निवृत्ति कहते हैं। बाधरूप नाश में कारण—अधिष्ठान के स्वरूप का साम्रात्कार है। क्योंकि अधिष्ठान के स्वरूप का साम्रात्कार विना हुए, कार्य का उपादानभूत जो अधिष्ठान का अज्ञान, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती।

परनतु निवृत्तिसंज्ञक जो दूसरा कार्यनाश है, वह विरोधी वृत्ति के उत्पन्न होने पर या जिस दोप के कारण कार्य का भास हो रहा है उसकी निवृत्ति होने पर, होता है। अर्थात् कार्य की निवृत्ति होती है।

जैसे—शुक्ति रजतरूप कार्य के शुक्तिरूप अधिष्ठान का साम्तास्कार होने पर शुक्ति संबंधी अम्रान नष्ट हो जाता है और रजतरूप कार्य का उपादान-भूत जो शक्ति का अम्रान, उस (अम्रान) के सहित रजतरूप कार्य, नाश को प्राप्त होता है। इसिल्ये इस नाश को 'वाध' कहते हैं। और स्वप्नगजादि कार्यों का नाश, जागरणरूप स्वप्नविरोधी वृक्ति के उत्पन्न होने पर अपने आप हो जाता है। इसिल्ये स्वाप्नरथादिकों का नाश—निवृक्ति कहा जाता है। इस प्रकार से कार्यनाश को द्विविधत्व है।

जागरित अवस्था में ब्रह्म साजाःकार का अभाव रहता है। इस कारण स्वप्नप्रपंच की उपादानभूत अविद्या (अज्ञान) का नाज्ञ नहीं होता। उपादानभूत
अज्ञान का नाज्ञ न होने से स्वप्नप्रपंच का बाध नहीं होता। तथापि
स्वाप्निक रथगजादिकों की निवृत्तिरूप दूसरे प्रकार के नाज्ञ होने में कोई किसी
प्रकार का विरोध नहीं है। कारण यह है कि समस्त प्रपंच की उपादानभूत
अविद्या (अज्ञान) का ब्रह्म साज्ञास्कार से यद्यपि नाज्ञ नहीं हुआ, तथापि
मुसलप्रहार से जैसे घर का नाज्ञ होता है उसी प्रकार उस स्वप्नप्रपंच
(स्वाप्नगजादि) के प्रत्यय के विरुद्ध दूसरे प्रत्यय के उत्पन्न होने से ही
उसकी निवृत्ति हो सकती है। इस कारण ऐसी निवृत्ति को ब्रह्मसाज्ञास्कारपूर्वक अज्ञान के नाज्ञ की ही कोई आवश्यकता नहीं होती। बाधरूप नाज्ञ
के लिये मात्र ब्रह्मसाज्ञास्कारद्वारा उपादानभूत अज्ञान के नाज्ञ की आवश्यकता
होती है। परन्तु स्वप्नगजादिकों का जागर में बाध न होकर, निवृत्ति होती
है। अतः कोई विरोध नहीं होता।

स्वप्न के गजादि प्रपंच की निवृत्ति, जागरणरूप विरोधीवृत्ति के उत्पन्न होने से जैसी हो सकती है, वैसे ही स्वप्न प्रत्यय को उत्पन्न करने वाले निद्रा अदृष्टादि दोषों के नाश से भी हो सकती है। जागरित अवस्था में स्वप्नप्रपंच की निवृत्ति सुनकर चिकत होते की की आवश्यकता नहीं। स्वप्न में भी विरोधी वृत्ति के उत्पन्न होते ही पूर्व भतीत हुए अर्थ की निवृत्ति होती दिखाई देती है। जैसे स्वप्न में पूर्व जिम में गज का प्रत्यय होते-होते ही दूसरा अश्वविषयक प्रत्यय उत्पन्न होते पर, गजप्रत्यय की निवृत्ति होती है—यह अनुभूत है। तात्पर्य यह है कार्य का नाश, दूसरे विरोधी प्रत्यय की उत्पत्ति अथवा कार्य में निमित्त बनने-वाले दोपों की निवृत्ति होने से भी हो सकता है। ऐसे नाश को निवृत्ति कहते हैं।

यदि ऐसी स्थिति है तो शुक्तिरूप्य के नाश को आप बाध कहेंगे या निवृत्ति ?

एवं च शुक्तिरूप्यस्य शुक्तचबिन्छन्नचैतन्यनिष्ठत्लाविद्या-कार्यत्वपक्षे शुक्तिरिति ज्ञानेन तदज्ञानेन सह रजतस्य वाधः । मूलाविद्याकार्यत्वपक्षे तु मूलाविद्याया ब्रह्मतन्वसाक्षा-त्कारमात्रनिवर्त्यतया शुक्तित्वज्ञानेनानिवर्त्यतया रजतस्य तत्र शुक्तिज्ञानानिवृत्तिमात्रं, ग्रुसलप्रहारेण घटस्येव ।

अर्थ—कार्य का नाश दो प्रकार का है—यह सिद्ध होने पर शुक्तिरूप्य, शुक्त्यविच्छिन्न—चैतन्यनिष्ठ तूलाविद्या का कार्य है—इस पत्त में 'यह शुक्ति है' इस ज्ञान से शुक्तिविपयक अज्ञान के साथ रजत का बाध होता है। परन्तु शुक्तिरूप्य, मूलाविद्या का कार्य है—इस पत्त में मूलाविद्या केवल ब्रह्मतत्त्वसात्तारकार से ही निवृत्त होने योग्य है। इसल्ये शुक्तिरूप्य, शुक्तित्वज्ञान से निवृत्त होना संभव नहीं। अतः इस पत्त में शुक्तिज्ञानसे रजत की, केवल निवृत्ति होती है (अधिष्ठानसात्तारकार के विना ही मुसल-प्रहार से घट की जैसी निवृत्ति होती है वैसे ही अधिष्ठानसात्तारकार से मूलाज्ञान की निवृत्ति के विना ही रजत की निवृत्ति होती है। बाध नहीं।

विवरण—शुक्ति में भासित होनेवाले रजत को शुक्तिरूप्य कहते हैं। ओर शुक्तिज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। बाध नहीं। यह उपर्युक्त प्रश्न का संनेप में उत्तर है। परन्तु प्रथमतः उस विषय में मतभेद के कारण रूढ हुए दो पन्नों को बताते हैं। प्रातिभासिक पदार्थ तूला विद्या के कार्य हैं— ऐसा पद्मपादाचार्य कहते हैं। उनके मत में 'यह शुक्ति है' इस ज्ञान से, प्रातिभासिक पदार्थों के उपादानभूत, शुक्ति के अज्ञान के साथ रजत का वाध होता है। परन्तु प्रातिभासिक पदार्थ, मूलाविद्या के ही कार्य हैं— ऐसा मत वाचस्पति मिश्र आदिकों का है। इनके मत के अनुसार विचार करने

पर वह मूळाविद्या, केवळ ब्रह्मज्ञान से ही वाधित हो सकती है। सिवाय ब्रह्मज्ञान के दूसरे किसी ज्ञान से वाधित नहीं हो सकती। इसिटिये 'यह शुक्ति है' इस ज्ञान से मूळाविद्या का वाध न होने पर भी मुसळ-प्रहार से उपादानभूत मूळाज्ञान के रहते ही मृत्तिका में होनेवाळी घट की निवृत्ति के समान शुक्तिज्ञान से शुक्तिरूप्य की निवृत्ति ही होती है। बाध नहीं।

इस विषय में पद्यपादाचार्य ने अपने पंचपादिका ग्रन्थ में "शुक्तित्व-ज्ञान ही वाधक है, और 'यह रजत नहीं' यह अनुवाद है" कहा है। इस कारण 'यह रजत नहीं' ज्ञान अनुवाद है। क्योंकि शुक्तित्वप्रकारक ज्ञान, रजतादि भेद के अज्ञान का निवर्तक होता है। (शुक्तिरूप्य को शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ तूलाविद्या का कार्यत्व है) इस पत्त में 'यह शुक्ति है' इस ज्ञान से तूलाविद्या रूप शुक्तित्व के अज्ञान के साथ प्रातिभासिक रजत का वाध होता है। मूलाविद्या का ही एक अवस्थाविशेष तूलाविद्या है। (मूलाविद्या की ही वह एक विशिष्टावस्था है)। 'विवरण' ग्रन्थ में इस विषय में 'रजतादिकों के उपादानभूत अज्ञान, मूलाविद्या के ही अवस्थाभेद हैं। वे अज्ञान, शुक्तिकादिकों के ज्ञानों से अध्यास के साथ निवृत्त होते हैं' ऐसा स्पष्ट कहा है।

परन्तु शुक्तिरूप्यादि, मूलाविद्या का ही कार्य है—इस पत्त में स्वप्नगजादिकों के समान शुक्तिरूप्य की निवृत्ति होती है, वाध नहीं, क्योंकि मूलाविद्या, केवल ब्रह्मस्वरूपसान्नास्कार से ही निवृत्त होती हैं। वह शुक्तिस्वज्ञान से निवृत्त नहीं होती। अतः ऐसे स्थल पर शुक्तिज्ञान से, उस शुक्ति में प्रातिभासिक रजत की केवल निवृत्ति होती है।

दांका—शुक्तिज्ञान से शुक्तिरूप्य का बाध न होकर केवल निवृत्ति ही यदि होती है तो शुक्तिरूप्य ज्ञान को प्रमास्व प्राप्त होगा। 'यह रजत है' इत्याकारक शुक्ति में होनेवाला रजतज्ञान वस्तुतः अप्रमा (मिध्या) ज्ञान है। परन्तु शुक्तिरूप्य का बाध न होकर निवृत्ति होती है यदि स्वीकार करें तो वह रजतज्ञान, प्रमा (यथार्थ) ज्ञान है—कहना पढ़ेगा। क्यांकि आपने 'संसार दशा में अवाधितस्व' ऐसा प्रमालज्ञण के 'अवाधित' पद का स्पष्टीकरण पीछे किया है। और यहाँ शुक्तिरूप्य संसारदशा में वाधित नहीं होता, इससे शुक्तिरजतज्ञान में प्रमा का लज्ञण घटित होता है' यह शंका करना ठीक नहीं। क्योंकि 'अवाधित' पद से 'आगन्तुक दोपाजन्यस्व = आगन्तुक दोप से अजन्य' अर्थ विवित्तित है। शुक्तिरूप्य ज्ञान आगन्तुक दोपाजन्य है। इस कारण वहाँ प्रमास्व का प्रसंग नहीं आने पाता।

इस पर शंका और उसका समाधान-

ननु शुक्तौ रजतस्य प्रतिभाससमये प्रातिभासिकस्थाभ्यु-पगमे नेदं रजतिमति त्रैकालिकनिषेधज्ञानं न स्यात् , कि-न्तिवदानीम् इदं न रजतिमति , इदानीं घटः क्यामो नेति-वदिति चेत् । न । न हि तत्र रजतत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताका-भावो निषेधधीविषयः, किन्तु लौकिकपारमार्थिकत्वावच्छि-न्नप्रातिभासिकरजतप्रतियोगिताकः, व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न-प्रतियोगिताकाभावाभ्युपगमात् ।

अर्थ—प्रतिभास के समय में शुक्ति में भासित होनेवाले रजत का प्रातिभासिक सक्त्व यदि स्वीकार किया जाय तो 'यह रजत नहीं है' ऐसा त्रैकालिक निषेधज्ञान होगा नहीं। किन्तु 'इस समय यह रजत नहीं है' यह ज्ञान होगा। 'अब यह घट काला नहीं है' इस ज्ञान के समान हा वह भी वर्तमान निषेध ज्ञान होगा। यह कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि 'यह रजत नहीं है' इस त्रैकालिक निषेधज्ञान में रजतत्व से अविच्छिन्न जो रजत उसमें जिसकी प्रतियोगिता है ऐसा अभाव, उस निषेधज्ञान का विषय रहता है, क्योंकि व्यधिकरण धर्म से अविच्छिन्न प्रातिभासिक रजत में जिसकी प्रतियोगिता है, ऐसे अभाव को हमने स्वीकृत किया है।

विवरण—शुक्तिरजत, अविद्या का कार्य है। इस कारण प्रतिभास के समय में शुक्ति में भासित होने वाले रजत का प्रातिभासिकसस्य मानने पर 'यह रजत नहीं है' इत्याकारक त्रैकालिक निपेध ज्ञान उपपन्न नहीं होगा। किंवहुना वैसा त्रैकालिक निपेधज्ञान हो ही नहीं सकेगा। उसका ज्ञान इस तरह हो सकेगा कि 'अव (वर्तमान काल में) यह घट श्याम नहीं' इस वाक्य से वर्तमानकालीन श्यामत्व के निपेध का ज्ञान जैसे होता है, वैसे ही 'अव यह रजत नहीं' ऐसा वर्तमान कालीन निपेधज्ञान होगा। परन्तु, 'यह शुक्ति है, रजत नहीं' त्रैकालिक निपेधज्ञान है। इस कारण 'यह शुक्ति पहले कभी रजत नहीं थी, इस समय भी नहीं है और भविष्य में भी वह रजत नहीं होगी' इत्याकारक जो ज्ञान होगा वह त्रैकालिक निपेधज्ञान कहा जा सकता है। इसलिये शुक्तिरूप्य के प्रतिभास के समय उसकी प्रातिभासिक सत्ता मानने पर 'अव (वर्तमान में) यह रजत नहीं है' इतना ही ज्ञान होगा। पूर्वोक्त त्रैकालिक ज्ञान होगा नहीं। क्योंकि प्रतिभास के निवृत्त होते ही प्रातिभासिक सत्ता भी निवृत्त होती है। उस कारण व्यवहारद्शा में

'यह शुक्ति, रजत नहीं' इतना ही ज्ञान उसपर से होगा। यह पूर्वोक्त शंका का आशय है।

विषय का भेद होने से त्रैकालिक निपेध से कोई विरोध नहीं हो पाता। क्योंकि 'यह रजत नहीं' इसप्रकार त्रैकालिक निपेधज्ञान जय होता है, तय उस निपेधज्ञान का, 'रजतत्व' विशेषण से विशिष्ट हुए रजत में जिसकी प्रतियोगिता है ऐसा अभाव, विषय नहीं होता। किन्तु 'व्यावहारिकत्व'—इस विशेषण से विशिष्ट—प्रातिभासिक रजत में जिसकी प्रतियोगिता है—ऐसा अभाव ही 'यह रजत नहीं है' इत्याकारक निपेधज्ञान का विषय है। यहां के 'लौकिक पारमार्थिक' पद से 'व्यावहारिक' अर्थ समझना चाहिये। 'यह रजत नहीं' इस उदाहरण में प्रतिभासिक रजत, लौकिक-पारमार्थिक (व्यावहारिक) नहीं, इस प्रकार प्रातिभासिक रजत में जिसकी प्रतियोगिता है ऐसा जो व्यावहारिकत्वाविद्युत्रप्रतियोगिताक अभाव है, वह उस निपेध-ज्ञान का विषय है।

जिस प्रकार नैयायिकों ने कपाल पर भी पटत्वेन ( पटत्वरूप से ) घट का अभाव स्वीकार किया है उसी प्रकार हमने भी व्यधिकरणाभाव स्वीकार किया है। व्यधिकरण धर्म का अर्थ है विरुद्ध व्यावहारिक रजतादि, जिसका अधिकरण है। वह धर्म लौकिक पारमार्थिकत्व ( व्यावहारिकत्व ) है। उस व्यावहारिकत्व धर्म से अविच्छिन्न प्रातिभासिक रजत में जिसकी प्रतियोगिता है, वह अभाव लौकिकपारमार्थिकत्वाविच्छन्न-प्रातिभासिक रजत-प्रतियोगिताक है। यही अभाव 'यह रजत नहीं' इस निपेधज्ञान का विषय है।

तथापि आपका कथन अनुपपन्न ही प्रतीत होता है। क्योंकि व्यधि-करण धर्म का बोध होने पर या न होने पर भी उसकी अनुपपत्ति ही है। इस आशय से शंका—

ननु प्रातिभासिके रजते पारमार्थिकत्वमवगतम् ? न वा ? अनवगमे प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नरजतच्वज्ञानाभावादभाव-त्प्रयक्षानुपपत्तिः, अवगमेऽपरोक्षावभासस्य तत्कालीनविपयस-त्तानियतत्वाद् रजते पारमार्थिकत्वमप्यनिर्वचनीयं रजतवदेवोत्प-न्नमिति तदवच्छिन्नरजतसच्वे तदवच्छिन्नाभावस्तस्मिन् कथं वर्तते ? इति चेत् ।

अर्थ-प्रातिभासिक रजत में पारमार्थिकस्व का ज्ञान हुआ है या नहीं ? ज्ञात नहीं है कहें तो प्रतियोगितावच्छेदक (रजतस्व) से अविच्छिन्न रजत ज्ञान में तस्वज्ञान का अभाव होने से, अभाव के प्रस्यन्न की अनुपपत्ति होती है। रजतत्व ज्ञात है कहें, तो उसके अपरोत्तावभास की तत्कालीन विषयसत्ता के नियत होने से रजत में, (उसी की तरह) पारमार्थिकत्व भी अनिर्वचनीय उत्पन्न होने से तदविष्ठिन्न रजतसत्य होने पर वहीं तदविष्ठिन्न रजताभाव कैसे होगा? यह आत्तेष यदि करें तो ठीक नहीं।

विवरण—जिन शुक्ति भादिकों में 'यह रजत' इत्याकारक बुद्धि उत्पन्न होती है उस रजत में, लौकिक पारमार्थिकत्व ( व्यावहारिकत्व ) ज्ञात होता है या नहीं ? उस रजत में व्यावहारिकत्व ज्ञात नहीं होता—यह मानने पर 'यह रजत नहीं है' इत्याकारक अभाव का प्रत्यच्च संभव नहीं होगा। तथाहि—उस अभाव की प्रतियोगिता रजत में होने से उसका अवच्छेदक, रजतत्व है, परन्तु उस ज्ञान में तत्त्वज्ञानता ( यथार्थता ) नहीं होने से अभाव का प्रत्यच्च अनुपन्न होता है।

रांका—प्रतियोगी रजत में स्थित जो प्रातिभासिक रजत्व है, वहीं प्रतियोगितावच्छेदक है—यह ज्ञान होता है। अतः उसे छोड़कर ज्यावहारिक रजत्व तक क्यों दौड़ा जाय ? परन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि अभावज्ञान जिस रूप से प्रतियोगी को विषय करता है, उसका प्रतियोगितावच्छेदक नियमेन तद्गृप ही रहता है। 'यह रजत नहीं है' यहाँ रजत का अभावज्ञान, 'यह रजत ज्यावहारिक नहीं है' इस प्रकार से प्रतियोगी को ज्यावहारिक वहीं है' इस प्रकार से प्रतियोगी को ज्यावहारिक ही। इसिल्ये उसमें ज्यावहारिक ही प्रतियोगितावच्छेदक है। परन्तु उसी का यदि बोध न होता हो तो उस अभाव के प्रत्यच्च का असंभव हो जाता है। क्योंकि अभाव के प्रत्यच्च ज्ञान होना अत्यच्च ही। विना उसके अभाव का प्रत्यच्च ज्ञान हो नहीं सकता।

दूसरा पत्त (प्रातिभासिक रजत में स्थित पारमार्थिकस्व अवगत था)
मानें तो वह भी ठीक नहीं। क्योंकि किसी भी इन्द्रियसिन्नकृष्ट (सम्बद्ध)
वस्तु का ही प्रस्यत्त अवभास होता है—यह नियम है। इस कारण जैसे
आप कहते हैं कि प्रातिभासिक रजत, उसी समय (प्रतिभासकाल में ही)
उत्पन्न हुआ। वैसे ही उस प्रातिभासिक रजत पर रहनेवाला ब्यावहारिकस्व भी
उसी समय (प्रतिभास के समय ही) उत्पन्न हुआ—मानना उचित है और
ऐसा मानने पर 'यह रजत नहीं' इत्याकारक निषेध नहीं हो सकेगा।
क्योंकि इस स्थिति में निषेध का अर्थ होगा कि 'ब्यावहारिकस्व से
अविज्ञन्न रजत में ब्यावहारिकस्वाविज्ञन्न रजत नहीं है।' परन्तु ऐसा
कहने में ब्याधात दोष होगा। इस कारण लौकिक पारमार्थिकस्व से (ब्यावहारिकस्व से ) अविच्ञन्न—प्रातिभासिक रजत है प्रतियोगी जिसका ऐसा
अभाव, 'यह रजत नहीं' इस्याकारक निषेधज्ञान का विषय नहीं बन सकता।

वादी के द्वारा ऐसी शंका उपस्थित होने पर ग्रन्थकार उसका परिहार करते हैं-

न । पारमार्थिकत्वस्याधिष्ठानिष्ठस्य रजते प्रतिभाससम्भवेन रजतिनष्ठपारमार्थिकत्वोत्पत्त्यनभ्युपगमात् । यत्रारोप्यमसिनकृष्टं तत्रैव प्रातिभासिकवस्तृत्पत्तेरङ्गीकारात् । अत एवेन्द्रियसिनकृष्ट-तया जपाकुसुमगतलौहित्यस्य स्फिटिके भानसंभवाद् न स्फिटिकेऽ-निर्वचनीयलौहित्योत्पत्तिः ।

अर्थ — ऐसी शंका उठाना ठीक नहीं। क्योंकि अधिष्ठाननिष्ठ पार-सार्थिकत्व का रजत में प्रतिभास होना शक्य है (प्रातिभासिक रजत में शुक्ति के 'इद्म्' अंश के साथ पारमार्थिकत्व का भी प्रतिभास संभव होने से ) हमें रजतिष्ठ पारमार्थिकत्व की तत्काल उत्पत्ति नहीं माननी पड़ती, क्योंकि जहां पर आरोप्य सिन्नकृष्ट न होकर इन्द्रिय से असिन्नकृष्ट (असम्बद्ध) रहता है वहीं पर प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति को हम मानते हैं। इसी कारण (इन्द्रियसिन्नकृष्टत्व के कारण) गुडहर (जपा पुष्प) की लालिमा स्फटिक में भासित होती है। अतप्व स्फटिक में उसकी अनिर्व-चनीय उत्पत्ति की कल्पना नहीं करनी पड़ती।

इस पर एक सूचम शंका और उसका समाधान-

नन्वेवं यत्र जपाकुसुमं द्रव्यान्तरव्यवधानादसन्निकृष्टं तत्र लौहित्यप्रतीत्या प्रातिभासिकलौहित्यं स्वीक्रियतामिति चेत्। न। इष्टत्वात्। एवं प्रत्यक्षभ्रमान्तरेष्विप प्रत्यक्षसामान्य-लक्षणाऽनुगमो यथार्थप्रत्यक्षलक्षणासद्भावश्र दर्शनीयः।

अर्थ—( शंका ) इन्द्रियसिक्कृष्ट जपाकुसुम भी जब दूसरे ( हस्तादि ) द्वच्य से व्यवहित हो जाता है तब वह पुष्प, इन्द्रिय से असिक्कृष्ट हो जाता है, तथापि स्फटिक में लालिमा प्रतीत होती ही है। इस कारण ऐसे स्थलों पर प्रातिभासिक लौहित्य का स्वीकार करना ही पड़ेगा ( ऐसे समय पर स्फटिक में अनिर्वचनीय लौहित्य उत्पन्न होता है—यह कहना पड़ेगा )।

यह शंका करना ठीक नहीं, नयोंकि वह तो हमें इष्ट ही है ( ऐसे स्थलों में आरोप्य की अनिर्घचनीय उत्पत्ति होना तो हमें स्वीकार ही है ) और इसी तरह अन्य प्रत्यत्त अमों में भी प्रत्यत्त के 'चित्व' रूप सामान्य लत्त्वण की अनुवृत्ति और यथार्थ प्रत्यत्त लत्त्वण का असद्भाव ( नास्तित्व ) समझना चाहिये। विवरण—आरोप्य पदार्थ के इन्द्रियसंनिकृष्टस्य और इन्द्रियासिकृष्टस्य रूप से दो भेदों की कल्पना कर जहां जपाकृसुम की तरह आरोप्य, इन्द्रिय-सिक्रिकृष्ट हो वहां रफटिक में ठाठिमा अनिर्वचनीय पैदा होती है, यह मानना नहीं पड़ता, परन्तु जहां आरोप्य रजतादि, इन्द्रिय संनिकृष्ट नहीं रहता वहां शुक्ति आदि में अनिर्वचनीय रजतादि की उत्पत्ति होना तो हम भी मानते हैं। जहां आरोप्य असिकृष्ट हुआ कि वहां आरोप्य की अनिर्वचनीय उत्पत्ति को हम सानते हैं, इस नियम को ध्यान में रखने से उपर्युक्त शंका नहीं उठेगी।

शंका—इन्द्रिय से सिन्निष्ठष्ट हुई प्रभा का स्फटिक में भास हो सकेगा,
तव अनिर्वचनीय लौहित्य की उत्पत्ति मानना तो अनुपपन्न भी होगा।
परन्तु यह शंका ठीक नहीं। क्योंकि जपाकुसुम अस्वच्छ द्रव्य है इस कारण
उसकी प्रभा का ही संभव नहीं। पंचपादिका में भी 'जैसी पद्मरागादि मिणगों
की प्रभा, विना आश्रय के भी ऊपर की ओर फैली दीखती है, वैसी
जपाकुसुमादिकों की प्रभा, ऊपर या चारों ओर फैली नहीं दीखती' कहा है।
इसिल्ये 'असिन्निहित' = असमीप के पदार्थ का 'परन्न' अन्य पदार्थ में अवभास
होना, यह अध्यास का लच्नण कहीं पर भी न्यभिचरित नहीं होने पाता।

रांका—शुक्ति में रजत के अध्यास का संभव होने पर भी अहंकारादिकों का आत्मा में अध्यास नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा, अध्यास का अधिष्ठान हो नहीं सकता। कारण यह है कि अधिष्ठान का अध्यस्यमान के सहश होना, (जिसका उस पर अध्यास करना है उसके समान होना) दो अंशों से युक्त होना, परिच्छिन्न और अध्यस्यमान के साथ ही एक ज्ञान का विषय यनने योग्य होना आवश्यक होता है। जैसे—शुक्तिरूप अधिष्ठान, अध्यस्यमान रजत के समान, 'इदं' और त्रिकोणत्वादि दो अंशों से युक्त, परिच्छिन = मर्यादित और रजत के साथ एक ही ज्ञान का विषय वनने योग्य होता है, परन्तु आत्मा में यह अधिष्ठान की सामग्री नहीं होती। इसिल्ये आत्मा, अहंकारादिकों के अध्यास का अधिष्ठान नहीं वन पाता।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि अहंकारादि कार्य अविधा में प्रतिविधित हुए चैतन्य पर आरोपित किया जाता है। इसका कारण यह है कि कार्य का अध्यास कारणाविच्छिन में होना ही उचित है। अहंकार का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान से अविच्छिन = युक्त, विशिष्ट चैतन्य पर कार्यरूप अहंकार का अध्यास होना योग्य ही है।

शंका-ऐसा कहने पर समानाश्रयस्य का भंग होता है।

सिद्धान्ती-समानाश्रयस्य का भंग नहीं होता। क्योंकि बिग्ब और प्रतिबिग्व की एकता होने से समानाश्रयस्य का भंग नहीं होता। इसी कारण अहंकारादिकों के अधिष्ठानभूत चैतन्य का अभिधेयस्वादि (विषयस्वादि)
भी ठीक बन जाता है। अहंकार जैसे घटादिकों से पृथक्तया प्रतीत होता
है, वैसे ही आरमा भी, घटादिकों से विल्ल्लण प्रस्थय का विषय वनता है।
घटादि 'इदम' (यह) प्रस्थय का विषय होता है। आरमा, अहंकारादि
पदार्थ 'अहम' आकार से प्रतीत होते हैं इस कारण अहंकारादि अध्यस्यमान
पदार्थ के साथ आरमा का साहरय भी वन जाता है। और अविद्या के
कारण उसके सांशस्त्र, विषयस्त्र, परिच्छिन्नस्त्र भी संभव होते हैं।
इसिल्ये आरमा, अहंकारादि आरोप्यों का अधिष्ठान हो सकता है।
परन्तु अध्यास में प्रमाणदोष की आवश्यकता होती है। इस अध्यास में
अविद्या को ही दोपस्त्र है। आरमा और अहंकार के अध्यास में, अविद्या ही
महादोष है। आरमा के विषयस्त्र, परिच्छिन्नस्त्र आदि मानने में अपसिद्धान्त
की शंका भी नहीं करनी चाहिये। क्योंकि आरमा सदैव अविषय ही होता
है—यह नियम नहीं। उसे 'अस्मस्यस्ययविषयस्त्र' = 'मैं' प्रस्थय का विषयस्त्र
है' इस प्रकार अध्यासभाष्य में भाष्यकार ने ही मुख्य आरमा को विषयस्त्रादि
न होने पर भी अमुख्य आरमा का विषयस्त्र स्वीकृत किया है।

इसके अतिरिक्त, 'साज्ञात् प्रकाशमानत्व ही अधिष्ठानत्व का प्रयोजक है' 'उस अधिष्ठान का विषयत्व भी अधिष्ठानत्व का प्रयोजक है यह गौरवदोष के कारण नहीं कहा जा सकता। परन्तु अधिष्ठान को विषयत्व के विना ही साज्ञात् प्रकाशमानत्व होता है—यह कहीं भी अनुभव में नहीं आता। ऐसी शंका करना ठीक नहीं, क्योंकि न्याय के मत में अधिष्ठान को कचित् मन के द्वारा अपरोज्ञत्व रहता है और कहीं दो नेत्रों से अपरोज्ञत्व होता है। वैसे ही हमारे मत में कोई वाधक न होने से अधिष्ठान में स्वयं भी अपरोज्ञता रहती है।

रांका—स्वयं अपरोत्त होनेवाले भारमा में अध्यास का कोई उदाहरण क्या आप दिखा सकते हैं ?

समाधान— स्वयं अपरोध होनेवाले (स्वयंप्रकाश) आत्मा में अज्ञान, शोक, मोह, स्वमादिकों का अध्यास हुआ प्रतिदिन अनुभव में आने से स्याय के मत में नेत्रों का विषय होनेवाली शुक्ति में (अधिष्ठान में) जैसा रजतादि अम स्वीकार किया गया है वैसे ही स्वयं अपरोध होनेवाले आत्मा में अहंकारादिकों का अम होता है। इसमें कोई बाधक नहीं है।

रांका—स्वयंत्रकाश भारमा का ज्ञात अंश और अज्ञात अंश का असंभव होने से अधिष्ठानस्व कैसे ?

समाधान—कुछ दूरी पर स्थित दो वृत्त वृत्तरवेन प्रतीत होने पर भी उनका यथार्थ भेद ज्ञात नहीं होता—यह माना जाता है। ऐसा न माना जाय तो उनके अभेद श्रान्ति का उदय ही नहीं होगा इसी उदाहरण के ज्ञात हुए आत्मा में भी अज्ञातत्व का संभव होने से उसमें अधिष्ठानत्व की संभावना हो सकती है। क्योंकि भेद ही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म को वस्तु का स्वरूप | मानने पर अन्योन्याश्रय दोष होगा। यह संत्तेपशारीरक के प्रथम अध्याय में बताया गया है। इसी न्याय से शंख पीतवर्ण है, शर्करा कटु है आदि-आदि अन्य प्रत्यत्त अमों में भी, प्रत्यत्तप्रमा का 'चित्व' रूप सामान्यल्वण की अनुवृत्ति होती है। 'चित्व' ल्ल्चण अम तथा प्रमा (यथार्थ ज्ञान) दोनों के लिये साधारण प्रत्यत्त ल्ल्चण है। इसलिये 'चित्व' की अम में अतिब्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सामान्य ल्ल्चण होने से अम भी उसका लच्च है। 'प्रमाण-चैतन्य का अधाधित, योग्य, वर्तमान, विषयाविद्युत्त चैतन्य के साथ अभिन्नत्व' ही यथार्थ-प्रत्यत्त का ल्ल्चण है। इस कारण इस ल्ल्चण की भी अम में अतिब्याप्ति नहीं है, वर्योंकि श्रम का विषय चाधित होता है और प्रमा का विषय अवाधित होता है।

यहां तक 'ज्ञानगत प्रत्यत्त' और 'विषयगत प्रत्यत्त' दोनों प्रकार के प्रत्यत्त, जीवसात्ति और ईश्वरसात्ति भेद से दो प्रकार का है—वताया गया। अब अन्य प्रकार से उसका विभाग बताते हैं—

उक्तं प्रत्यक्षं प्रकारान्तरेण द्विविधम्, इन्द्रियजन्यं तद्जन्यं चेति । तत्रेन्द्रियाजन्यं सुखादिप्रत्यक्षम् , मनस इन्द्रियत्विनरा-करणात् । इन्द्रियाणि पश्च-घाणरसनचक्षःश्रोत्रत्वगात्मकानि । सर्वाणि चेन्द्रियाणि स्वस्विषयसंयुक्तान्येव प्रत्यक्षज्ञानं जन-यन्ति । तत्र घाणरसनत्विगन्द्रियाणि स्वस्थानस्थितान्येव गन्धरसस्पर्शोपलम्भाञ्जनयन्ति । चश्चःश्रोत्रे तु स्वत एव विषय-देशं गत्वा स्वस्वविषयं गृह्णीतः । श्रोत्रस्यापि चश्चरादिवत् परि-चिल्लन्तत्या भेयीदिदेशगमनसम्भवात् । अत एवानुभवो भेरीशब्दो मया श्चत इति । वीचीतरङ्गादिन्यायेन कर्णशब्कुलीप्रदेशेऽनन्त-शब्दोत्पिक्तक्ष्यनागौरवम् , भेरीशब्दो मया श्चत इति प्रत्यक्षस्य श्वमत्वकल्पनागौरवं च स्यात् । तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम् ॥

अर्थ-यहांतक वताया हुआ प्रत्यत्त प्रकारान्तर से दो प्रकार का है। १ इन्द्रियजन्य प्रत्यत्त, और २ इन्द्रियाजन्य प्रत्यत्त । उनमें सुखादिप्रत्यत्त

इन्द्रियाजन्य प्रत्यत्त है, नयांकि हमने मन के इन्द्रियत्व का निराकरण किया है। प्राण, रसन, चत्नु, श्रोत्र भोर त्वक—ये पांच इन्द्रियां हैं। सब इन्द्रियां अपने अपने विषय से संयुक्त होने पर ही प्रत्यत्त ज्ञान को पैदा करती हैं। परन्तु उनमें से घाण, रसन और त्वक तीन इन्द्रियां अपने स्थान में स्थित रहती हुई ही गंध, रस और स्पर्श विषयों का क्रमझः प्रत्यय (अनुभव) उत्पत्त करती हैं। परन्तु चत्तु और श्रोत्र दो इन्द्रियां स्वयं ही जहां विषय हो वहां जाकर अपने-अपने विषयों का ग्रहण करती हैं। चत्तु के समान परिच्छित होने से श्रोत्र का भी भेरी, मृदंगादि स्थानों में गमन संभव है। इसी कारण भेरी शद्द को मैंने सुना' 'मृदंगध्विन को मैंने सुना' अनुभव होता है। नैयायिक वीचीतरंग न्याय से कर्णशष्कुलीके प्रदेश में अनंत शद्दों की उत्पत्ति मानते हैं। परन्तु इस प्रकार मानने में गौरव है और 'मैंने भेरी का शब्द सुना' इस प्रत्यत्त का में श्रम की कल्पना करना भी दूसरा गौरव है। इस प्रकार हमने प्रत्यत्त का न्याख्यान किया।

विचरण—इन्द्रियजन्य (इन्द्रिय से उत्पन्न हुआ) और इन्द्रियाजन्य (इन्द्रिय से उत्पन्न न हुआ) इस भेद से प्रत्यन्त दो प्रकार का है। यहां इन्द्रियजन्य पद के इन्द्रिय शब्द से पंच ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण किया जाता है। नैयायिकों की तरह छह इन्द्रियां या औरों की तरह पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रियां मिलकर दस इन्द्रियां नहीं मानी जातीं। क्योंकि कर्मेन्द्रियों को ज्ञान जनकत्व नहीं तथा मन को इन्द्रियत्व नहीं—इस बात को हमने पहले बताया है।

इन्द्रियों के अस्तित्व में यदि प्रमाण पूछो तो दो प्रमाण हैं—एक अनुसान और दूसरी श्रुति । १— रूपादि ज्ञान सकरणक हैं, २—क्योंकि उन्हें कियात्व है, २—छेदन किया की तरह । इस अनुमान से इन्द्रियों का अस्तित्व सिद्ध होता है। काष्टादिकों का छेदन (काटना) किया है। कोई भी किया विना करण (साधन) के संभव नहीं होती। रूपादिकों का ज्ञान भी किया है। किया कहते ही वह सकरणक होनी चाहिये। अर्थात् जिसके व्यापार से रूप का ज्ञान होता है वह रूपज्ञान में करण है। जिससे शब्द का ज्ञान होता है वह श्रोत्र, इत्यादि अनुमान से घाणादि ज्ञानेन्द्रियों की सिद्धि होती है। उसी तरह 'जीवात्मा शरीर त्याग कर जब जाने लगता है तब उसके पीछे पीछे सब प्राण (इन्द्रियां) शरीर छोड़कर जाते हैं' (बृ. उ. ४।३।३८) यह श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है।

बौदों का कहना है कि 'इन्द्रियां, विषयों को विना प्राप्त हुए ही विषय-ज्ञान कराती हैं' अतः इनका निराकरण करने के लिये ग्रन्थकार कहते हैं कि 'ये सब ज्ञानेन्द्रियां अपने-अपने विषयों से संयुक्त होकर ही स्व स्व विषय का ज्ञान उत्पन्न करते हैं।

परन्तु उनमें भी फलबलकरूप विशिष्ट स्वभाव का आश्रय करके अवान्तर मेद बताते हैं। प्राण, रसन और त्वक् तीन इन्द्रियां नासिकाम, जिह्नाम और समस्त शरीर आदि अपने अपने स्थान में स्थित होकर ही गन्ध, रस और समस्त शरीर आदि अपने अपने अनुभव उत्पन्न करते हैं। (वे अपने स्थानों से निकलकर विषय के समीप नहीं पहुँचते किन्तु उनके समीप आये हुए गंधादि विषयों का प्रहण करते हैं) परन्तु चच्च और श्रोत्र दो इन्द्रियां अपने गोलकादि स्थान से बाहर निकलकर विषय प्रदेश में पहुँचती हैं और क्रमशः रूप और शहर का ग्रहण करती हैं।

र्रांका—अपने स्थान से निकल कर विषय के समीप चचुरिन्प्रिय के जाने पर भी श्रोत्रेन्द्रिय का विषय प्रदेश में पहुँचना संभव नहीं। क्योंकि कर्णशब्कुली से अवच्छिन्न हुए आकाश का विषयप्रदेश में जाना कैसे हो सकता है, कारण, श्रोत्र आकाश रूप है और आकाश सर्वव्यापक है।

समाधान—श्रीत्रेन्द्रिय, आकाश के सख्याण से उत्पन्न हुआ है।
यद्यपि वह व्यापक आकाश से उत्पन्न । हुआ है तथापि तेज आदि के सख्याण से उत्पन्न हुए चत्तुरादिकों की तरह परिच्छिन्न है। इस कारण उसका भेरी प्रश्वितयों के प्रदेश में जाना संभव है। शब्द प्रदेश में श्रोत्र का गमन होने के कारण ही (जहां शब्द पैदा होता है वहां श्रोत्र के पहुँचने से ही) 'मैंने नगाडे का शब्द सुना, मैंने गाय का शब्द सुना' इत्यादि अनुभव होता है। नैयायिक श्रोत्र और शब्द के संयोग की व्यवस्था, वीचीतरंग न्याय से लगाते हैं। वीची से तरंग, उससे दूसरा, उससे तीसरा इस तरह कम से असंख्य तरंग जैसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार नगाड़े और दण्ड के संयोग से वहां के आकाश में प्रथम शब्द उत्पन्न होता है, इसी असमवायिकारण से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, उससे तीसरा शब्द उत्पन्न होता है, इस परंपरा से श्रोत्रेन्द्रिय से संयुक्त होने वाले अन्त्य शब्द की उत्पत्ति होती है, और स्वस्थान पर ही स्थित श्रोत्रेन्द्रिय से उस अन्त्य शब्द का संबंध होकर शब्द का प्रयक्तान होता है। यह नैयायिकों की प्रक्रिया है।

परन्तु इस प्रक्रिया में अनन्त शब्द और उनकी उत्पत्ति इत्यादि गुरु कल्पना (कल्पनागौरव) करनी पड़ती है। 'वीचीतरंगादि' यहां आदि शब्द से 'कदम्बमुकुल' न्याय भी समझना चाहिये। कदम्ब पुष्प के चारों ओर पखुडियां जैसी एकदम फैलती हैं, उसी तरह प्रथम पैदा हुए एक शब्द से दस दिशाओं में दस शब्द उत्पन्न होते हैं, उससे और दस, इस क्रम से उत्तरोत्तर शब्दों की उत्पत्ति होकर जहां कर्णशब्कुली प्रदेश होगा वहां उससे उस शब्द का संबन्ध होता है। नैयायिकों की प्रकिया में कल्पनागौरव के सिवाय एक और दोष होता है। नगाडे का शब्द सुनकर यह नगाडे का शब्द है—यह प्रत्यस्थान होता है। नैयायिकों के कथनानुसार प्रथम शब्द से दूसरा आदि कम से कर्णशब्कुली प्रदेश में अन्त्य शब्द के उत्पन्न होने पर 'मैंने भेरीशब्द सुना' इस प्रत्यस्य को अस कहना पड़ेगा। परन्तु प्रत्यस्त्रान में अमत्व की कल्पना करने में भी गौरव है।

॥ इति प्रत्यच्यम्यमाणम् ॥



## अथानुमानपरिच्छेदः २

इस प्रकार समस्त वादियों को सम्मत तथा समस्त प्रमाणों में जिये है से प्रस्य प्रमाण का प्रथमतः निरूपण करके तदनन्तर प्रन्थकार बहुत से प्रदेश को सम्मत, कुछ इनेगिने वादियों को असम्मत ऐसे अनुमान प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा कर रहे हैं।

अथानुमानं निरूप्यते । अनुमितिकरणमनुमानम् । अनुमि-तिश्र व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या । व्याप्तिज्ञानानुव्यवसाया-देस्तन्वेन तज्जन्यत्वाभावान्नानुमितित्वम् ।

अर्थ—प्रत्यस्तिरूपण के अनन्तर अनुमान का निरूपण किया जाता है। जो अनुमिति प्रमा का करण हो वह अनुमान है। और अनुमिति प्रमा, व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्य है। व्याप्तिज्ञान के अनुव्यवसायादिकों को व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्यत्व नहीं है। इसिलये अनुव्यवसाय, स्मृति, शाब्दद्यान आदि को अनुमितित्व नहीं है।

यिवरण—जिस ज्ञान से 'अनुमिति' नामक यथार्थ ज्ञान (प्रमा) होता है वह ज्ञान 'अनुमान' नाम का द्वितीय प्रमाण हैं। यहाँ पर 'अनुमान' नामक दूसरे प्रमाण का लक्षण किया है। इसलिये 'अनुमितिकरण' यह अनुमान प्रमाण का लक्षण है और 'अनुमान' यह लच्य है। 'अनुमीयते—अनेन इति अनुमानम्' जिस ज्ञान के कारण अग्न्यादिकों का अनुमान किया जाता है, जिस न्याप्तिज्ञान से अनुमिति प्रमा पैदा की जाती है वह (न्याप्तिज्ञान) अनुमान है। इस रीति से न्युत्पन्न 'अनुमान' पदार्थ लच्चण है और अन्युत्पन्न (रूद) अनुमान शन्दार्थ, लच्च है। 'न्याप्तिज्ञान' रूप अर्थ में जब 'अनुमान' शन्द न्युत्पन्न रहता है तब वह अनुमान नामक द्वितीय प्रमाण का लच्चण होता है और लोकप्रसिद्ध 'अनुमान' उस लच्चण का लच्च रहता है। अर्थाप्त न्युत्पन्न अनुमान लच्चण, और अन्युत्पन्न (रूद) अनुमान, लच्च है।

अब 'अनुमिति करण' यहाँ अनुमिति प्रमा का लक्षण बताते हैं 'व्यासि-ज्ञानस्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या अनुमितिः—व्याप्तिज्ञानस्व से (विषयस्वादिरूप से नहीं) युक्त व्याप्तिज्ञान से जो प्रमा होती है, वह अनुमिति प्रमा है। 'यह घट है' इस घटज्ञान में 'घटस्व' प्रकार है, इसलिये इस ज्ञान को घटस्वप्रकारक घटज्ञान, कहते हैं। इसी तरह 'यह व्याप्ति' इस ज्ञान में व्याप्तिस्व प्रकार है, इसलिये इस स्याप्तिज्ञान को स्याप्तिस्वप्रकारक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार 'धूम विद्विच्याप्य है' इत्याकारक ज्यासिप्रकारक ज्ञान में 'ज्यासि' प्रकार है। ऐसे ज्यासिज्ञानत्वेन रूपेण जो ज्यासिज्ञानजन्य ज्ञान हो उसे अनुमितिज्ञान कहते हैं। 'धूम विद्विज्याप्य है' जहां धूम होता है वहां अग्नि रहती है—यह ज्यासि का सामान्य उदाहरण है। ऐसे ज्यासिज्ञानत्वेन रूपेण ज्यासिज्ञान से जो ज्ञान होता है वह अनुमितिज्ञान है। अन्यथा 'यह ज्यासि है' इस ज्यासि के (ज्यासिविपयक) ज्ञान से भी 'पर्वत विद्मान है' यह ज्ञान होने छगेगा। परन्तु होता नहीं है। इसिल्ये 'ज्यासिज्ञानत्वेन' का अर्थ 'ज्यासिप्रकारकज्ञानत्वेन' विवित्ति है।

दांका—'धूम विद्वव्याप्य है' यह व्याप्तिप्रकारक ज्ञान 'पर्वत विद्वमान् है' इस अनुमिति के प्रति जैसे कारण होता है वैसे ही व्याप्तिज्ञान का अनुव्यवसाय, स्मृति, ध्वंस आदि के प्रति भी कारण है ( यह भी व्याप्तिज्ञान-जन्य हैं ) अतः अनुमिति का छन्नण इनमें अतिव्याप्त होता है। क्योंकि 'मैं विद्वव्याप्य धूमवान् पर्वत को जानता हूँ' यह अनुव्यवसाय ज्ञान है। इन्द्रियों से होनेवाला जो प्रथम ज्ञान है, वह व्यवसाय ज्ञान कहलाता है। इस व्याप्तिज्ञान के अनुव्यवसाय में व्यवसाय ज्ञान कारण है ( उसे व्याप्ति-ज्ञानजन्यत्व है ) इसिल्ये 'व्यप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्य ज्ञान को अनुमिति ज्ञान कहा जाता है' यह अनुमिति ज्ञान का छन्नण, व्याप्तिज्ञान के अनुव्यवसाय ज्ञान में अतिव्याप्त होता है।

समाधान—यद्यपि यह सच है कि व्याप्ति का अनुव्यवसाय व्याप्तिज्ञानजन्य होता है। तथापि उस अनुव्यवसाय ज्ञान में जो जन्यत्व है, उस
जन्यत्व से निरूपित ( उस जन्यत्व से ज्ञात होने वाला ) जो व्याप्तिज्ञान
का कारणत्व है, वह व्याप्तिज्ञान के विषयत्व रूप से होता है। व्याप्तिज्ञानत्व
के रूप से नहीं होता। उसी प्रकार व्याप्तिज्ञानजन्य स्मृति, शाब्दवोध,
उसका ध्वंस आदिकों को भी व्याप्तिज्ञानजन्यत्व होने पर भी उनमें
व्याप्तिज्ञान, विषयत्व रूप से उनका कारण होता है। व्याप्तिज्ञानत्व रूप
से नहीं होता। 'यह घट' इस ज्ञान में 'घट' उस ज्ञान का विषय होता है
और विषयत्व रूप से उस ज्ञान का जनक होता है। ज्ञानत्व रूप से जनक
नहीं होता। उसी प्रकार पूर्वोक्त अनुव्यवसायादि ज्ञान, व्याप्तिज्ञानजन्य होने पर भी व्याप्तिज्ञान का उनके साथ विषयत्व, प्रतियोगित्वादि रूप से संबंध रहता है। ज्ञानत्व रूप से उन्हें उसका जनकत्व
नहीं होता। इसल्ये उक्त अनुमितिलज्ञण की अनुव्यवसायादि में
अतिव्याप्ति नहीं है। अनुमिति का 'व्याप्तिज्ञानजन्या' इतना ही लज्ञण
यदि किया होता तो उस लज्ञण की अनुव्यवसाय आदि में अति-

ब्याप्ति हुई होती । परन्तु व्याप्तिज्ञानत्वेन व्याप्तिज्ञानजन्या' इतना कहने कारण ( छत्तण में 'व्याप्तिज्ञानत्वेन' यह पद जोड़ने के कारण ) छत्तण पर अतिव्याप्ति दोप नहीं आने पाता ।

'ज्ञानं प्रति विषयस्य कारणस्वम्' किसी भी ज्ञान में उसका विषय कारण होता है—यह नियम है। इस नियम के अनुसार 'व्याप्तिज्ञान अपने अनुस्वसाय का 'विषयकस्व' धर्म से कारण होता है। वह अपनी स्मृति का भी 'समानविषयक-अनुभवस्व' धर्म से कारण होता है। वह अपने ध्वंस का भी 'प्रतियोगिस्व' धर्म से कारण होता है। 'व्याप्तिज्ञानस्व' धर्म से कारण नहीं होता। वह (व्याप्तिज्ञान) तो 'व्याप्तिज्ञानस्व' धर्म से केवल अनुमिति को ही उत्थन्न करता है। इसल्ये पूर्वोक्त अनुव्यवसायादिकों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती।

'दण्ड' पदार्थ इन्धनत्व (काष्ठत्व) धर्म से (रूप से) यद्यपि ज्वलन (जलना) किया में कारण होता है, तथापि 'घट' का कारण अपने 'दण्डत्व' धर्म से ही होता है। वहां दण्ड की कारणता का अवच्छेदक धर्म दण्डत्व है, इन्धनत्वादि नहीं। इसी प्रकार न्याप्तिज्ञान को जो अनुमिति कारणत्व है, वह 'न्याप्तिज्ञानत्व' धर्म से ही है। विषयत्वादि धर्मों से (रूपों से) नहीं। अर्थात् यहां कारणतावच्छेदक न्याप्तिज्ञानत्व है। इससे उक्त लच्चण पर अति-न्याप्ति दोप नहीं है।

अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। परन्तु अनुमिति का करण क्या है ? ऐसी आकांचा होने पर अग्रिम ग्रन्थ से उसका समाधान करते हैं—

अनुमितिकरणं च व्याप्तिज्ञानं तत्संस्कारोऽवान्तरव्यापारः, न तु तृतीयलिङ्गपरामशोंऽनुमितौ करणम् । तस्यानुमितिहेतुत्वा-सिद्धचा तत्करणत्वस्य दूरनिरस्तत्वात्।

अर्थ—न्याप्तिज्ञान अनुमिति करण (साधन) है, और उसका (न्याप्ति ज्ञान का) संस्कार अवान्त न्यापार है। तृतीय (तीसरा) लिंगपरामर्श अनु-मिति का करण नहीं है। क्योंकि उसमें अनुमिति का हेतुत्व (कारणत्व) ही असिद्ध है। इसलिये असाधारण कारणत्वरूप करणत्व दूरनिरस्त (अध्यन्त खण्डित) होता है।

विवरण—'धूम विद्विण्याण्य है' इत्याकारक ज्याप्तिज्ञान ही अनुमिति का करण है। अर्थात् ज्याप्तिज्ञान ही अनुमान है।

शंका—आपने पहले 'अनुमिति व्याप्तिज्ञानजन्य है' कहा था, जिससे व्याप्तिज्ञान अनुमिति का कारण है—यह अर्थ निष्पन्न होता है। और अव व्याप्तिज्ञान को अनुमिति का करण बताया जा रहा है। ये दोनों बातें कैसे संगत हो सकती हैं ? ( एक ही को कारणस्व तथा करणस्व कैसे हो सकता है ? )।

उत्तर—कारणस्व और करणस्य—ये दोनों यदि परस्पर विरोधी होते तो एक ही व्याप्तिज्ञान को कारण तथा करण नहीं कहा जा सकता था। परन्तु ये दो धर्म (कारणस्व-करणस्व) परस्पर विरोधी नहीं हैं। किन्तु करणस्व, कारणस्व का ही एक विशेष है। क्योंकि असाधारण कारण को ही करण कहते हैं। जैसे एक ही बाह्मण पर बाह्मणस्व और परिवाजकस्व रहता है वैसे ही एक ही व्याप्ति ज्ञान पर कारणस्व तथा करणस्व इन अविरोधी धर्मों के रहने में कोई दोप नहीं है। इसीलिए हम 'दण्ड घट में कारण है' और 'दण्ड से घट को उत्पन्न करता है' इत्यादि व्यवहार करते हैं। इस कारण एक ही पदार्थ को कारण और करण कह सकते हैं।

प्राचीन नैयायिक अनुमिति के प्रति छिङ्ग को (हेतु = धूमादि) ही कारण मानते हैं। परन्तु यह उचित नहीं है। क्योंकि जहाँ छिंग (हेतु) प्रत्यन्त योग्य नहीं होता वहां परामर्श को व्यापारत्व संभव नहीं होता। अर्थात् व्यापार के न होने से लिंग को करणत्व भी नहीं मान सकते। क्यों-क 'व्यापारवत् ( व्यापार युक्त ) जो असाधारण कारण' उसे ही 'करण' संज्ञा है। सिवाय धूलि में धूम का अम होने से 'पर्वत विद्वमान है' ऐसी अयथार्थ अनुमिति होती है। यहां पर छिंग के न होते हुए भी अनुमिति हुई। इस-लिये 'लिंग अनुमिति में करण है' नहीं कहा जा सकता। केवल धूम का ज्ञान हुआ और ज्याप्तिज्ञान (ज्याप्ति स्मृति ) नहीं हुआ, अर्थात् केवल पर्वत धमवान है, पर्वत पर धुम है-एतावनमात्र ज्ञान होने से 'वह बहिमान है' यह अनुमिति नहीं होती। और प्रत्यच्च के अयोग्यहेतुक स्थल में किसी ब्यापार का भी संभव नहीं। इसिलिये छिंगज्ञान को भी करण नहीं माना जा सकता । परामर्श, अनुमिति में करण क्यों नहीं ? इसे यन्थकार आगे बतावेंगे। अतः व्याप्तिज्ञान, अनुमिति करण (अनुमान) है-कहने से लिंग. लिंगजान, और लिंगपरामर्श को हो अनुमितिकरणस्व है—माननेवाले नैयायिक-वैशेषिकों का खण्डन हो गया।

दांका—आपने 'व्यासिज्ञान, अनुमिति के प्रति करण है' बताया। परन्तु यहां व्यापार कौन सा है ? क्योंकि 'जो असाधारण कारण व्यापार से युक्त रहता है उसे ही करण कहते हैं। व्यासिज्ञान में व्यापार कौन सा है, समझ में नहीं आता।

समाधान—अन्तःकरण पर रहनेवाला व्याप्तिज्ञान का संस्कार ही मध्य-वर्वी व्यापार है। तस्मात् व्याप्तिसंस्कार से युक्त होने के कारण व्याप्तिज्ञान करण है, अर्थात् व्याप्ति ज्ञान, संस्कार द्वारा अनुमिति में करण होता है। परन्तु नैयायिक तृतीय लिंगपरामर्श को ही अनुमिति के प्रति करण कहते हैं। महानस में जब धूम और अग्नि की व्याप्ति ज्ञात होती है तब धूम का जो ज्ञान होता है, वह प्रथम लिंगज्ञान (हेतुज्ञान = धूमज्ञान) है। उसके बाद वह व्यक्ति वन में जाता है। वहां उसे पर्वत पर धूम दीखता है— यह द्वितीय लिंगज्ञान है। और उसके बाद 'यह पर्वत विद्वन्याप्य धूमवान् है' ज्ञान होता है, इसमें भी 'धूम' विषय है। इसिल्ये यह तृतीय लिंगज्ञान है। और यही परामर्श कहलाता है। इसके अनन्तर अग्रिम ज्ञण में ही 'पर्वत विद्वमान् है' अनुमिति होती है। इसिल्ये यह तृतीय लिंगपरामर्श (बिह्व व्याप्यत्व = व्याप्ति रूप धर्म से पर्वतिष्ठ धूमज्ञान) ही अनुमिति का करण है—यह मानना होगा। इनके मत में 'जो असाधारण कारण हो वहीं करण है' ऐसा करण का लज्ञण है। इस कारण वे मध्य में (बीच में) व्यापार नहीं मानते। तात्पर्य यह है कि—प्रथमतः 'पर्वत धूमवान् है'यह ज्ञान होता है। अनन्तर 'जहां धूम रहता है वहां अग्नि भी रहती है' अर्थात् धूम विद्वव्याप्य है—इस प्रकार व्याप्ति का स्मरण होता है।

तदनन्तर 'च्यासिविशिष्ट ( च्यासि से युक्त ) धूम पर्वत पर है इस प्रकार तृतीय ज्ञान होता है—यही लिंगपरामर्श है। तदनन्तर उत्तर चण में ही अनुभिति होती है। इसलिये यह तृतीय लिंगपरामर्श ही अनुमितिकरण ( अनुमान ) है।

परन्तु नैयायिकों का यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। क्योंकि पत्तधर्मताज्ञान ( 'पर्वत धूमवान् है' इस प्रकार पत्तपर हेतु का ज्ञान ) से महानस में गृहीत व्याप्तिज्ञान का संस्कार उद्बुद्ध (जागृत) होता है, तदनन्तर व्याप्ति का स्मरण होते ही विह की अनुमिति होती है। परन्तु छिंगज्ञान या पचधर्मताज्ञान होकर भी यदि व्याप्ति का स्मरण न हुआ तो अनुमिति नहीं होती। इस अन्वय-व्यतिरेक से ( संस्कार उद्बुद्ध होने पर व्याप्तिस्मरण यदि हुआ तो अनुमिति होती है, यह अन्वय, और संस्कारोदबोध के अभाव में अनुमिति नहीं होती, यह व्यतिरेक) अनुमिति में व्याप्तिज्ञात ही कारण है, परामर्श, अनु-मिति में कारण नहीं है, यह सिद्ध होता है। क्योंकि 'परामर्शसचे अनुमितिः, परामशाभावे अनुमित्यभावः' परामर्श होने पर ही अनुमिति होती है, और उसके न होने पर नहीं होती, इस प्रकार परामर्श के विषय में अन्वयव्यतिरेक नहीं दिखाये जा सकते । क्योंकि जब पचधर्मता ज्ञान और व्याप्तिज्ञान के कारण ही अनुमिति होती है तब बिना परामर्श के भी वह होती है-यह अनुभव है। इस कारण व्यतिरेकव्यभिचार हो जाता है। इसिछिये परामर्श को अनुमिति का कारण नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में उसे, करण (असाधारण कारणश्वरूप) कहना कैसे संभव है ? 'कारण' शब्द सामान्य कारण का वाचक है और उनमें से जो असाधारण हो उसे ही 'करण'
संज्ञा है। अर्थात् 'कारणत्व' व्यापक (करणत्व की अपेचा अधिक देश में
रहनेवाला) धर्म है और 'करणत्व' उसका व्याप्य (कारणत्व की अपेचा
न्यून देश में रहनेवाला) धर्म है। 'जहां व्यापक नहीं होता वहां
व्याप्य भी नहीं होता' अर्थात् परामर्श जब अनुमिति के प्रति कारण ही
नहीं तब वह 'करण' नहीं यह पृथक् कहना आवश्यक नहीं है।

जिस प्रकार लिंगपरामर्श अनुमिति के प्रति करण नहीं उसी प्रकार ज्ञायमान (ज्ञात होनेवाला) लिङ्ग (हेतु) भी अनुमिति के प्रति करण नहीं हो सकता अर्थात् मूलस्थ 'तृतीय लिंगपरामर्श' शब्द, गायमान लिंग का उपल्ज्जक है। ज्ञान में विषय होनेवाला लिंग ही अनुमिति के प्रति करण है, ऐसा मानने पर 'पर्वतो विद्यान् भविष्य दूमात्' (पर्वत विद्यमान् है क्यों कि उस पर अग्रिम चण में ही धूम उत्पन्न होगा) आदि स्थलों में सबको जो अनुमिति होती है वह नहीं होगी। क्योंकि उस समय वहां लिंग नहीं है। इसल्ये वहां पर उसके कारणत्व का व्यभिचार होता है। अतः उसमें करणत्व तो है ही नहीं। अतः प्राचीन नैयायिकों का यह मत ठीक नहीं है। इसल्ये व्याप्तिज्ञान ही करण है।

आपके कथनानुसार व्याप्तिज्ञान ही संस्कार द्वारा अनुमिति का करण मान लिया जाय तो अनुमिति को संस्कारजन्य मानना होगा। और संस्कार-जन्यज्ञान, स्मृतिरूप होने से, अनुमिति को भी स्मृति कहना होगा। इस आज्ञांका का निराकरण करते हैं—

न च संस्कारजच्यत्वेनानुमितेः स्पृतित्वापत्तिः, स्पृतिप्राग-भावस्य संस्कारमात्रजन्यत्वस्य वा स्पृतित्वप्रयोजकतया संस्का-रध्वंससाधारणसंस्कारजन्यत्वस्य तदप्रयोजकत्वात् ।

अर्थ-अनुमिति को व्याप्तिज्ञान संस्कारजन्य मान लिया जाय तो उस अनुमिति को 'स्मृति' कहना होगा। वर्योकि 'संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः' संस्कार से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं—यह स्मृति का लक्षण अनुमिति पर घटित होता है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि स्मृतिप्रागभापजन्यत्व, या केवल संस्कारजन्यत्व स्मृतित्व का प्रयोजक (कारण) माना गया है। इस कारण संस्कारध्वंस और स्मृति दोनों को साधारण ऐसा 'संस्कारजन्यत्व' रूप प्रयोजक, स्मृति का नहीं माना जा सकता।

विवरण-प्रथमतः महानस में व्याप्तिज्ञान होने पर, उसका अन्तः-करण पर सूचम संस्कार होता है। वही संस्कार पर्वत पर धूम के देखने पर उद्बुद्ध होता है, तदनंतर ज्याप्ति का स्मरणाश्मक ज्ञान होता है ततः पश्चात् अनुमिति होती है यह क्रम है। इस क्रम को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्याप्तिज्ञान से संस्कार और संस्कार से अनुमिति होती है। अर्थात् अनुमिति में संस्कार कारण है।

परन्तु संस्कार को अनुमिति में कारण कहने पर 'संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः' यह स्मृति का लज्ञण अनुमिति में घटित हो जाने से अनुमिति को भी स्मृति कहना होगा। किन्तु यह अभीष्ट नहीं है। क्योंकि स्मृति, अनुभवरूप नहीं है, और अनुमिति अनुभवरूप है, और 'मैंने कल विद्व का अनुमान किया था' ऐसी अनुमिति की स्मृति, अनुभवसिद्ध है। इसलिये व्याप्तिज्ञान करण और संस्कार अवान्तर व्यापार है ऐसा आप भी नहीं कह सकते। अर्थात् आपके पन्न में भी दोप है—शंकाकार का शंका करने में यह आशय था।

संस्कारजन्य ज्ञान को स्मृति कहते हैं—यह स्मृति का छत्तण गृहीत कर वादी ने यह शंका की थी। परन्तु 'संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः' यह स्मृति का छत्तण नहीं हो सकता। क्योंकि वह स्मृति और संस्कारध्वंस दोनों के छिये साधारण है। अर्थात् वह छत्तण केवछ स्मृति में ही घटित न होकर संस्कारध्वंस में भी घटित होता है। कारण, संस्कारनाश भी संस्कारजन्य ही होता है। संस्कार ही यदि नहीं होगा तो नाश किसका होगा ?

'ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वम्' ध्वंस में प्रतियोगी, कारण होता है—यह नियम है। अर्थात् अतिव्याप्ति दोप से दूषित होने के कारण 'संस्कार-जन्यत्व' यह स्मृति का निर्दुष्ट छत्तण नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि 'संस्कारजन्यत्व' स्मृति का प्रयोजक नहीं है। इसीछिये अनुमिति में संस्कार-जन्यत्व होने पर भी 'स्मृतित्व' नहीं आ पाता। क्योकि 'संस्कारजन्यत्व' स्मृति का छत्त्वण ही नहीं है।

'संस्कारजन्यत्व' यदि स्मृति में प्रयोजक नहीं है तो स्मृति में कौन प्रयोजक है ?

'स्मृतिप्रागभावजन्यत्व' या 'संस्कारमात्रजन्यत्व' को स्मृति का प्रयो<mark>जक</mark> समझना चाहिये।

प्रागभाव का अर्थ है—कार्य की उत्पत्ति से पूर्व स्थित, कार्य का अभाव। जिसका प्रागभाव रहता है उसी की उत्पत्ति होती है इसिलये प्रत्येक कार्य में उसका प्रागभाव, कारण होता है। इस नियम के अनुसार स्मृति के प्रति भी उसका प्रागभाव कारण है ही। इस कारण—

स्मृतिप्रागभावजन्यत्व को ही स्मृति का प्रयोजक मानना पड़ता है। 'स्मृतिप्रागभावजन्यत्व' रूप स्मृतिलज्ञण मानने पर संस्कारध्वंस में अति- च्याप्ति नहीं होती । क्योंकि संस्कारध्वंस, स्मृतिप्रागभावजन्य नहीं है, अपितु संस्कारजन्य है । इसिलये स्मृतिप्रागभावजन्यत्व ही स्मृतित्व में प्रयोजक है ।

रांका—प्रत्येक कार्य के प्रति यदि उसका प्रागभाव कारण होता है तो प्रत्येक कार्य का 'तत्तरप्रागभावजन्यत्व' ही छत्तण किया जाय। फिर किसी भी कार्य के प्रति दूसरा प्रयोजक मानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 'गो' का छत्तण 'गोप्रागभावजन्यत्व' ही करना चाहिये। तब प्रत्येक पदार्थ के भिन्न-भिन्न छत्तण जो किये गये हैं वे सब व्यर्थ होंगे। ऐसी स्थिति में स्मृतिप्रागभावजन्यत्व को स्मृति का प्रयोजक कैसे साना जा सकता है? सिवाय स्मृतिछत्तण स्मृतिघटित होने से आत्माश्रय दोष भी आता है।

समाधान — वादी का उपर्युक्त कथन ठीक है। इस अरुचि के कारण ही 'संस्कारमात्रजनयत्वं वा' यह दूखरा स्मृतित्रयोजक वताया गया है। इस पद्म में कोई दोप नहीं आने पाता।

यद्यपि संस्कारध्वंस, संस्कारणन्य है तथापि संस्कारमात्रजन्य (केवल संस्कारजन्य) नहीं है। क्योंकि संस्कारध्वंस के प्रति चिरतरकालीन उद्योधाभाव (चिरकाल संस्कारोंका उद्वोध, न होना) भी कारण होता है। परन्तु
स्मृति को संस्कार के सिवाय किसी भी कारण की अपेचा नहीं होती।
अनुमिति, लिंगज्ञानादि असाधारण कारणजन्य है अर्थात् संस्कारमात्रजन्य
नहीं है। इसलिये उसे स्मृतिस्व प्राप्त नहीं होता। 'संस्कारमात्रजन्य का
अर्थ है कि संस्कार से जो अन्य, उससे जन्य न होकर केवल संस्कारजन्य।
अनुमिति, संस्कारजन्य होने पर भी, संस्कार से भिन्न जो व्यासिज्ञान उससे
भी वह उत्पन्न होती है। इसलिये अनुमिति को स्मृति नहीं कह सकते,
क्योंकि दोनों के लच्चण भिन्न भिन्न हैं।

रांका—अनुमिति में स्मृतित्वापत्ति न होने पर भी आपके पत्त में अन्यान्य दोष तो आते ही हैं। क्योंकि जब व्यासिस्मरण से अनुमिति होती है तब संस्कार, स्मृति को उत्पन्न कर नष्ट हो जाते हैं। परन्तु ऐसे स्थल में अनुमिति का होना तो अनुभवसिद्ध है। किन्तु आपके कथनानुसार संस्कार (व्यापार) तो वहाँ है नहीं। इस कारण संस्कारजन्यत्व व्यभिचरित होता है।

प्रनथकार इस शंका का अनुवाद कर समाधान करते हैं-

न च यत्र व्याप्तिस्मरणादनुमितिस्तत्र कथं संस्कारो हेतु-रिति वाच्यम् । व्याप्तिस्मृतिस्थलेऽपि तत्संस्कारस्यैवानुमिति-हेतुत्वात् । न हि स्मृतेः संस्कारनाशकत्वनियमः, स्मृतिधारा-दर्शनात् । न चानुद्बुद्धसंस्काराद्प्यनुमित्यापितः, तदुद्बोध-स्यापि सहकारित्वात् । अर्थ — जहां व्याप्तिस्मरण से अनुमिति होती है वहां संस्कार को ही उसकी कारणता कैसे ? यह शंका आपको नहीं करनी चाहिये। क्योंकि जहाँ व्याप्तिस्मृति से अनुमिति होती है वहाँ भी व्याप्ति के संस्कार को ही अनुमिति हेत्व होता है। स्मृति को नियम से संस्कारनाशकत्व भी नहीं होता। अर्थात् स्मृति के प्रति कारणीभूत अनुभवजन्य संस्कार का स्मृति उत्पन्न होने पर नाश होने का कोई नियम नहीं है। क्योंकि धारावाहिक (स्मृति का सतत होते रहना) स्मृति का सभी को अनुभव है। यह भी शंका ठीक नहीं होगी कि 'स्मृति में संस्कारनाशकत्व यदि न मानें तो अनुद्वुद्ध (उद्बुद्ध न हुए) संस्कार से भी अनुमिति होने का प्रसंग आवेगा।'

क्योंकि स्मृति के प्रति संस्कारोद्वोध में भी सहकारि कारणता होने से स्मृति होने से पूर्व संस्कारोद्वोध होना ही चाहिये।

संस्कारोद्वोध का अर्थ है कि संस्कारों की जागृति = कार्योन्मुखत्व ।

विवरण—व्याप्ति का स्मरण होने पर जहां अनुमिति होती है वहां संस्कारजन्यत्व कहां है ? इससे यह प्रतीत होता है कि संस्कारजन्यत्व व्यभि-चरित है । क्योंकि व्याप्ति का स्मरण होने पर संस्कार का नाश्च हो जाता है । परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं ।

क्योंकि क्याप्तिस्मृति से जहां अनुमिति होती है वहां भी हम क्याप्ति के संस्कार को ही अनुमिति में हेतु मानते हैं। क्योंकि 'स्मृति के होने पर उसके कारणभूत संस्कार नष्ट होते हैं', ऐसा सिद्धान्त हमारा नहीं है। इस कारण संस्कारजन्यत्व व्यभिचरित नहीं होता।

उपर्युक्त सिद्धान्त न मानने में दो कारण हैं—एक लाघव और दूसरा अनुभव। 'स्मृति होते ही पूर्व संस्कार नष्ट होते हैं। यह मानने पर उसी विषय की पुनः स्मृति होने पर अग्रिम स्मृति में कारण होनेवाला दूसरा ही संस्कार मानना पड़ेगा। अग्रिम स्मृति होने पर पूर्वस्मृतिजन्य संस्कार भी नष्ट हो गया, तब तीसरी स्मृति के समय दूसरी स्मृति से उत्पन्न हुआ संस्कार मानना होगा। ऐसे अनन्त संस्कारों की करूपना करने की अपेचा एक व्याप्ति संस्कार को ही अनुमिति के प्रति कारण मानने में लाघव है। और अनुभव भी ऐसा ही है। व्याप्ति के संस्कार से व्याप्ति का स्मरण होता है—यह अनुभव कहीं भी बाधित नहीं है। स्मृति परंपरा का अनुभव होने से स्मृति को संस्कार नाशकत्व नहीं है। परन्तु तार्किक लोग 'स्मृति को उत्पन्न कर स्मृतिजनक संस्कार [नष्ट हो जाता है, क्योंकि संस्कार स्मृति के लिये ही रहता है और स्मृति को उत्पन्न कर वह कृतकार्य हो जाता है। इस कारण संस्कार से स्मृति की उत्पन्न कर वह कृतकार्य हो जाता है। इस कारण संस्कार से स्मृति की उत्पन्त कर वह कृतकार्य हो जाता है।

तार्किकों के इस ( स्मृति के होते ही पूर्व संस्कार का नाश होता है ) अभ्युपगम के अनुसार यदि विचार किया जाय तो स्मृतिपरंपरा में द्वितीय नृतीय स्मृति की उत्पत्ति का कोई कारण ही नहीं रहता। पहली स्मृति में कारण बने हुए एक संस्कार का नाश होने पर भी दूसरे संस्कार से स्मृति होगी' यह भी नहीं कह सकते। क्योंकि इस पत्त में अनंत संस्कारों की कल्पना करनी पड़ती है, जो कि गौरव दोप से दूपित है। और ऐसा मानने में अनुभव या अन्य कोई प्रमाण भी नहीं है।

रांका— संस्कार व्यक्तियों का आनन्त्य न होने पर भी उद्बोधक के सिहत स्थित एक संस्कार से जो एक स्मृति उत्पन्न होती है, वह ही स्वयं नष्ट होते होते दूसरे संस्कार को उत्पन्न कर के नष्ट होती है। फिर वह उत्पन्न हुआ संस्कार उससे अग्रिम स्मृति को उत्पन्न करता है। इस प्रकार स्मृति-परंपरा (धारा) का होना युत्तियुक्त होता है।

समाधान— तार्किकों की यह करएना उचित प्रतीत नहीं होती। स्मृति के होते ही उसके कारणभूत संस्कार का नाश होता है, ऐसी करएना करने की अपेक्षा जिस अनुभव से जो संस्कार उत्पन्न हुआ वही संस्कार, उद्वोधक निमित्त से युक्त होने पर उससे स्मृति उत्पन्न होती है। परन्तु उस संस्कार से उत्पन्न हुई स्मृति, अपने उत्पादक संस्कार का नाश नहीं करती, किन्तु स्वजनक उस संस्कार को अधिक दृढ करती है। अतः स्मृति, स्वजनक संस्कार का नाश करती है, ऐसी करूपना करने की अपेक्षा वह स्वजनक संस्कार को दृढ करती है, ऐसी करूपना करने की अपेक्षा वह स्वजनक संस्कार को दृढ करती है, ऐसी करूपना करने में ही अतिशय लाघव है। कल सुने हुए शास्त्रार्थ का आज स्मरण होता है और उस स्मरण से पूर्व संस्कार दृढ होता है। इससे यह स्पष्ट है कि स्मृति, स्वजनक संस्कार का नाश नहीं करती। श्रुत शास्त्रार्थ का समरण होने पर यदि उसके कारणभूत संस्कारों का नाश हुआ होता, और उस स्मृति के द्वारा अन्य नवीन ही संस्कार उत्पन्न किया होता तो शास्त्रार्थ में दृढ व कैसे आता ?

सिवाय संस्कार से स्मृति की उत्पत्ति, और स्मृति के होने पर उत्पन्न होनेवाले संस्कार के द्वारा ही स्मृति का नाश होता है, यह यदि माना जाय तो संस्कार को ही स्मृतिजनकत्व और उसका विनाशकत्व है, यह कहना होगा। इसी प्रकार स्मृति से उत्पन्न हुए संस्कार में ही स्मृतिजन्यत्व और नाश्यत्व है, यह भी कहना होगा। इस प्रकार अनेक विरुद्ध पदार्थों की कल्पना करनी पड़ती है। 'स्मृति को संस्कारनाशकत्व है' यह पत्त श्रेयोवह नहीं है।

'संस्कार ही अनुमिति में हेतु हैं' यह मानने पर उद्बुद्ध न हुए संस्कार से भी अनुमिति होने लगेगी—यह आशंका उचित नहीं है। क्योंकि पन्न- धर्मताज्ञानजन्य संस्कार का उद्बोध होना भी अनुमिनि में सहकारि कारण है, अर्थात् उद्बुद्ध संस्कार से ही अनुमिति होती है।

एवं च अयं धूमवानिति पक्षधर्मताज्ञानेन, धूमो विह्नव्या-प्य इत्यनुभवाहितसंस्कारोद्वोधे च सति, विह्नमानित्यनुमिति-भवति, न तु मध्ये व्याप्तिस्मरणं तज्जन्यविह्ववाप्यधूमवानि-त्यादिविशेषणविशिष्टं ज्ञानं वा हेतुत्वेन कल्पनीयम्, गौरवात् मानाभावाच्च।

अर्थ—इस प्रकार 'यह धूमवान् है' ऐसा पत्तधर्मताज्ञान होने पर और 'धूम विद्वव्याप्य है' इस अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार का उद्बोध होने पर 'विद्वमान्' इत्याकारक अनुमिति होती है। परन्तु पत्तधर्मताज्ञान और अनुमितिज्ञान इन दोनों में व्याप्ति का स्मरण या तड्जन्य (व्याप्तिजन्य) विद्वव्याप्य धूमवान् इत्यादि विशेषणविशिष्ट ज्ञान, इनमें से किसी की भी अनुमिति के प्रति हेतु रूप से कल्पना करना योग्य नहीं है। क्योंकि कल्पना करने में गौरव दोष है तथा कोई प्रमाण भी नहीं है।

चिवरण — पूर्वोक्त प्रकार से व्याप्तिज्ञान में अनुमिति का करणस्व है। और व्याप्तिज्ञान का संस्कार व्यापार है। तथा पन्नधर्मताज्ञानजन्य संस्कारो-द्वोध; सहकारी है।

इतना होनेपर 'यह पर्वत विह्नमान् है' ऐसी अनुमिति होती है।

इस कारण पूर्वोक्त अनुमिति की सामग्री और अनुमिति इन दोनों में गौरव दोप के तथा प्रमाणाभाव के कारण परामर्श आदि की कश्पना की आवश्यकता नहीं है।

'पर्वतो वहिमान्' इसे एक ही अनुमित्यात्मक ज्ञान समझनेवाळों के निराकरणार्थ सिद्धान्ती कहता है—

तच्च व्याप्तिज्ञानं विह्निविषयकज्ञानांश एव करणम् , न तु पर्वतिविषयकज्ञानांश इति पर्वतो विह्निमानिति ज्ञानस्य वह्नयंश एवानुमितित्वं न पर्वताद्यंशे, तदंशे प्रत्यक्षत्वस्योपपादितत्वात् ।

अर्थ — और वह व्याप्तिज्ञान विह्निविषयक ज्ञान अंश में ही करण है, पर्वतिविषयक ज्ञान अंश में नहीं। इसिलये 'पर्वतविष्निम्न है' इस ज्ञान को विद्व अंश में ही अनुमितिस्व है, पर्वत आदि अंश में नहीं। पर्वत आदि अंश में उस ज्ञान को प्रस्यच्चस्व है। यह हमने प्रस्यच्चपरिच्छेद में उपपादन किया है।

विवरण—प्रस्यच परिच्छेद में — जिस अनुमितिज्ञान में पच, इन्द्रियसिक्टिष्ट रहता है उस अनुमितिज्ञान में अनुमित विद्व-आदि अंश में ज्ञान
को अनुमितिख रहता है और इन्द्रियसिनकृष्ट पर्वत आदि अंश में प्रत्यच्तव
रहता है — उपपादन किया है। 'मैं पर्वत को देखता हूँ और विद्व का
अनुमान करता हूँ' यही अनुभव में आता है। इसिल्ये वहां अनुमिति और
प्रस्यच, दो प्रकार का ज्ञान मानना पड़ता है। जातिख, उपाधिख आदि
सार्किकों की परिभाषा में कोई प्रमाण नहीं है, यह पीछे कह चुके हैं। इसकारण एक ही ज्ञान में अंश भेद से परोचिख तथा अपरोचिख के होने में कोई
विरोध नहीं है।

उपर्युक्त उपपादन से 'भनुमिति में कारण व्याप्तिज्ञान है' यह सिद्ध होने पर भी न्याप्ति का स्वरूप क्या है? यह प्रश्न पैदा होता है। इसिल्ये ग्रन्थकार अग्रिम ग्रन्थ से ज्याप्ति का स्वरूप बताते हैं।

व्याप्तिश्र अशेषसाधनाश्रयाश्रितसाध्यसामानाधिकरण्य-रूपा। सा च व्यभिचारादर्शने सित सहचारदर्शनेन गृद्यते। तच्च सहचारदर्शनं भूयो दर्शनं सक्चद्दर्शनं वेति विशेषो नादर-णीयः सहचारदर्शनस्यैव प्रयोजकत्वात्।

अर्थ-अशेष साधनों का जो आश्रय, तदाश्रित जो साध्य, उससे हेतु का जो सामानाधिकरण्य—यही न्याप्ति है। और उस न्याप्ति का ग्रहण, न्यभिचार के अदर्शन के साथ सहचार के दर्शन से होता है। उस सहचारदर्शन में मूयोदर्शन या सकृहर्शन रूप विशेष का कोई आदर नहीं है क्योंकि उस न्याप्ति में प्रयोजक सहचारदर्शन ही है।

विवरण—ज्यासिस्वरूप क्या है ? यह प्रश्न है । उसका उत्तर यह है कि—'अशेपसाधनाश्रयाश्रितसाध्यसामानाधिकरण्यम् ।' इसका अर्थ इस प्रकार है—अशेप = समस्त, साधन = धूम, के आश्रय = पर्वत आदि, के आश्रित = अग्न्यादि साध्य, के साथ हेतु का (धूम का) सामानाधिकरण्य ही जिसका रूप है, वह ज्यासि है । इसी का निष्कृष्ट लच्चण इस प्रकार है—'साधनतावच्छेदकावच्छिन्नसाधनाश्रयाश्रितसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यरूपा' इस लच्चण का समन्वय इस प्रकार होगा । 'बिह्ममान् धूमात् इस अनुमिति में धूम, साधन है । साधनता, धूमनिष्ठ है । साधनता का अवच्छेदक धूमन्व है । उस धूमन्व से अवच्छिन्न (पर्वत, चन्वर, आदि मिन्न-भिन्न स्थान के साधनरूप) धूम ज्यक्तियां हैं । उनकी आश्रय पर्वत आदि प्रवार्थ हैं, उन्हीं का आश्रय की हुई, साध्यतावच्छेदकरूप विद्वत्व से

अविष्ठिनन विद्वरूप साध्य व्यक्तियों, के साथ भूमव्यक्तियों का सामानाधि-करण्य ( पर्वतादि समान अधिकरण पर वृत्तित्व ) होना ही ज्याप्ति का स्वरूप है। अर्थात् पर्वत आदि पत्त पर धूम और अग्निका होना 'यत्र-यत्र धूमः तत्र तत्र वहिः' इस आकार का जो सामानाधिकरण्य ( एकाधिकरणवृत्तिःव ) वही ज्याप्ति का स्वरूप है। इस प्रकार ज्याप्ति का छन्नण करने से, किसी एक वह्नयादि साधन व्यक्ति के आश्रय महानसादि में रहनेवाले किसी एक धूमादि साध्य का सामानाधिकरण्य ग्रहण कर 'पर्वतो धूमवान् वह्नेः' यह यदि किसी ने अनुमान किया तो विह्नरूप असद्हेतु में व्याप्तिलक्षण की अति-व्यासि होगी-ऐसी आशंका करने पर उसका निवारण इस प्रकार होगा-महानस में अग्नि है, इसिलये महानस उसका आश्रय है। महानस में उसके आश्रय से धूम भी रहता है। इसिंछए महानस की अग्नि को साधन बनाकर. और महानस के ही धूम को साध्य बनाकर उन दोनों का सामानाधिकरण्य है अर्थात् ये दोनों एक ही अधिकरण महानस में रहते हैं। इसी आधार पर जहां अग्नि वहां धूम, ऐसी व्याप्ति मानकर (१) पर्वत धूमवान है (२) क्योंकि उसपर अग्नि है' यह अनुमान यदि कोई करे तो इसमें अग्नि रूप हेतु सत् न होकर असत् है, क्योंकि विह्न व्याप्य धूम की तरह धूम व्याप्य विह्न नहीं है। अयोगोलक में (तपाकर लालकिये हुए लोहेके गोले में ) अग्नि होता है, किन्तु धूम नहीं होता। इसिलये विद्व सत् हेतु नहीं है, किन्तु व्यभिचारी है। यहां पर साधनतावच्छेदक (विद्वारत) से अविच्छन्न-समस्त विद्वर्यो के आश्रय महानस, पर्वत, तप्तायोगोलक इ० इनमें से अयोगोलक रूप आश्रयपर साध्यतावच्छेदक (धूमत्व) से अवच्छित्र हुआ एक भी धूम नहीं है। इस कारण उनका (विद्व और धूम का ) पूर्वोक्त सामानाधिकरण्य नहीं दिखाया जा सकता। इसिलये न्याष्ट्रिका छत्तण विद्व रूप असत् हेतु पर अतिब्याप्त नहीं है।

रांका— ऐसी व्याप्ति का ग्रहण किस प्रमाण से होता है ? तर्क से उसका ग्रहण नहीं हो सकता। क्योंकि व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना रूप जो तर्क है, वह व्याप्ति के अधीन है। सहचारदर्शन से भी व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो सकता। क्योंकि दो पदार्थों का साहचर्य एक बार या बार-बार दीखने पर भी उसका (साहचर्य का) किचित् व्यभिचार भी दिखाई देता है। इस शंका का समाधान 'सा च०' ग्रन्थ से किया है। व्यभिचार के अदर्शन के साथ सहचार दर्शन से उस व्याप्ति का ग्रहण किया जाता है। जैसे धूम अगिन का व्यभिचार दिखाई न देते हुए उनका सहचार दीखने से ही धूम बह्वि व्याप्य है, यह ज्ञान होता है। जहाँ धूम हो वहां अगिन अवस्य ही होती है। धूम है और अगिन न हो, यह कभी नहीं होता।

इस रीति से धूम और अग्नि के व्यभिचार का अनुभव न आकर सहचार के अनुभव होने से ही धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है। दो पदार्थों का नियमेन एकत्र दीखना ही सहचारदर्श है। चाहे वह अनेक बार देखने से हुआ हो या एकबार के देखने से हुआ हो। केवल व्यभिचारशून्य सहचार दर्शन की आवश्यकता है अर्थात् जिनका सहचार ज्ञात हुआ हो उनकी व्याप्ति का प्रहण होता है और जिनका सहचार ज्ञात नहीं हुआ उनकी व्याप्ति का प्रहण नहीं होता। इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा सहचार इर्जन ही व्याप्ति ज्ञान में हेतु है, यह लाधव से सिद्ध होता है। इसलिये सहचारदर्शन में ही व्याप्ति का प्रयोजकत्व है। भूयो दर्शन या सकृदर्शन उसमें प्रयोजक नहीं है।

इसरीति से अनुभिति में ज्याप्तिज्ञान करण होने से उसे ही अनुमानस्व है। यह सिद्ध कर अब वेदान्त सिद्धान्त में नैयायिकों की तरह अनुमान का ब्रिविधस्व (तीन प्रकार) स्वीकार नहीं किया है, इस आशय से ब्रन्थकार कहते हैं—

तच्चानुमानमन्वियरूपमेकमेव । न तु केवलान्विय । सर्व-स्यापि धर्मस्यास्मन्मते ब्रह्मनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन अत्य-न्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकत्वरूपकेवलान्वियत्वस्यासिद्धेः ।

अर्थ—और वेदान्तमत में वह अनुमान अन्वियरूप एक ही है। केवला-न्विय नहीं। क्योंकि हमारे मत में समस्त धर्म, ब्रह्मनिष्ठ अत्यन्ताभाव के प्रतियोगी होने से, जिस अनुमान का साध्य, अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी हो ऐसे केवलान्वयी की असिद्धि है।

विवरण—नैयायिक केवलान्वयि, केवलन्यतिरेकि और अन्वयन्यतिरेकि मेदसे तीन प्रकार का लिंग (हेतु) मानते हैं। किन्तु वेदान्त सिद्धान्त में अन्वयिरूप एक ही लिङ्ग का स्वीकार किया गया है। अन्वयिरूप का अर्थ है अन्वयमुख ब्यासिज्ञानरूप।

रांका—नैयायिकों के बताये हुए लिंग के तीन भेद लोक में प्रसिद्ध हैं, तब आप एक ही प्रकार का अनुमान किस तरह स्वीकार कर रहे हैं ?

समाधान—नैयायिकों के पहले भेद का निराकरण 'नतु केवलान्वयि'-ग्रंथ से किया है। नैयायिकों के कथनानुसार—केवलान्विय लिंग हमें मान्य नहीं है। हम तो अन्वियरूप एक ही लिंग मानते हैं। क्योंकि उनके स्वीकृत केवलान्विय लिंग का साध्य, अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होता है, अर्थात् केवलान्विय लिंग का साध्य, कभी भी अत्यन्ता-भाव का प्रतियोगी नहीं हुआ करता। (केवलान्विय लिंग के साध्य का अभाव कभी नहीं रहता)। परन्तु हमारे मत में ऐसा कोई साध्य पदार्थ ही संभव नहीं है। वयों कि 'नेहनानास्ति किञ्चन' इस श्रुति से ब्रह्मातिरिक्त समस्त वस्तुओं में ब्रह्मनिष्ठ अध्यन्ताभाव का प्रतियोगिष्व रहता है। अर्थात् ब्रह्म में रहने वाला समस्त वस्तुओं का जो अध्यन्ताभाव, उसकी प्रतियोगिता समस्त वस्तुओं में है। (ब्रह्म में कोई भी द्वैत वस्तु नहीं होती) इस कारण अध्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यक ऐसे केवलान्वियत्व की सिद्धि नहीं हो पाती।

इस प्रकार नैयायिकाभिमत तीनों लिङ्गों में से केवलान्वभी रूप पहले भेद का निराकरण कर केवल व्यतिरेकी रूप दूसरे भेद का निराकरण करते हैं—

नाष्यनुमानस्य व्यतिरेकिरूपत्वम् । साध्याभावे साधना-भावनिरूपितव्याप्तिज्ञानस्य साधनेन साध्यानुमितावनुपयोगात् । कथं तर्हि धूमादावन्वयव्याप्तिमविदुपोऽपि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञाना-दनुमितिः ? अर्थापत्तिप्रमाणादिति वक्ष्यामः ।

अर्थ — केवलव्यतिरेकि अनुमान भी नहीं हो सकता (अनुमान में केवलव्यतिरेकि रूपता भी नहीं है) क्योंकि साध्य के अभाव में साधनाः भाव निरूपित व्याप्तिज्ञान का, साधन के द्वारा साध्य की अनुमिति कर्तव्य होने पर (करनी हो तो) कोई उपयोग नहीं है।

शंका— धूमादि हेतु के होने पर अन्वय न्याप्ति का ज्ञान न रखने वाले न्यक्ति को भी न्यतिरेकन्याप्तिज्ञान से ही अग्नि की अनुमिति कैसे हो जाती है ?

समाधान—वह अनुमिति अर्थापत्ति प्रमाण से होती है यह हम आगे बतावेंगे।

विवरण—व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होने वाली अनुमिति का कारणत्व ही, व्यतिरेकित्व है। नैयायिकों ने व्यतिरेकव्याप्ति का परिष्कृत लज्ञण किया है—'साध्याभावव्यापकीभृताभाव-प्रतियोगित्वं-व्यतिरेकव्याप्तिः' साध्य का अभाव जहां हो वहां नियम से रहने वाला जो साधन का अभाव, उसका प्रतियोगित्व ही व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है। यथा—साध्य (अग्नि) का जहाँ अभाव रहता है वहां साधन (धूम) का भी अभाव रहता है। इसल्ये धूम, साध्याभावव्यापकीभृत अभाव का प्रतियोगी होता है। उसका इस प्रकार प्रतियोगी होना (जहां विह्न का अभाव हो वहां धूम का भी अभाव रहना) ही व्यतिरेकव्याप्ति है। धूम का सत्व (अस्तित्व) यदि हो तो वन्हि का भी सत्व (अस्तित्व) रहता है। इस

कारण ब्याप्य (धूम) से ब्यापक (बह्नि) की करूपना हो सकती है। परन्तु दो अभावों का कार्यकारणभाव और व्याप्यव्यापकभाव इसके विपरीत रहता है। यथा-जहां जहां वन्हि का अभाव रहता है, वहां वहां धूम का भी अभाव रहता है। इस कारण साध्य जो अग्नि; उसके अभाव से, साधन जो धूम; उसका अभाव, सिद्ध किया जाता है। परन्तु उसका अनुमिति के लिये क्या उपयोग ? अर्थात् कोई उपयोग नहीं। इससे अधिक से अधिक लाभ हुआ तो साध्य के अभाव से साधन का अभाव सिद्ध होगा, परन्तु साध्य की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि साधन से साध्य का अनुमान किया जाता है। यह प्रसिद्ध है, और उस अनुमिति में साध्य साधन का च्याप्तिज्ञान, उपयुक्त है। परन्तु साध्याभाव और साधनाभाव के-च्याप्तिज्ञान का अनुमिति में कोई उपयोग नहीं है। (१) पृथ्वी, इतर (अन्य) से भिन्न है, (२) गन्धवत्व के कारण, (३) जो इतर से भिन्न नहीं रहता, वह गन्धवत् भी नहीं रहता जैसे जलादि' इत्यादि केवल व्यतिरेकिलिंग के उदाहरण नैयायिकों ने दिये हैं। परन्तु वास्तव में ये सब उदाहरण, अर्थापत्ति प्रमाण के उदाहरण हैं। क्योंकि गन्धवन्व, इतर भेद का उपपादक है, अर्थात् पृथ्वी का गन्धवत्व ही 'पृथ्वी इतरों से भिन्न है' यह ज्ञान करा सकता है।

रांका—अन्वय व्याप्ति का ज्ञान न रहने पर भी व्यतिरेकव्याप्ति के ज्ञान से भी अनुमिति होती है। अर्थात् 'जहां धूम रहता है वहां अग्नि होता है' इत्याकरक अन्वय व्याप्ति का जिसे ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्ति को भी 'जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं है। इत्याकारक व्यतिरेकव्याप्तिज्ञान से भी अनुमिति हो सकती है। परन्तु अन्वयिरूप एक ही लिंग को मानने वाले आप के मत में वह अनुमिति कैसे उपपन्न हो सकेगी?

समाधान—जिसे अन्वयव्याप्ति का ज्ञान नहीं रहता उसे अर्थापित प्रमाण से अग्नि आदि का ज्ञान होता है। अनुमान से नहीं। इस कारण आप की उपर्युक्त शंका ही ठीक नहीं है। अर्थापितप्रमाण की आवश्यकता को हम आगे बतावेंगे। आप के व्यतिगेकि अनुमान का अर्थापित्त प्रमाण में अन्तर्भाव हो सकता है। इसिलिये व्यतिरेकि अनुमान, पृथक्तया मानने की कोई आवश्यकता नहीं।

अब नैयायिकों के माने हुए तीसरे भेद का निराकरण करते हैं

अत एवानुमानस्य नान्वयव्यतिरेकिरूपत्वं व्यतिरेकव्याप्ति-ज्ञानस्यानुमित्यहेतुत्वात्।

अर्थ-इसीलिये अनुमान को अन्यय व्यतिरेकिरूपता भी नहीं है। स्यों-कि व्यतिरेक्ष्याप्तिज्ञान में अनुमिति के प्रति हेतुख नहीं है। विवरण—जब कि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञान में अनुमिति जनकरव नहीं है
तब नैयायिकों द्वारा मानी हुई अन्वय, व्यतिरेकि—उभयरूपता, अनुमान में
संभव नहीं होती। क्योंकि अन्वयरूप और व्यतिरेकरूप दोनों में से एक अन्वयव्याप्ति ज्ञान से ही यदि अनुमिति हो सकती है तो व्यतिरेकव्याप्तिज्ञान को
अनुमिति के प्रति हेतु मानना व्यर्थ है। 'व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान को अनुमिति
के प्रति हेतुस्व नहीं है' यह बात केवल व्यतिरेकि का निराकरण करते समय
हम बता चुके हैं।

इस प्रकार 'अन्वयिरूप एक ही अनुमान है' यह सिद्ध कर अब उसका द्विविध्य बताते हैं—

तच्चानुमानं स्वार्थपरार्थभेदेन द्विविधम् । तत्र स्वार्थं त्कः मेव, परार्थं तु न्यायसाध्यम् । न्यायो नामावयवसमुदायः । अवयवाश्र त्रय एव प्रसिद्धाः—प्रतिज्ञाहेतृदाहरणह्नपाः, उदाहरः णोपनयनिगमनरूपा वा, न तु पश्चावयवह्नपाः । अवयवत्रये-णौव व्याप्तिपक्षधर्मतयोरुपदर्शनसम्भवेनाधिकावयवद्वयस्य व्यर्थन्वात् ।

अर्थ-और वह अनुमान, स्वार्थ और परार्थ भेद से दो प्रकार का (स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान) है। उनमें से स्वार्थानुमान तो बता ही खुके हैं। इसल्ये परार्थानुमान को ही बताते हैं। वह न्याय साध्य है। न्याय का अर्थ है अवयवों का समूह। अनुमान के अवयव तीन ही प्रसिद्ध है। प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण अथवा उदाहरण, उपनय और निगमन-उन अवयवों के ये तीन स्वरूप हैं। तार्किक लोग पांच अवयव मानते हैं। परन्तु हमारे मत में अनुमान के पांच अवयव नहीं हैं। क्योंकि उपर्युक्त किन्हीं तीन अवयवों से ही व्याप्ति और पद्मधर्मता का ठीक ठीक ज्ञान होने के कारण अधिक दो अवयवों की कहपना करना व्यर्थ है।

विवरण—अपने विवाद का विषय बने हुए अर्थ के साधक अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं। अर्थात् अपने मन में किसी विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट पदार्थ है या नहीं-ऐसा संशय उरपन्न होने पर जिस बाह्य प्रत्यच्च लिंग के ज्ञान से वह निवृत्त हो, वह स्वार्थानुमान है। इस स्वार्थानुमान को पहले ही ('व्यभिचार के अदर्शन के साथ सहचार के दर्शन से व्याप्ति का ग्रहण होता है' पीछे बताया है। यह ब्यप्ति ज्ञान ही स्वार्थानुमान है) बताखुके हैं।

दूसरी व्यक्ति के विवाद का विषय बने हुए पदार्थ के साधक अनुमान को परार्थानुमान कहते हैं। वह परार्थानुमान न्याय से सिद्ध होता है। यहां 'न्याय' शब्द का अर्थ अवयव समुदाय है, यह मूल में ही बताया है। अर्थात् अवयवघटित वाक्य ही 'न्याय' है। न्याय का परिष्कृत लक्षण इस प्रकार है-'भनुमान प्रयोजक वाक्यार्य ज्ञान जनकवाक्यत्वं न्यायत्वम्'-अनुमान प्रयोजक जो वाक्यार्थ ज्ञान, उसे उत्पन्न करने वाले वाक्य को ही न्याय कहते हैं। ऐसे ही न्याय से उत्पन्न हुए ज्ञान का प्रयोज्य ( कार्य ) व्याप्तिज्ञान है और वही परार्थानुमान है। परार्थानुमान के अवयव तीन ही प्रसिद्ध हैं। प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण, या उदाहरण, उपनय और निगमन । यथा-- 'पर्वत वहि-मान है' यह प्रतिज्ञा रूप अवयव का उदाहरण है। 'क्योंकि उस पर धूम है' यह हेतुरूप अवयव है। 'जो जो धूमवान् रहता है वह वह अग्निमान् रहता है, जैसे महानस' यह उदाहरण रूप अवयव है । 'वैसे ही यह पर्वत विह्नव्याप्य धूमवान है' यह उपनय रूप अवयव है। 'इसिलये वह अग्निमान है' यह निगमन रूप अवयव है। अनुमान के इन पांचों अवयवों को नैयायिक मानते हैं। परंतु वेदान्ती इस प्रकार पांच अवयव नहीं मानते। किन्तु धर्मभीमांसकों के तीन अवयवों का स्वीकार करते हैं। क्योंकि तीन अवयव समुदाय से ही ब्याप्ति और पचधर्मता (ब्याप्ति विशिष्ठ हेतु का पच पर रहना) का ज्ञान यदि होता है तो अधिक दो अवयवों को मानना व्यर्थ है। मीमांसकों के द्वारा स्वीकृत किये गये पूर्वोक दो पत्तों में से पहले पत्त में उपनय और निगमन का कार्य, हेतु और प्रतिज्ञा के द्वारा हो सकता है। और दसरे पच में हेतु और प्रतिज्ञा का कार्य, उपनय और निगमन से हो सकता है। इसिछिये प्रतिज्ञा और हेतु इन दो अवयवों को मानने पर उप-नय और निगमन रूप अधिक अवयवों के मानने की आवश्यकता नहीं है, और उनका स्योकार करने पर प्रतिज्ञा और हेतु रूप अवयवों की आवश्यकता नहीं होती। अनुमिति ज्ञान के उपयुक्त ज्ञान को पैदा करना ही सब अवयवीं का कार्य है।

इस प्रकार अनुमान का निरूपणकर उसका प्रकृत प्रसंग में उपयोग बताते हैं—

एवमनुमाने निरूपिते तस्माद् ब्रह्मभिन्ननिखिलप्रपश्चस्य मिथ्यात्विसिद्धः। तथा हि, ब्रह्मभिन्नं सर्वं मिथ्या, ब्रह्मभिन्नत्वा-द्यदेवं तदेवं यथा शुक्तिरूप्यम्। न च दृष्टान्तासिद्धिः, तस्य साधितत्वात्। न चाप्रयोजकत्वं शुक्तिरूप्यरज्जुसपीदीनां मिथ्यात्वे ब्रह्मभिन्नत्वस्यैव लाघवेन प्रयोजकत्वात्। अर्थ—इस रीति से अनुमान का निरूपण कर चुकने पर अब उसी अनुमान के द्वारा ब्रह्म भिन्न समस्त प्रपञ्च की मिथ्यास्व सिद्धि हो जाती है। तथाहि—ब्रह्मभिन्न (ब्रह्म से भिन्न) सर्व (समस्त पदार्थ जात) मिथ्या (असस्य) है। क्यों कि वह सब ब्रह्मभिन्न है। जो ब्रह्मभिन्न रहता है वह मिथ्या होता है, जैसे शुक्तिरूप्य। 'इस अनुमान में तीसरे दृद्दान्त रूप अवयव की सिद्धि नहीं होती'। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये। क्यों कि शुक्तिरूप्य का मिथ्यास्व हमने प्रस्यत्त प्ररिच्छेद में सिद्ध कर दिखाया है। उसी तरह 'ब्रह्मभिन्नस्व' हेतु अप्रयोजक (साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ) है, यह कहना भी ठीक नहीं क्यों कि शुक्तिरूप्य, रज्जुसर्प आदि के सिथ्यास्व में लाघव से ब्रह्मभिन्नस्व हेतु में ही प्रयोजकत्व है।

विवरण—यहां तक अपने पत्त में अनुमान का स्वरूप क्या है—
यताया। इस तरह के अनुमान से ही 'ब्रह्मभिन्न सर्व प्रपंच मिथ्या है,' यह
सिद्ध होता है। मीमांसकों को मान्य ऐसे दो पत्तों में से प्रथम पत्त, हमें
अधिक संमत है इसिल्ये प्रतिज्ञादि अवयव त्रयात्मक वाक्य का मूल में
उपयोग किया गया है। इस अनुमान में 'ब्रह्मभिन्न सर्व' पत्त है। इसमें 'सर्व'
शब्द का प्रयोग, शुक्तिरूप्यादि उदाहरण में सिद्धसाधन दोष के निवारणार्थ
किया गया है। और ब्रह्म में वाध प्रसंग के निवारणार्थ 'ब्रह्मभिन्न' कहा गया है।
रज्जुसर्पादि उदाहरणों में मिथ्यात्वरूप साध्य की सिद्ध होने पर भी सिद्धसाधन दोष नहीं आ पाता। क्योंकि अन्यान्यवादियों ने भी 'वाक् और
मन दोनों अनित्य हैं' प्रतिज्ञा में अंशतः सिद्ध साधन दोष का स्वीकार
किया है।

दांका-शिक्षरूप के मिथ्यात्व में कोई प्रमाण न होने से शिक्षरूष्य का हृपान्त असिद्ध है। उसके मिथ्यात्व में अनुमान प्रमाण कहें तो अनवस्था दोष होगा।

सभाधान—शुक्तिरूप्य के मिध्यास्व का प्रतिपादन हमने प्रथम परिच्छेद में किया है। इसिलये दृष्टान्त असिद्ध नहीं है।

रांका—यह अनुमान अप्रयोजक है अर्थात् सर्व, ब्रह्मभिषा रहे, परनतु मिथ्या नहीं। इससे अन्यान्य पदार्थों में सत्यत्व होने पर भी ब्रह्मभिन्नत्व हो सकता है।

समाधात—यह शंका ठीक नहीं। क्योंकि शुक्तिरजतादि के मिध्यास्व में कारण, अविद्या से अतिरिक्त दोषजन्यस्व न होकर लाघव से ब्रह्मभिन्नस्व ही है। ऐसा लाघवरूप अनुकूल तर्क होने से अनुमान, मिध्यास्व साधन में अप्रयोजक नहीं है। हांका—शुक्तिरूप्यादि प्रातिभासिक पदार्थों में जो प्रत्यचसिद्ध मिध्यात्व है, उसका क्या लच्य है ? जिस मिध्यात्व को आप समस्त प्रपंच में अनुमान से साधन करना चाह रहे हैं।

इस शंका का समाधान-

मिथ्यात्वं (२) च स्वाश्रयत्वेनाभिमतयावन्निष्ठात्यन्ता-भावप्रतियोगित्वम् । अभिमतपदं वस्तुतः स्वाश्रयाप्रसिद्ध्या असंभववारणाय । यावत्पदमर्थान्तरवारणाय । तदुक्तम्—

सर्वेपामेव भावानां स्वाश्रयत्वेन सम्मते।

प्रतियोगित्वमत्यन्ताभावं प्रति मृषात्मता ॥ इति । चि० ७।

अर्थ—मिध्यास्य से यह विवित्ति है कि स्वाश्रय से अभिमत जितनी वस्तु हो, तिन्नष्ठ (उसमें रहनेवाला) अस्यन्ताभाव का प्रतियोगित्व। इस मिध्यास्व के लत्तण में 'अभिमत' पद, वस्तुतः स्वाश्रय की अप्रसिद्धि होने से उसपर आनेवाले असंभव दोप की निवृत्ति करने के लिये है और 'यावत' पद, अर्थान्तर का निवारण करने के लिये हैं। इसविषय में चित्सुली में इस प्रकार कहा है—'स्वाश्रय से सम्मत पदार्थ में स्थित अस्यन्ताभाव का सब पदार्थों में प्रतियोगित्व रहता है, यही सब पदार्थों का मिध्यात्व है।

विवरण-घटादि किसी कार्य की समवाय से रिथति, कपालादि अपने कारण प्रदेश के अतिरिक्त प्रदेश में नहीं हुआ करती। अर्थात् कपाल, तन्त आदि कारण, जिस स्थान में होते हैं उससे भिन्न स्थान में घट, पट आदि कार्य हुआ करते हैं ऐसा कोई नहीं मानता, और वे कार्य, कपालादि कारणों में भी नहीं रहते, यह प्रमाण सिद्ध है। परन्तु उसके विपरीत प्रत्यन्न दिखाई देते हैं। इसंछिये सब कार्य मिध्या हैं। इस विषय में "यदसद्भासमानं तिमध्यास्व नगजादिवत्।" जो वास्तव में न हो कर भी भासता हो वह मिथ्या है। जैसे स्वप्नगजादि। यह सांप्रदायिकों का अभ्यपगम है ब्रह्मिश्नन समस्त पदार्थों का मिथ्यास्व बतानेवाले अनुमान प्रमाण का उपन्यास ऊपर हम कर ही चुके हैं। 'परन्तु उस अनुमान का प्रत्यच प्रमाण से बाध होता है, क्यों कि छृष्टि में सभी पदार्थ प्रध्यक्त प्रतीत होते हैं। इसिळिये पूर्वोक्त अनुमान से उनका मिध्यास्व सिद्ध नहीं हो सकता' परनतु यह आचेप उचित नहीं है। क्योंकि चन्द्रविस्व, एक प्रादेशमात्र हमें प्रत्यत्त दीखता है। परनत शब्द प्रमाण से उस प्रत्यच प्रत्यच का वाध हो जाता है। इससे जो प्रत्यच दिखाई दे वह सत्य ही है, यह नियम नहीं। 'नेह नानास्ति किञ्चन' इस शहा में नानास्व ( द्वैत ) का छेश तक नहीं है। इत्यादि अर्थ के आगम, ब्रह्म

भिन्न वस्तु का निपेध करते हैं। इस कारण समस्त द्वैत, मिथ्या है, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार हमने यहां पर घटादि पदार्थों के मिथ्यास्य का केवल दिग्दर्शन करा दिया है।

अव मूल प्रनथ को विवृत करते हैं-

स्वाश्रयस्य से अभिमत जितना पदार्थ हो उसमें स्थित जो 'स्व' का ( आ-श्रितका ) अस्यन्ताभाव, उसका प्रतियोगिस्त्र ही मिथ्यास्त्र है । भाव रूप से स्वीकार किये हुए घटादि पदार्थों के आश्रय रूप से ( अधिकरण ) अश्रिमत कपालादि उपादान कारणभूत पदार्थ में विद्यमान, वास्तविकरूपसे ( वस्तुतः ) घट का जो अस्यन्ताभाव, उसका प्रतियोगिस्त्र ( घट का वस्तुतः वहां न रहना ) ही मिथ्यास्त्र है । इसी का प्रकृत विषय से संबंधित दूसरा उदाहरण-उपर्युक्त लक्षण में 'स्व' शब्द से समस्त प्रपञ्च की विवक्षा है । उसके आश्रय रूप से ब्रह्म है । इस प्रकार स्वाश्रयस्त्र से अभिमत ब्रह्म में स्थित समस्त प्रपंच का अस्यन्ताभाव, उसका प्रतियोगिस्त्र समस्त प्रपंच है । अर्थात् ब्रह्म में प्रपञ्च का लेश तक नहीं है, यही प्रपंच का मिथ्यास्त्र है ।

रांका—इस मिथ्यात्व के लक्षण में 'अभिमत' पद का क्यों निवेश किया है ? 'स्वाश्रययावन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्' इतना ही मिथ्यात्व का लक्षण किया जाय।

समाधान—ऐसी शंका करना ठीक नहीं। क्योंकि सभी स्वाश्रयों में स्वारयन्ताभाव का असंभव (स्वयं के ही अत्यन्ताभाव का जो असंभव, उसका निवारण करने के लिये लच्चणमें 'अभिमत' पद की आवश्यकता है। अन्यथा 'जितना भी स्वाश्रय' शब्द से शुक्त्यादि भी गृहीत हो सकते हैं, उनमें रहने वाला जो अत्यंताभाव अर्यात् शुक्त्यादिकों का ही अत्यन्ताभाव लेना होगा, परन्तु यह तो असंभव ही है। इसलिये लच्चण, असंभव दोष से दूषित होता है, उसके निवारणार्थ 'अभिमत' पद का निवेश, लच्चण में किया गया है। वस्तुतः शुक्त्यादि, रजतादिकों का आश्रय नहीं है, तथापि 'इदं रजतम्' यह अम होने पर शुक्ति को उसका आश्रय मानना पदता है। इस प्रकार स्वाश्रयन्व से अभिमत शुक्ति आदि पदार्थों में जो रजतादिकों का अत्यन्ताभाव उसका प्रतियोगित्व, शुक्तिरूप्यादिकों में है, इसलिये लच्चण में 'अभिमत' पद का निवेश करना उचित ही है।

इांका-यदि 'अभिमत' पद के निवेश करने से ही मिध्यास्व छन्नण का निर्वाह हो जाता है तो पुनः 'यावत्' पद के निवेश की क्या आवश्यकता ?

समाधान—लच्चण में 'अभिमत' पद के निवेश करने पर भी जबतक 'बावत्' पद का निवेश न किया जाय तब तक लच्चण निर्दुष्ट नहीं हो पाता।

लक्षण में 'यावस' पद के निवेश न करने पर कपि संयोग के आश्रय रूप से अभिमत जो वृत्त है, उस पर मूळावच्छेदसे ( मूळ प्रदेश में विद्यमान ) विद्य-मान जो कपि संयोग का अत्यन्ताभाव, उसका प्रतियोगित्व शाखावच्छेद से विद्यमान कपिसंयोग में है। इस कारण सामानाधिकरण्यरूप अर्थान्तर की सिद्धि हो जाती है। इस अर्थान्तर के निवारणार्थ छत्तण में 'यावत्' पद का अवश्य निवेश करना चाहिये। जिससे, स्वाश्रयत्व से अभिमत जितना भी बाखादि पदार्थ है उसमें कपि संयोग का अत्यन्ताभाव नहीं है। इस कारण अस्यन्ताभाव का प्रतियोगी, किपसंयोग नहीं वन पाता । इसलिये 'अर्थान्तर-सिद्धि रूप दोष नहीं है। हमारे मत में 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभतः' पूर्वोक्त सत्य ज्ञानानन्त लज्जण ब्रह्माख्य आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। ऐसी श्रुति होने से तार्किकों के द्वारा निस्य माने गये आकाशादि में भी जन्यत्व ज्ञात होता है। जन्य होने से वे कार्य हैं। कोई भी कार्य, अपने कारण के आश्रित रहता है। इस कारण आकाशादि सभी कार्य, ब्रह्मरूप आश्रय में स्थित हैं। इसिछिये पूर्वोक्त छन्नण पर अन्याप्ति दोप नहीं आपाता। यह लक्षण, प्राचीन विद्वानों को भी सम्मत है। इस विषय में 'सर्वेषामेव' इस्यादि चित्सुखाचार्यं की कारिका उद्भृत की गई है।

इस प्रकार प्राचीन वेदान्तियों के द्वारा किये गये जगन्मिध्यास्व साधक अनुमान का उपपादन कर, नवीन वेदान्तियों का मिध्यास्व के अनुमान का प्रकार बताते हैं—

यद्वा अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी पटत्वात् पटान्तरवदित्याद्यनुपानं मिथ्यात्वे प्रमाणम् । तदुक्तम्— अंशिनः स्वांशगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः ।

श्रंशित्वादितरांशीवदिगेषैव गुणादिषु ॥ इति । चि० ८ ।

अर्थ — अथवा (१) यह पट, एतत्तनतुनिष्ठ अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी है। (२) क्यों कि उसमें पटत्व है। (३) अन्य पट के समान। यह अनुमान, मिध्यात्व में प्रमाण है। इस विषय में चित्सुखाचार्य ने इस प्रकार कहा है—(१) अवयवी पदार्थ में उसके अवयव में विद्यमान जो अत्यन्ताभाव, उसकी प्रतियोगिता होती है। (२) क्यों कि उसमें अवयवित्व है। (३) अन्य अवयवी के समान। गुणादिकों के मिध्यात्व का अनुमान करने का यही मार्ग है।

विवरण-यहां '(१) यह पट, इस तन्तुनिष्ठ अध्यन्ताभाव का प्रति-योगी है। (२) क्योंकि उसमें पटस्व है। (३) अन्य पटों के समान हिस अनुमान में 'अयं पटः' इस शब्द से वह पूरा (सम्पूर्ण) पट विविश्तित है। उस का उसी पट में विद्यमान किसी एक तन्तु में अत्यन्ताभाव है। इस कारण वह पट, एक तन्तु में विद्यमान अपने अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी होता है। यहां पर एक तन्तु के अवच्छेद से रहने वाला पट का जो अत्यन्ताभाव, वह 'तादाक्ष्य सम्बन्ध से रहता है, यह समझना चाहिये जिससे पहले की तरह अर्थान्तरता नहीं हो पायगी। यथा—एक तन्तु पर संयोग संबन्ध से जैसे पट रहता है वैसे ही उस पट का अत्यन्ताभाव भी रहता है। अतः प्रतियोगी और उसके अभाव का सामानाधिकरण्य ही अर्थान्तर है। और इस अनुमान से उसी की सिद्धि होती है। मिध्यात्व की सिद्धि नहीं हो पाती। परन्तु 'तादाक्ष्य संबन्ध से वृत्ति' विशेषण देने पर, अर्थान्तर की सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि तादाक्ष्य सम्बन्ध से ही अभाव लेना अभीष्ट होने से संयोग संबंध से अभाव का ग्रहण ही नहीं किया जा सकेगा।

इसी तरह एक और व्यधिकरण-धर्मानविच्छुन्न-प्रतियोगिताकस्व' विशेषण, अस्यन्ताभाव में जोड़ देना चाहिये। (व्यधिकरण धर्माविच्छुन्न अभाव का ग्रहण करने पर अर्थान्तर नहीं होता)। तथा हि—तन्तु पर तादास्य—सन्वन्ध से तथा पटत्व धर्म से पट का अस्यन्ताभाव न रहने पर भी 'घटस्व' धर्म से वह रहता है क्योंकि 'घटस्वेन पटो नास्ति' इस तन्तु पर घटस्वरूप से पट नहीं है, प्रतीति होती है। ऐसे अभाव को ही ब्यधिकरण-धर्माविच्छुन्न-प्रतियोगिताक अभाव कहते हैं। अर्थात् 'घटस्वेन पटो नास्ति' इस अभाव की पट में रहने वाली जो प्रतियोगिता, वह पट से व्यधिकरण (पट पर न रहने वाले घटस्व) धर्म से, अवच्छिन्न (युक्त) है। ऐसे अभाव का ग्रहण कर मिध्यात्व-साधक पूर्वोक्त अनुमान से तन्तु पर घटस्वेन पट का अभाव क्ष्म अर्थान्तर की ही सिद्धि होती है। इस दोप के निवारणार्थ 'व्यधिकरण धर्म से जिसकी प्रतियोगिता अवच्छिन्न नहीं है' इतना विशेषण लगा कर अस्यन्ताभाव का ग्रहण करना चाहिए। जिससे व्यधिकरणधर्मावच्छुन्न अमाव को लेकर अर्थान्तरसिद्धि रूप दोष, उपर्युक्त अनुमान पर नहीं आता। क्योंकि अब उस अभाव का ग्रहण ही नहीं हो सकेगा।

अव 'पटः' शब्द से जिस किसी भी पट को पत्त न बनाकर 'अयं पटः' इसे पत्त बनाया है। कारण यह है कि जिस किसी पट को पत्त बनाकर 'एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभाव-प्रतियोगित्व' को साध्य किया जाय तो वहीं अर्थान्तर दोष पुनः प्राप्त होता है। क्योंकि अन्य कोई भी पट, प्तत्तन्तुनिष्ठ नहीं होता। इसिलये 'अयं पटः' इतना पत्त कोटि में रखना पड़ा। इसी प्रकार इसी दोष के निवारणार्थ 'प्तत्कालीनत्व' विशेषण भी देना चाहिये।

इसपर कदाचित् आप यह कहें कि 'इस तन्तु में पटका समवाय है' इस प्रश्यच अनुभव का बाध होगा। परन्तु यह भी उचित नहीं। क्योंकि प्रत्यच प्रमाण, श्रम और प्रमा दोनों के लिये साधारण होने से 'चन्द्र प्रादेशमात्र हैं' इस प्रत्यच अनुभव का शास्त्र से जैसा बाध होता है वैसे समवाय के प्रत्यच का कहीं बाध तो नहीं होता, इस प्रकार के सन्देह मात्र से ही समवाय का प्रत्यच, बाधित समझा जाता है। इसलिये तन्तु और पट के समवाय के प्रत्यच का बाध रूप दोष नहीं होता। इस विषय में चित्सुखाचार्य की सम्मति ऊपर निर्दिष्ट कर ही चुके हैं। इमीप्रकार अन्यान्य अनुमानों में भी बताया जा सकता है। 'रूप, रूपी पदार्थ में विद्यमान अपने अत्यन्ताभाव का प्रतियोगि है। क्योंकि उसपर गुणत्व है। स्पर्श के समान। किया आदि में भी ऐसी ही अनुमानों की करूपना कर लेनी चाहिये।

किन्तु भाषका यह मिध्यात्वानुमान 'सन् घटः' इत्यादि प्रत्यच प्रमाण से बाधित होता है। यह दांका और उसका समाधान ग्रन्थकार स्वयं करते हैं—

न च घटादेमिंथ्यात्वे सन् घट इति मत्यक्षेण बाधः।
अधिष्ठानत्रह्मसत्तायास्तत्र विषयतया घटादेः सत्यत्वासिद्धेः।
न च नीरूपस्य ब्रह्मणः कथं चाक्षुपादिज्ञानिषयतेति वाच्यम्।
नीरूपस्यापि रूपादेः प्रत्यक्षविषयत्वात्। न च नीरूपस्य
द्रव्यस्य चक्षुराद्ययोग्यत्विमिति नियमः। मन्मते ब्रह्मणो द्रव्यत्वासिद्धेः। गुणाश्रयत्वं समवायिकारणत्वं वा द्रव्यत्विमिति
तेऽभिमतम्। न हि निर्गुणस्य ब्रह्मणो गुणाश्रयता नापि
समवायिकारणता, समवायासिद्धेः। अस्तु वा द्रव्यत्वं ब्रह्मणः,
तथाऽपि नीरूपस्य कालस्येव चाक्षुपादिज्ञानविषयत्वेऽपि न
विरोधः।

अर्थ — घटादि ब्रह्मभिन्न पथार्थों में, ब्रह्मभिन्नत्व होने से ही मिध्यात्व है, इस प्रकार अनुमान करने पर 'सन् घटः'—विद्यमान-घट,—इस प्रत्यच ज्ञान से उसका बाध होता है, यह कहना ठीक नहीं प्रतीत होता । क्योंकि यह 'विद्यमान घट' इस ज्ञान में अधिष्ठानरूप ब्रह्मसत्ता विषय है इस कारण उस सत्ता से पृथक स्थित घटादि पदार्थों के सत्यत्व की सिद्धि तहीं होती ।

इस पर आप यदि पूछें कि रूपरहित ब्रह्म, चाचुप ज्ञानका विषय कैसे होता है ? तो उसका उत्तर यह होगा कि रूपरहित रूप में प्रस्यचिषयता जैसी आपने मानी है। वैसी ही रूपरहित ब्रह्म में चाच्चपज्ञान-विषयता के होने में कोई विरोध नहीं है।

परन्तु नीरूप रूप, गुण है, और नीरूप द्रव्य में चाचुप प्रस्यच होने की योग्यता नहीं होती—ऐसा हमारा विशेष नियम है, तो यह कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि हमारे मत में ब्रह्म, द्रव्य नहीं है। कारण यह है कि 'गुणाश्रयस्य या समवायिकारणस्य को ही तार्किकों ने द्रस्य माना है।' परन्तु निर्गुण ब्रह्म में गुणाश्रयस्य का संभव नहीं। समवायिकारणस्य रूप छच्चण का ब्रह्म में संभव नहीं। क्योंकि समवाय नामक कोई पदार्थ ही नहीं है। अथवा 'तुष्यतु दुर्जनन्याय' से ब्रह्म को द्रव्य मान छेने पर भी जैसे रूप-रहित काल का प्रस्यच होता है वैसेही ब्रह्म का भी यदि चाचुप प्रस्यच हो तो इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

विवरण—"ब्रह्म से भिन्न समस्त प्रपंच मिथ्या" यह अनुमान उपर किया गया है। परन्तु ब्रह्म से भिन्न घट-पटादि समस्त पदार्थ, असत् न होकर, सत् हैं। यह अनुभव प्रत्यन्न है, और इस प्रत्यन्न ज्ञान से अनुमान का बाध हो जाता है।

परन्तु ऐसा समझना अनुचित है, क्यों कि 'सन् घटः' इत्यादि प्रत्यक्षज्ञान में सन् और घट ये दो विषय हैं। उनमें 'सन्' इस ज्ञान का विषय सत् ब्रह्म है और 'घट' इस ज्ञान का विषय, सद्भिन्न असत् घट है। इसि छिये 'सन् घटः' इस प्रत्यच्जान का विषय, अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता होने से, उससे भिन्न की (घटादि असत् पदार्थों की) सत्यता सिद्ध नहीं होती।

शंका-रूपरहित ब्रह्म का चाचुप प्रत्यच नहीं हो सकता, तब 'सन् घटः' इस प्रत्यच का विषय सन् ब्रह्म है, कैसे कह सकते हैं ?

समायान—'नीरूप पदार्थ का प्रत्यच नहीं होता' आपका यह नियम, अध्यभिचारी नहीं है, किन्तु व्यभिचारी है। क्यों कि रूप से रहित रूपादिकों का प्रत्यच होता है। अतः नीरूप पदार्थ का प्रत्यच ज्ञान नहीं होता, यह नियम व्यभिचरित है।

इस पर आप यह कहें कि 'रूपरहित रूपादि गुणों का प्रत्यच नहीं होता' ऐसा नियम हमारा नहीं है, किन्तु 'रूपरहित द्रव्य में चाच्चप प्रत्यच होने की योग्यता नहीं होती' यह नियम है।

तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारे मत में 'ब्रह्म' की द्रस्य में गणना नहीं है। अतः द्रव्य के विषय में आपका विशेष नियम होने पर भी हमारी कोई हानि नहीं है।

शंका-वहा में द्रव्यस्य नहीं है, यह आप कैसे कहते हैं ?

समाधान— तार्किकों ने द्रव्य के दो लक्तण दिये हैं, उन दोनों की ब्रह्म में संभावना न हो सकने से उसमें द्रव्यत्व नहीं है। आपके यहाँ 'गुणाश्रयत्वं द्रव्य'वम्'-गुण के आश्रय को द्रव्य कहा गया है। परन्तु 'साची चेता केवलो निर्गुण के आश्रय को द्रव्य कहा गया है। परन्तु 'साची चेता केवलो निर्गुण के (श्वे० ६-११) इस श्वित में ब्रह्म को स्पष्टतया निर्गुण कहा है। इसलिये सच्वादि गुणरहित ब्रह्म, रूपादि गुणों का भी आश्रय नहीं हो सकता क्योंकि वैशेषिकों को सम्मत रूपादि गुण, सच्वादि तीन गुणों के ही परिणाम हैं। इस कारण 'गुणाश्रयत्व' रूप द्रव्यलच्चण, ब्रह्म में घटित नहीं होता। 'समवाय' पदार्थ का अस्तित्व ही न होने से ब्रह्म में समवायिकारणत्व' रूप द्रव्य लच्चण भी ब्रह्म में घटित नहीं होता।

अथवा ब्रह्म में यथा कथंचित् द्रन्यत्व भान भी हैं तथापि 'नीरूप द्रव्य, प्रत्यत्त के योग्य नहीं होता' यह नियम नहीं वनाया जा सकता। क्योंकि 'इस काल में यहां घट नहीं है' इस प्रतीति के वल पर अध्वर मीमांसकों ने जैसे इन्द्रियविषयता, काल में स्वीकार की है, उसी प्रकार 'सन् घटः' इत्याकारक प्रतीति में अन्य किसी कारण के न होने से उस अनन्यथा—सिद्ध प्रतीति के वलपर हम भी ब्रह्म में चाचुपत्व स्वीकार करते हैं। इसलिये ब्रह्मच्यतिरिक्त पदार्थ की चाचुपता में ही 'महत्त्व के साथ उद्भूतरूपवत्त्व' प्रयोजक होता है। ब्रह्म की चाचुपता में नहीं।

"रूपरहित काल का प्रत्यच मानने पर 'आकाश में बलाका' इस प्रतीति के बलपर आकाश का भी चाचुप प्रत्यच कहना होगा" इस आशंका के कारण पूर्व समाधान में अरुचि होने से दूसरा समाधान कहते हैं—

यद्वा, त्रिविधं सन्त्रम्-पारमाथिकं व्यावहारिकं प्रातिभा-सिकं च। पारमाथिकं सन्त्रं ब्रह्मणः, व्यावहारिकं सन्त्रमा-काशादेः, प्रातिभासिकं सन्त्रं शुक्तिरजतादेः। तथा च घटः सन्तिति प्रत्यक्षस्य व्यावहारिकसन्त्रविषयत्वेन प्रामाण्यम्। अस्मिन्पक्षे च घटादेर्ब्रह्मणि निषेधो न स्वरूपेण, किन्तु पारमा-थिकत्वेनैवेति न विरोधः। अस्मिन्पक्षे च मिथ्यात्वलक्षणे पारमाथिकत्वाविक्छन्नप्रतियोगिताकत्वमत्यन्ताभावविशेषणं द्रष्ट-व्यम्। तस्मादुपपन्नं मिथ्यात्वानुमानमिति।

अर्थ-अथवा, पारमार्थिक, ब्यावहारिक और प्रतिभासिक भेद से तीन प्रकार का सन्त्व है। ब्रह्म का सन्त्व, पारमार्थिक है। आकाशादि भूत भौतिकों का सन्त्व, ब्यावहारिक है। शुक्तिरजत, स्वप्नगज आदि का सन्त्व, प्राति- भासिक है। इस कारण 'घटः सन्' इस प्रत्यच्च का प्रामाण्य, व्यावहारिक सन्त, उसका विषय होने के कारण है। इस पच्च में घटादिका ब्रह्म में स्वरूपतः निपेध नहीं किया जाता किन्तु परमार्थतः ही उसका निपेध किया जाता है। अतः कोई किसी प्रकार से विरोध नहीं होता। और इस पच्च में पूर्वोक्त मिथ्यास्व के उच्चण में, 'जिसकी प्रतियोगिता पारमार्थिकस्व से अविच्छन्न है' यह विशेषण, अत्यन्ताभाव में देना चाहिये। इस रीति से पूर्वोक्त मिथ्यास्वानुमान सर्वथा उपपन्न है।

विवरण—पारमार्थिकत्व, ज्यावहारिकत्व और प्रातिभासिकत्व—ये सब, विषयभेद के कारण एक ही सत्त्व के तीन प्रकार हैं। ब्रह्म का सत्त्व, पारमार्थिक है, आकाशादिकों का सत्त्व, ज्यावहारिक और रज्जु-सर्पादिकों का सत्त्व, प्रातिभासिक हुआ करता है। प्रातिभासिक सत्ता का, ज्यावहारिकसत्ता से वाध होता है, और ज्यावहारिक सत्ता का ब्रह्म की—पारमार्थिक सत्ता से वाध होता है। ब्रह्म की सत्ता का किसी से भी वाध न होने से वह पारमार्थिक है। 'घटः सन्'—घट विद्यमान है, इस प्रकार घटसत्ता का जो प्रत्यच्च अनुभव होता है उसका ज्यावहारिक सत्त्व विषय है और उस प्रत्यच्च में प्रामाण्य भी ज्यावहारिक सत्त्वविषयत्वेनेव ही है, अर्थात् ज्यावहारिक सत्त्व विषय है । पारमार्थिक सत्ता में ही उसे प्रामाण्य है। पारमार्थिक सत्ता में नहीं।

यदि आप ऐसा कहें कि सन्त्र की त्रिविधता के स्वीकार पन्न में वृत्त पर किपसंयोग और उसका अभाव दोनों का सामानाधिकरण्य जैसे सिद्ध होता है, वैसे ही ब्रह्म में घट और उसका अभाव दोनों का सामानाधिकरण्य सिद्ध होगा, परन्तु घटादिकों का उससे मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा।

तो उसपर हमारा यह उत्तर है कि ब्रह्म में घटादि पदार्थों का जो निषेध किया गया है, वह स्वरूपेण (व्यावहारिक रूप से = यह व्यावहारिक घट नहीं) नहीं किया गया है। किन्तु पारमार्थिक क्प से (यह घट पारमार्थिक = वास्तविक, नहीं) किया गया है। और 'जो जो पारमार्थिक से भिन्न रहता है, वह वह मिथ्या होता है' यह नियम है। घट, पारमार्थिक से भिन्न है, इस कारण घटादिकों के मिथ्यास्व के साथ कोई विरोध नहीं है।

रांका—इस त्रिविध सत्ता पत्त में 'स्वाश्रयस्वेनाभिमत यावत्' मिध्यास्व का लक्षण, उचित नहीं होगा। क्योंकि स्वाश्रयस्व से अभिमत यावत् (ब्रह्म) में व्यावहारिकस्व धर्म से घटादि के अभाव का संभव नहीं होता, इसल्ये उनमें अस्यन्ताभाव की प्रतियोगिता नहीं कह सकते।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि इस त्रिविध सत्ता पत्त में मिथ्याख लज्ञणगत अख्यन्ताभाव में विशेषण देना चाहिये, अर्थात् जिसकी प्रतियोगिता पारमाधिकस्व से अविच्छन्न है ऐसा अस्यन्ताभाव । ऐसा करने से छन्नण पर पूर्वोक्त दोष नहीं आवेगा । ब्रह्म में घटादि का अभाव ज्यावहारिकस्व रूप से हमें विविच्चित नहीं है । किन्तु पारमाधिकस्व रूप से या ज्यधिकरणधर्माविच्छन्न-प्रतियोगिताकस्व रूप से अभाव का ग्रहण करना है । अर्थात् व्यधिकरण धर्म से जिसकी प्रतियोगिता अविच्छन्न है, ऐसे अभाव का ही ग्रहण करना है । ब्रह्म में व्यावहारिकस्व रूप से घटादिकों के होने पर भी पारमाधिकस्व रूप से उनका ब्रह्म में अस्यन्ताभाव है ही । इस कारण पारमाधिकस्वाविच्छन्न प्रतियोगिताक स्वास्यन्ताभाव सामानाधिकरण्यस्'— पारमाधिकस्व धर्म से जिसकी प्रतियोगिता अविच्छन्न है ऐसे स्व के अस्यन्ताभाव का, स्व से सामानाधिकरण्य रहना ही मिथ्यास्व का निष्कृष्ट छन्नण सिद्ध होता है और वह घटादि में उपपन्न होता है । अतः मिथ्यास्व का अनुमान सर्वथा युक्तियुक्त है ।

॥ इति अनुमान-परिच्छेदः समाप्तः॥



## अथ उपमान-परिच्छेदः ३

प्रतिज्ञात छह प्रमाणों में से प्रत्यत्त और अनुमान प्रमाण का निरूपण किया गया। अब उद्देशक्रम के अनुसार क्रमप्राप्त उपमान प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं।

अथोपमानं निरूप्यते । तत्र साद्यप्रमाकरणमुपमानम् । तथा हिः नगरेषु दृष्टगोपिण्डस्य पुरुषस्य वनंगतस्य गवयेन्द्रि-यसन्तिकर्षे सित भवति प्रतीतिः, 'अयं पिण्डो सोसद्द्या' इति । तदनन्तरं भवति निश्चयः, अनेन सद्द्यी मदीया गौरिति । तत्रान्वयव्यतिरेकाभ्यां गवयनिष्ठगोसादृश्यज्ञानं करणं गोनिष्ठ-गवयसाद्द्यज्ञानं फलम् ।

अर्थ—अब उपमान प्रमाण का निरूपण किया जाता है। 'साहश्य प्रमा के करण' को उपमान कहते हैं। वह इस प्रकार है—जिस ब्यक्ति ने शहर में गोव्यक्ति को देखा हो वह अरण्य में जाकर जब 'गवय' को देखता है (चज़िरिन्द्रिय का गवय के साथ सिन्नकर्ष होता है) उस समय उसे 'यह व्यक्ति, गाय जैसी है' ज्ञान होता है। तदनन्तर उसे 'इस गवय जैसी ही मेरी गाय है' निश्चयात्मक ज्ञान होता है। इन दो ज्ञानों में से अन्वय और व्यतिरेक के बळ से गवय में होने वाळा जो गोसाहरयज्ञान (यह गवय, गाय जैसा है) है, वह करण (उपमान) है, और गोनिष्ट, गवय का साहरयज्ञान (इसके जैसी ही मेरी गाय है) फळ (उपमिति) है।

विवरण—अनुमान का निरूपण करने के अनन्तर उपमान प्रमाण ही निरूपण का विषय होता है। इसीलिये यहां उसके निरूपण की प्रतिज्ञा की है। निरूपण का अर्थ है—वस्तु के लक्षण, प्रमाण तथा स्वरूप का कथन करना। उनमें से यहाँ प्रथमतः उपमान का लक्षण कहना है इसलिये प्रन्थकार ने 'तत्र' शब्द का प्रयोग किया है। 'अनुमान' शब्द के समान ही अध्युत्पन्न उपमान शब्द, लच्य है और 'उपमीयते अनेन तत् उपमानम्' इस रीति से ब्युत्पन्न उपमान शब्द, लच्चण है। साहरय प्रमा (उपमिति) के करण (असाधारण-कारण) को उपमान प्रमाण कहते हैं। नगर में 'गाय' को देखा हुआ ब्यक्ति अरण्य में जाकर कदाचित् उसे 'गवय' पशु दिखाई देने पर 'यह प्राणी गाय जैसा है' इस प्रकार गवय में गाय का साहरय-ज्ञान होना ही उपमान है (यहा उपसान का स्वरूप है) इसके अनन्तर ही 'मेरी गाय

इस पशु जैसी ही हैं इस प्रकार होनेवाली साइश्य प्रमा को ही उपिमति कहते हैं। अर्थात् उपमानरूप साइश्यज्ञान और उपिमतिरूप साइश्यप्रमा के मध्य में अन्य कोई ज्यापार विद्यमान नहीं रहता। इसलिये 'असाधारणं कारणं करणम्' इतना ही करण-लज्ञण यहां स्वीकार किया है। उसे ज्यापार- घटित मानने की यहाँ आवश्यकता नहीं। यहाँ 'साइश्य ज्ञान' को प्रमाण और प्रमा भी कहा है। दोनों के साइश्यज्ञान रूप होने पर भी उनमें भेद है।

प्रमाण रूप सादृश्यज्ञान में 'गो' की 'गवय' को उपमा दी गई है। अर्थात् इस ज्ञान में 'गो' उपमान और 'गवय' उपमेय हैं। और प्रमारूप सादृश्यज्ञान में 'गो' को 'गवय' की उपमा दी गई हैं। अर्थात् इस ज्ञान में 'गवय' उपमान और 'गो' उपमेय हैं। यही दोनों में भेद है। इनमें प्रथम सादृश्यज्ञान, द्वितीय सादृश्यज्ञान का जनक (कारण) है। और द्वितीय सादृश्यज्ञान, फळ (कार्य) है। इस प्रकार उनमें जन्य-जनक भाव है। इस सादृश्यज्ञान की उत्पत्ति इन्द्रियादिकों से नहीं होती, अतः उपमान, एक पृथक् प्रमाण सिद्ध होता है।

उपमान को वेदान्ती तथा नैयायिक दोनों के मानने पर भी उसमें जो भेद है, उसे बताना भी अनुचित न होगा। नैयायिक का अभिमत उपमान प्रमाण—

किसी भारण्यक ब्यक्ति से 'गवय गोसद्दश होता है' सुनकर भरण्य में गये हुए शहरी ब्यक्ति का गवय के साथ इन्द्रिय सन्निकर्प होने पर 'यह गोसद्दश है' ऐसा गो-सादृश्यज्ञान होता है। तद्नन्तर आरण्यक ब्यक्ति के बताये हुए 'गवय, गोसद्दश होता है' वाक्यार्थ का स्मरण होता है। इसके पश्चात् 'अयं गवयपद्वाच्यः = यह गवय पशु 'गवय' शब्द का वाच्य अर्थ है — यह ज्ञान होना ही उपमिति है। इनके मत में उपमान प्रमाण वस्तु-बोधक न होकर शक्तिग्राहक है। 'गवय' पद की एक विशिष्ट पशु में शक्ति है' इस प्रकार ज्ञान कराना ही उपमान का प्रयोजन है।

परन्तु वेदान्तियों के मत में उपमान का यह प्रयोजन नहीं है। उनके मत में 'अनेन सद्द्शी मदीया गौः' इस गवय जैसी ही मेरी गौ है—यह ज्ञान ही, उपमान का फल (उपमिति) है। अनुभव भी 'इस पशु जैसी मेरी गाय है' ऐसा ही होता है। अतः 'गोसदृशो गवयः' इस अतिदेश वाक्य के स्मृति रूप व्यापार की कल्पना कर पश्चात् उससे 'गवय, गवयशब्द का वाच्य है' ज्ञान की कल्पना करना, यह सब अनुभव के विरुद्ध है।

नैयायिक 'यह व्यक्ति गवय पद का वास्य है' इस प्रकार उपिमति ज्ञान नहीं मानते किन्तु 'गवय गवयपद का वास्य है' इस प्रकार के ज्ञान को उपमान का फल (उपिमति) बताते हैं। परन्तु जहां पर गो, गवय, गज, अज आदि सामने स्थित हों वहाँ पर 'इनमें से 'गवय पद का वाच्य कीन सा है' इस प्रकार किसी के प्रश्न कर देने पर उसे 'गवय-गवय पद का वाच्य है उत्तर दिया जाय तो हँसी उड़ेगी। वहां तो 'यह व्यक्ति गवय पद का वाच्य है' यही उत्तर देना चाहिये, और ऐसा मानने पर उपमान को शक्तिप्राहक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एक गवय की शक्ति को वह दिखा सकेगा किन्तु अन्य गवय में उस शक्ति का ज्ञान कराने में उस का उपयोग नहीं होगा। इसिळिये अनुभव के अनुरूप ही उपितति का स्वीकार करना चाहिये।

शंका—आपके मत में उपमान यदि शक्तियाहक नहीं है (उपिति-रूप प्रमा से यदि गवयादि पदार्थों की शक्ति = वाच्यत्व का ज्ञान नहीं होता) तो उसका होना हो व्यर्थ है, क्योंकि अनुमान जैसे जगन्मिण्यात्व को सिद्ध करता है, इस प्रकार उपमान का कोई उपयोग नहीं दिखाई देता।

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अद्वैतब्रह्मसालात्कार होने तक मुमुल्ल को चित्तशुद्धवर्ध वेदोक्त कर्म के अनुष्टान की आवश्यकता होती है। कर्मानुष्टान को यागसम्बन्धी 'प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या' प्रकृतिभूत दर्श-पौर्णमासादि के समान विकृतिभूत सौर्ययागादिकों का अनुष्टान करना चाहिये। इस प्रकृति-विकृतिभाव के ज्ञान की अपेत्ता होती है। और वह ज्ञान, सादश्यमूलक होने से उपमान प्रमाण के अधीन है, अतः हमारे मत से तो इस ज्ञान को करा देना ही उपमान का उपयोग है।

इस पर आप यदि यह शंका करें कि 'अनेन सहशी मदीया गौः' आदि ज्ञान, प्रत्यचादि अन्य प्रमाणों से भी हो सकेगा। उसके लिये उपमान को एक स्वतंत्र रूप से प्रमाण मानने की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर प्रमथकार स्वयं अग्रिम ग्रंथ से देते हैं—

न चेदं प्रत्यक्षेण संभवति, गोपिण्डस्य तदेन्द्रियासिन-कर्षात्। नाप्यनुमानेन, गवयनिष्ठगोसाद्द्यस्याति हिङ्गत्वात्।

नापि 'मदीया गौरेतद्भवयसद्द्यी, एतन्निष्ठसाद्द्यप्रतियोगि-त्वाद्, यो यद्भतसाद्द्यप्रतियोगी, स तत्सद्द्यः, यथा मैत्रनिष्ठ-साद्ध्यप्रतियोगी चैत्रो मैत्रसद्द्यः' इत्यनुमानात्तत्संभव इति वाच्यम् । एवंविधानुमानानवतारेऽप्यनेन सद्द्यी मदीया गौरिति प्रतीतेरनुभवसिद्धत्वात् । उपमिनोमीत्यनुव्यवसायाच्च । तस्माद्यमानं मानान्तरम् ।

इत्युपमानपरिच्छेदः ॥ ३ ॥

अर्थ—'यह गवयनिष्ठ सादृश्य ज्ञान, प्रत्यत्त से भी हो सकता है' यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि उस समय गो व्यक्ति से इन्द्रियसिनकर्प नहीं रहता। अनुमान प्रमाण से उसका (सादृश्यका) ज्ञान होता है, कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि 'गवय' में रहने वाला 'गो' का सादृश्य, गो में रहने वाले गवय के सादृश्य का लिङ्ग (साधक हेतु) बन नहीं सकता। इस पर (१) 'मेरा गाय इस गवय जैसी है'। (२) क्योंकि उसमें

इस पर (१) 'मेरा गाय इस गवय जैसी है'। (२) क्योंकि उसमें एतद्गवयनिष्ठ सादृश्य का प्रतियोगित्व है। (३) जो जिसमें रहने वाले

सादश्य का प्रतियोगी होता है वह उसके जैसा होता है।

उदाहरण—'चैन्न, मैन्न में रहने वाले सादश्य का प्रतियोगी है, इसलिये वह मैन्न जैसा है' ऐसे अनुमान से 'गवयनिष्ठ सादश्य का ज्ञान हो सकेगा' यह शंका करना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा अनुमान न करने पर भी 'इस गवय जैसी मेरी गाय है' यह ज्ञान होता है, यह वात अनुभवसिद्ध है और इस ज्ञान के अनन्तर 'मैं इस वात को उपमान प्रमाण से ज्ञानता हूँ' यही अनुव्यवसाय होता है। इसलिये उपमान स्वतंत्र प्रमाण है, यह सिद्ध होता है।

विवरण—सांख्य दर्शनकार प्रत्यच्च में ही उपमान प्रमाण का अन्तर्भाव करते हैं। उनका कहना है कि गवय के साथ इन्द्रिय-सन्निकर्ष होने पर उसमें जो गोसाहरय का ज्ञान होता है और वह जैसे प्रत्यचात्मक ही रहता है, उसी प्रकार 'गो' का स्मरण होने के बाद 'गो' में जो गवयसाहरय का ज्ञान (जिसे आप उपमिति कहते हैं) होता है वह भी प्रत्यच्च रूप ही है, यह मानना चाहिये। क्योंकि गवय में भासित होने वाला साहरय, गो में भासित होने वाले साहरय से भिन्न नहीं है। जो साहरय गवयनिष्ठ है वही गोनिष्ठ है। क्योंकि किसी एक जाति का, अन्य जाति में रहने वाला जो भूयोऽवयव-सामान्ययोग (बहुत से अवयवों का साम्य रूप संबंध) रूप सम्बन्ध को साहरय कहते हैं। और ऐसे साहरय का गवय में जिस प्रकार प्रत्यचात्मक ज्ञान होता है उसी प्रकार गो में भी उसका प्रत्यच्च होना ही उचित है। इसलिये साहरय, प्रमाणान्तर नहीं है, उसका प्रत्यच्च में ही अन्तर्भाव होता है।

परन्तु सौख्य का यह अभ्युपगम ठीक नहीं है, क्योंकि आपके कथनानुसार यद्यपि साहर्य सर्वत्र एक सा ही है तथापि उसके धर्मी और प्रतियोगी
सर्वत्र भिन्न भिन्न होते हैं, इसल्यि तत्तद् विशेष व्यक्ति पर रहने वाला
साहर्य भिन्न होता है, यह मानना ही पढ़ेगा। साहर्य जिसमें प्रतीत होता
है, वह उस साहर्य का धर्मी होता है, उसी को साहर्य का अनुयोगी भी
कहते हैं। और जिसका साहर्य भासित होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं।
'गोसहशो गवयः' इस ज्ञान में—गवय में, गो का साहर्य भासित होता है,
इसल्यि इस साहर्य का 'गवय' धर्मी या अनुयोगी और 'गो' प्रतियोगी है, यह

कहना चाहिये। परन्तु यह धर्मिप्रतियोगिभाव 'गवय-सहशी गीः' गवय जैसी मेरी गाय है, इस ज्ञान में नहीं रहता। यहां पर 'गो' धर्मी और गवय प्रतियोगी होता है। इसिल्ये गोगत और गवयगत साहरय को एकरूप (समान) ही मान लेने पर जिस व्यक्ति को 'गोसहशो गवयः' इस प्रकार गवयनिष्ठ गोसाहरय का ज्ञान हुआ है उस व्यक्ति को 'गोगतगवयसाहरयं परयामि' में गोनिष्ठ गवयसाहरय को देखता हूँ' ऐसा अनुव्यवसाय होना चाहिये, परन्तु होता नहीं। इसिल्ये प्रत्येक व्यक्ति में साहरय पृथक् पृथक् ही रहता है, यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा। इसील्यि गवय-प्रत्यत्त होने के कारण उसके साथ चन्नु का संनिकर्ष होता है अतः तद्गत साहरय प्रत्यत्त मासित होता है। परन्तु गोव्यक्ति, वहां पर उस समय समीप नहीं होने से उसके साथ इन्द्रिय-सिनकर्प नहीं रहता। इसिल्ये गोनिष्ठ साहरय, प्रत्यत्त का विषय हो नहीं सकता। तस्मात् 'साहरय का प्रत्यत्त में अन्तर्भाव होता है' यह सांख्यमत, युक्ति तथा अनुभव के विरुद्ध होने से सर्वथा उपेचणीय है।

इस पर कदाचित् वैशेषिक कहे कि—प्रत्यत्त में उपमान का अन्तर्भाव न होनेपर भी अनुमान में उसका अन्तर्भाव हो सकेगा। इसका निराकरण करने के लिये प्रन्थकार कहते हैं—उपमान प्रमाण का अनुमान में भी अन्तर्भाव नहीं हो सकता। क्योंकि 'गो' के साथ गवय के साहश्य का ज्ञान, अनुमान प्रमाण से होना संभव नहीं। 'अनुमान से गवय-साहश्य का ज्ञान होता है' स्वीकार करनेवाले वंशेषिकों को यहां इस प्रकार अनुमान करना चाहिये—(१) मेरी गौ, इस गवय से निरूपित (गवयप्रतियोगिक) साहश्य से युक्त है। (२) क्योंकि वह गोनिरूपित (गोप्रतियोगिक अर्थात् 'गो' जिसका प्रतियोगी है अर्थात् 'गवय' जिसका अनुयोगी है ) साहश्य से युक्त है। (३) इस गवय के समान।

परन्तु ऐसा अनुमान होना संभव नहीं। क्योंकि उस पर 'स्वरूपासिद्धि' दोप आता है। 'हेतु का पन्न पर न रहना' स्वरूपासिद्धि दोप कहळाता है। यहां पर हेतु है—'गोप्रतियोगिक सादश्य'। वह (हेतु) 'गो' रूप पन्न पर नहीं रहता। गो में गवयनिरूपित सादश्य रहेगा, परन्तु गोनिरूपित (स्वयं (गो) का) सादश्य कैसे रह सकेगा? सादश्य भेद घटित होने से, दो पदार्थों में भेद के बिना उनमें सादश्य है, नहीं कहा जा सकता। और जो हेतु अपने पन्न पर रहता ही नहीं, वह वहां पर साध्य की सिद्धि कैसे कर सकेगा। इस छिये अनुमान से उपमान की गतार्थता नहीं होती। इस पर वैशेषिक ऐसा कहें कि—आपके कथनानुसार यदि हम अनुमान करें तो हमारे पन्न में उपर्युक्त दोष आवेगा, परन्तु हम वैसा अनुमान नहीं करते। हम अनुमान प्रयोग इस प्रकार करते हैं—(१) मेरी गाय इस गवय जैसी है।

(२) क्योंकि उसमें एतद्भवयनिष्ठ सादृश्य का प्रतियोगित्व है ( यह गवय जिस सादृश्य का अनुयोगी है और यह गो जिसकी प्रतियोगी है ऐसे सादृश्य की प्रतियोगी है अर्थात् गवय का सादृश्य गो पर रहता है ) (३) जो पदार्थ, जिस पदार्थगत सादृश्य का प्रतियोगी होता है वह पदार्थ उस पदार्थ के सदृश रहता है । जैसे—चैत्र, मैत्र में रहने वाले अपने सादृश्य का प्रतियोगी (आधेय) है, इसिल्ये वह मैत्रसदृश है । अर्थात् मैत्र व्यक्ति यदि चैत्र व्यक्ति जैसा है तो चैत्र भी मैत्र जैसा अवश्य ही होगा । ऐसा अनुमान करने पर कोई दोप तहीं आने पाता । इसिल्ये अनुमान से ही उपमान चरितार्थ हो जाता है ।

परन्तु यह शंका भी ठीक नहीं है। क्योंकि इस अनुमान पर किसी प्रकार का दोष न आने पर भी प्रश्येक साहरय प्रमा के समय ऐसा अनुमान किया ही जाय, यह कोई नियम नहीं है। विना अनुमान के भी 'अनेन सहशी मदीया गौः' ऐसी अवाधित प्रतीति होती है। इसिलये जहां पर साध्य (विह्न आदि) प्रत्यन्न है, वहां पर भी आप 'पर्वतो विह्नमान् धूमात' अनुमान करते हैं, परन्तु उतने से ही प्रत्यन्न प्रमाण की व्यर्थता जैसे सिद्ध नहीं होती (अनुमान से प्रत्यन्न अगतार्थ है) वैसे ही अनुमान से यद्यपि उक्त साहरय-ज्ञान सिद्ध होने पर भी उपिमति प्रमा का पृथक् अनुभव होने से उपमान प्रमाण, अनुमान से चिरतार्थ नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त इस साहरयज्ञान के अनन्तर 'अहम् अनुमिनोमि' मैं गवय-साहरय का अनुमान करता हूँ, यह अनुव्यवसाय नहीं होता। किन्तु 'उपमानोमि' मैं उपमान से जानता हूँ—यह अनुव्यवसाय होता है। इससे भी गोनिष्ठ साहरयज्ञान, अनुमित्यात्मक न हो कर उपित्यात्मक है, यह सिद्ध होता है। अतः 'उपमान' यह स्वतंत्र पृथक् प्रमाण है, यह अवश्य स्वीकार करना चाहिये।

॥ इति उपमानपरिच्छेदः ॥



## अथ आगमपरिच्छेदः ४

उपमान प्रमाण का निरूपण करने के अनन्तर अब क्रमप्राप्त आगम प्रमाण (शब्द प्रमाण) के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं।

अथागमो निरूप्यते । यस्य वाक्यस्य तात्पर्यविषयीभूत-संसगों मानान्तरेण न बाध्यते तद्वाक्यं प्रमाणम् । वाक्यजन्य-ज्ञाने च आकाङ्क्षायोग्यताऽऽसत्तयस्तात्पर्यज्ञानं चेति चत्वारि कारणानि ।

अर्थ—अव आगम प्रमाण ( शब्द प्रमाण ) का निरूपण किया जाता है। जिस वाक्य के तारपर्य का विषय होने वाला संसर्ग, अन्य प्रमाणों से वाधित नहीं होता, वह वाक्य, प्रमाण होता है। वाक्यजन्य ज्ञान में, आकांज्ञा, योग्यता, आसत्ति (सन्निधि) और तात्पर्यज्ञान ये—वार कारण होते हैं।

विवरण-इस प्रकार उपमान प्रमाण का निरूपण करने के अनन्तर अब शब्द प्रमाण का निरूपण करना क्रम से ही प्राप्त है। 'यस्य', इत्यादि वाक्य से शब्द प्रमाण का लक्षण वताया है । जिसका निष्कृष्ट अर्थ इस प्रकार है-जिसका पदार्थ-संसर्ग, किसी भी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता और वक्ता के तारपर्यविषयीभूत संसर्ग के बोधक वाक्य को ही शब्द प्रमाण कहते हैं। यहां पर वाक्य के संसर्ग में 'मानान्तरावाधितत्व' और 'तारपर्य-विषयीभूतत्व' ये दो विशेषण दिये गये हैं। इन दोनों की आवश्यकताओं का क्रम से विचार करें। 'मानान्तरावाधितत्व' विशेषण के न देने पर 'वहिना सिञ्चेत्' = अग्नि से सेचन करे, इस वाक्य में अतिब्याप्ति होगी। क्योंकि इस वाक्य का अग्नि-सेचन रूप अर्थ, वक्ता के तात्पर्य का विषय है। उपर्युक्त विशेषण के देने पर उसका निवारण हो जाता है। क्योंकि अग्नि-करणक ( अग्निसाध्य ) सेचन, यद्यंपि तात्पर्य का विषय है तथापि प्रत्यच-प्रमाण से बाधित हो रहा है। सेचन का होना द्व पदार्थ से ही संभव है। अग्नि जैसे अद्भव पदार्थ से द्रवद्रव्यकरणक व्यापार रूप सेचन का होना संभव नहीं। इसी प्रकार 'तारपर्यविषयीभूतत्व' विशेषण के न देने पर 'स प्रजापतिरात्मनो वपामुद्खिद्व्' उस प्रजापति ने अपनी वपा को उपट ( खरोंच ) कर निकाला, इत्यादि श्रुतिवाक्य पर अञ्यासि दोष आता है। क्योंकि अपनी वपा का स्वयं उच्छेद करना रूप अर्थ, प्रमाणान्तर से बाधित है, क्योंकि वपोस्लेद होनें पर जीवित रहना ही असंभव है।

इस कारण ऐसे वाक्य को प्रमाण वाक्य नहीं कहा जा सकेगा। अन्यथा वेद का प्रामाण्य नष्ट होगा। अतः इस अव्याप्ति के निराकरणार्थ 'तात्पर्य-विषयीभूतःव' विशेषण देना आवश्यक है। यहां पर श्रुति के तात्पर्य का विषय, याग की अवश्यकर्तव्यता ही है। अर्थात् स्वयं ब्रह्मदेव ने भी इतनी श्रद्धा से याग (यज्ञ) किया, तव हम संसारी मनुष्यों को तो वह अवश्य ही कर्तव्य है—इस प्रकार वोधन कराना ही उस मंत्र का तात्पर्य है। जो किसी प्रमाण से वाधित नहीं होता। इसल्ये वह श्रुतिवाक्य, प्रमाण वाक्य होने से उपर्युक्त अव्याप्ति नहीं होने पाती।

राब्द के लक्तण में 'वाक्यस्य' कहने की आवश्यकता यह है कि—शब्द प्रमाण से जिस अर्थ का हमें ज्ञान होता है वही अर्थ, अन्य प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। इसल्ये अन्य प्रमाणों को भी शब्द या आगम कहना पड़ेगा। इसके निराकरणार्थ लक्तण में 'वाक्यस्य' अवश्य ही निविष्ट करना चाहिये। अन्यथा—'यह घट है' इस चक्करिन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय 'घट' है और वह वाधित भी नहीं है। ऐसे प्रत्यक्त में, शब्द का लक्कण अतिब्यास होगा।

रांका—आपके मत में घटादि सभी जगत् मिथ्या है। तव शब्द से व्यक्त किया हुआ सभी अर्थ वाधित है। ऐसी स्थिति में 'अवाधितार्थकरव' रूप विशेषण, संसर्ग में कभी संभव ही नहीं हो सकता। इसिलये यह लज्जण,

असंभव दोष से द्पित है।

समाधान—घटादि पदार्थों में पारमार्थिक सत्ता रूप से बाधितत्व होने पर भी उनका ब्यावहारिक प्रामाण्य अबाधित ही है। क्योंकि 'वाधित' शब्द से व्यवहारकालीन बाध ही विवित्तत है। इसी कारण 'नेह नानास्ति किंचन' श्रुति से स्वर्गादि-साध्य-साधन भाव का बाध होने पर भी उपर्युक्त दोष नहीं भाता। इस रीति से शब्द प्रमाण का लच्चण सिद्ध होता है। अतः 'शब्द का अनुमान में ही अन्तर्भाव होने से उसे पृथक् प्रमाण के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं' कहने वाले वैशेषिकों का खण्डन हो जाता है। वैशेषिकों का कथन है कि—(१) 'वत्सं बधान' वत्स को बांधो, आदि पद अर्थ-संसर्गज्ञानपूर्वक हैं (२) क्योंकि उनमें आकांचा आदिकों से युक्त पद-समूहत्व है। (३) 'दण्ड से गाय लाओ' आदि पदसमूह के समान। ऐसे अनुमान से शब्द प्रमाण गतार्थ होता है। इसलिये शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं। दण्डादि पदों की शक्ति के अनुमान के लिये अन्य पदों का दृष्टान्त देकर उनकी शक्ति का अनुमान कर लेना चाहिये। इस पर वेदान्तादि शब्द प्रमाण गतार्थ होता है' कहने पर शाक्य, भिन्न आदि के अनुमान से शब्द प्रमाण गतार्थ होता है' कहने पर शाक्य, भिन्न आदि के अनुमान से शब्द प्रमाण गतार्थ होता है' कहने पर शाक्य, भिन्न आदि के अनुमान से शब्द प्रमाण गतार्थ होता है' कहने पर शाक्य, भिन्न आदि के

वाक्यं में भी वह संसर्ग है ही, इस कारण वे भी प्रमाण होने छगेंगे। 'उनके वाक्यों में प्रामाण्य प्राप्त होना हमें इष्ट ही है' यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि श्रुति से तत्प्रतिपादित अर्थ का वाध होने से शाक्यादिकों के वाक्य अप्रमाण हैं। तस्मात् वौद्धादि नास्तिकों के मूळ प्रमाणरहित दर्शनों में अप्रामाण्य सिद्ध करने के लिये शब्द प्रमाण को पृथक स्वीकार करना ही चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह ज्ञान, आकांचा, योग्यता आदि की सहायता से होता है, वहां अनुमान का नियत रूप से अनुभव नहीं आता। इससे भी अनुमान प्रमाण की अपेचा शब्द प्रमाण का पृथक् फल सिद्ध होता है। इस कारण भी शब्द रूप प्रमाण पृथक् सिद्ध होता है। यही प्रदर्शित करने के लिये प्रन्थकार ने आकांचादिकों के निरूपण की 'वाक्यजन्यज्ञाने च' आदि वाक्य से प्रतिज्ञा की है। आकांचादि पदों के अर्थ और लच्चणों को प्रन्थकार अधिम प्रन्थ से स्वयं कथन करते हैं।

तत्र पदार्थानां परस्परजिज्ञासाविषयत्वयोग्यत्वमाकाङ्क्षा ।
क्रियाश्रवणे कारकस्य कारकश्रवणे क्रियायाः करणश्रवणे इतिकर्तव्यतायाश्र जिज्ञासाविषयत्वात् । अजिज्ञासोरिष वाक्यार्थवोधाद् योग्यत्वमुपात्तम् । तदवच्छेदकं च क्रियात्वकारकत्वादिकमिति नातिव्याप्तिः 'गौरश्व' इत्यादौ । अभेदान्वये च समानविभक्तिकप्रतिपाद्यत्वं तदवच्छेदकमिति तन्त्वमस्यादि वाक्येषु
नाव्याप्तिः ।

अर्थ-अवांता, योग्यता, आसत्ति और तारपर्य ज्ञान, इनमें से पदार्थीं की परस्पर जिज्ञासा में विषय होने की योग्यता को आकांत्रा कहते हैं। किया का श्रवण होने पर कारक के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार कारक का श्रवण होने पर किया की और करण का श्रवण होते ही इति-कर्तव्यता की आकांत्रा होती है। (इस आकांत्रा के उत्तण में 'योग्यत्व' पद की आवश्यकता को बताते हैं) जिज्ञासारहित व्यक्ति को भी वाक्यार्थ का बोध होने से उसमें (बोध में) आकांत्रा का उत्तण अव्याप्त न हो इसिज्ये उत्तण में 'योग्यत्व' पद दिया है। कियात्व, कारकत्व आदि धर्म, उस योग्यता के अवच्छेदक होने से आकांत्रा के उत्तण की 'गो, अश्व, पुरुष' आदि पदसमूह में अतिव्याप्ति नहीं होती। इसी प्रकार 'तत्त्वमित' इत्यादि अभेदान्वय-प्रतिपादक वाक्यों में समान विभक्तिवाले पदों से प्रतिपाद्यत्व ही अवच्छेदक है। इसिलये वहां भी उत्तण की अव्याप्ति नहीं होती।

विवरण-दो अथवा अधिक पदों में से एक पद का अवण होने पर

उसके ज्ञान के लिये समीपस्थित दूसरे पद के ज्ञान की अपेज्ञा होती है। उस दूसरे पद को प्रथम पद की या अन्य पदों की अपेक्षा होती है। ऐसी परस्पर अपेता की योग्यता जिन पदों में रहती है उन पदों को साकांत्र शब्द कहते हैं। जैसे 'गामानय' गाय को लाओ। इस वाक्य में 'गाम्' और 'आनय' दो पद हैं। वैसे ही 'आनय' मध्यम पुरुष के एकवचन की किया का 'स्वं' कर्ताभी अर्थतः ही प्राप्त होता है। इन तीन पदों में से 'आनय' पद के उच्चारण करते ही, 'क्या लावें और कौन लावे' यह आकांचा उत्पन्न होती है। अर्थात् 'आनय' क्रिया को 'गाम् ' और 'त्वं' इन कारकों की अपेत्ता होती है। इसी तरह 'गाम,' इस कर्म कारक को 'आनय' किया की अपेचा होती है। 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' स्वर्गेच्छन्यक्ति दर्श-पूर्णमास याग करे। इस श्रुति वाक्य से दर्शपूर्णमासयाग, स्वर्ग का करण (साधन) है, ऐसा ज्ञान होने पर 'कथम्' इन दर्शपूर्णमासौं से स्वर्ग किस प्रकार साधा जाय-इस प्रकार इतिकर्तव्यता की आकांचा होती है अर्थात् इतिकर्तव्यता, जिज्ञासा का विषय होती है, और इस आकांचा की निवृत्ति 'सिमिधो यजयति' 'इडो यजति'—सिमध यागादि-प्रयाज अनुयाजादि से दुर्शपूर्णमास याग को करे, आदि वाक्यों से होती है। इस प्रकार किया को कारक की, कारक की किया की और करण को इतिकर्तव्यता की परस्पर जिज्ञासा होने की योग्यता का होना अर्थात् ऐसी जिज्ञासा उरपन्न कराने वाले पदीं का वाक्य में होना ही आकांचा का लच्चण है।

आकांचा का 'जिज्ञासाविषयत्व' इतना छच्चण करने पर भी सर्वत्र समन्वय हो जाता है, तब 'जिज्ञासाविषयत्व-योग्यत्व' इतना गुरुभूत छच्चण क्यों किया गया है ?

इस आशंका का निराकरण 'अजिज्ञासोः' आदि प्रनथ से प्रनथकार करते हैं। वाक्यार्थ-ज्ञान की इच्छा न रखने वाले व्यक्ति को भी वाक्य को सुनते ही उसके अर्थ का ज्ञान होता है। परन्तु उस समय उन पदार्थों को जिज्ञासाविषयस्य नहीं रहता। 'जिज्ञासाविषयस्य' मात्र आकांचा का लक्षण-करने पर ऐसे स्थलों में उसका असंभव हो जाता है। अर्थात् इस लक्षण की जिज्ञासारहित वाक्यार्थ बोध में अञ्चासि होती है। उसे दूर करने के लिये लक्षण में 'योग्यस्य' पद का निषेश आवश्यक है।

जिज्ञासारहित व्यक्ति को होने वाले वाक्यार्थ-बोध में पदार्थों को परस्पर जिज्ञासाविषयस्व न होने पर भी उसकी योग्यता उनमें रहती है, अर्थात् वे पदार्थ परस्पर की जिज्ञासा में विषय बनने के योग्य रहते हैं। अतः उक्त अव्यासि का निराकरण हो जाता है। पदार्थ में यह योग्यता किस धर्म से आती है ? अर्थात् इस योग्यता का अवच्छेदक (भेदक) धर्म कीन सा आप

मानते हैं ? लच्यता के अन्यनानतिरिक्तवृत्तिधर्म को ही अवच्छेदक कहते हैं। अर्थात जो धर्म अपने लच्य से अन्यत्र कहीं नहीं रहता और यावत (समस्त) लच्य पर रहता है वह ही अवच्छेदक बन सकता है। जैसे दण्ड, घट का कारण है। परन्तु दण्ड में घट के प्रति जो कारणता है, वह किस धर्म से है. ऐसी आकांचा होने पर दण्ड में विद्यमान पार्थिवरव या पीतदण्डस्व को उसका अवच्छेदक नहीं कह सकते । क्योंकि पार्थिवस्व यद्यपि यावत् दण्डों में रहने पर भी दण्डभिनन पटादिकों पर भी रहता है, इसलिये वह अतिरिक्त वित्त है। उसी तरह पीतदण्डाव, रक्तदण्ड में नहीं रहता इसिलिये यह पीत-दण्डत्व, न्यन वृत्ति है, अतः न्यन या अधिक प्रदेश में न रहने वाला ऐसा दण्डत्व धर्म ही यहां पर अवच्छेदक है, समझना चाहिये। इस प्रकार आप प्रकृत स्थल में योग्यता का अवच्छेदक किसे कहते हैं ? अर्थात् योग्यता में अन्यन, अनितिरिक्त वृत्ति कौन सा धर्म आपको सम्मत है ! 'अर्थवश्यदवत्त्व'-वाक्य में अर्थयुक्त पदों का होना, इसे यदि आप अवच्छेदक मानें तो उस धर्म से अवच्छित्र योग्यता से घटित जो आकांचालचण, वह 'गौरश्वः' आदि पदसमूह में अतिब्याप्त होगा। इसिलये उसे अवच्छेदक नहीं मान सकते। इस पर प्रन्थकार कहते हैं कि हम अर्थवत्पदवत्त्व को योग्यताव च्छेदक नहीं मानते, अपित कारक पर विद्यमान कारकव्व और क्रिया पर विद्यमान क्रियाख ही योग्तावच्छेदक हैं, कहते हैं। केवल 'गाय, घोड़ा, पट' आदि पदों में क्रियारव या कारकत्व अवच्छेदक नहीं। इसिलये ऐसे निराकांच पदों पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वरूप आकांत्रा का छत्त्रण अतिब्याप्त नहीं होता । इसी प्रकार इतिकर्तव्यताबोधक वाक्य में इतिकर्तव्यताःव ही अवच्छेदक समझना चाहिये। 'गौरश्वः' आदि पद-समूह में अतिब्याप्ति न होने के छिये क्रियात्व. कारकरव आदिकों को योग्यता का अवच्छेदक मानने पर भी 'तत्त्वमसि' आदि अभेदार्थक वाक्यों में क्रियात्व या कारकत्व आदि का अवस्छेदक होना संभव नहीं। इसिलिये उन वाक्यों में इस लच्चण की अन्याप्ति होती है।

समाधान— तस्वमस्यादि वाक्यों में क्रियात्व, कारकत्व को हम अवच्छेदक नहीं कहते। किन्तु जिनकी विभक्ति समान (एक) है ऐसे पदों से प्रतिपाद्यत्व— ऐसे स्थल पर अवच्छेदक हम मानते हैं। 'तत्त्वमिस' इस वाक्य में 'तत्' और 'त्वम्' ये पद, समानविभक्तिक हैं अर्थात् दोनों की भी 'प्रथमा' यह एक ही विभक्ति है। और उन पदों से जीव और ब्रह्म का अभेद प्रतिपाद्य है। अतः उपर्युक्त अञ्चासि नहीं हो पाती।

समानविभक्तिकपद-प्रतिपाद्यत्व को अवच्छेदक मानने पर 'गौरश्वः' आदि स्थल में लच्चण की पुनः अतिब्याप्ति होती है। क्योंकि वहां पर 'गौः' और 'अश्वः' आदि पद भी एक ही प्रथमा विभक्ति में हैं। परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि 'गौरश्वः' आदि पदसमूह से वहां अभेद प्रतिपाद्य नहीं है। गाय कभी अश्व नहीं होती। और न अश्व कभी गाय। इसिलये उन पदों का अभेद प्रतिपादकरव मानना प्रश्यक्त विरुद्ध होगा। अर्थात् उनका अभेदार्थ मानने के लिये योग्यतारूप कारण के अभाव में (न होने पर) उन पदों के अभेदान्वय का संभव नहीं। इसिलये समानविभक्तिक-पद-प्रतिपाद्यत्व रूप अवच्छेदक, जो अभेदान्वय स्थल में अवश्य अपेन्तित होता है उसका यहां संभव नहीं है। इसिलए उक्त अतिव्याप्ति की शंका करना ठीक नहीं है। इस प्रकार भेदान्वयस्थल में क्रियात्व-कारकरवादि और अभेदान्वय स्थल में समानविभक्तिकपद-प्रतिपाद्यत्व, योग्यता का अवच्छेदक धर्म होता है। सर्वत्र एक अवच्छेदक मानने की अपेन्ता स्थल-विशेष में भिन्न-भिन्न अवच्छेदक मानने की अपेन्ता स्थल-विशेष में भिन्न-भिन्न अवच्छेदक मानने में गौरव है तथापि वह फल्मुख होने से उस पर अननुगम रूप दोष नहीं आता।

नेयायिक आकांचा का इस प्रकार छच्चण करते हैं-

'पदस्य पदान्तरच्यितरेकप्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वम्' इसका अर्थ इस प्रकार है—अपने को अपेन्तित दूसरे पद के अभाव के कारण (अनुच्चारण के कारण) एक पद का शाब्दबोध न होना ही आकांचा है। जैसे—'गामानय'= गाय लाओ। यह वाक्य है। परन्तु यदि कोई 'गाम्' इतना ही पद कहे, तो उसे अपेन्तित 'आनय' पद के अभाव के कारण 'गाम्' पद से अन्वय का (शाब्द ज्ञान का) बोध नहीं होता। अर्थात् 'गाम्' के साथ 'आनय' पद का उच्चारण होने पर ही अन्वय-बोध होगा। विना उसके नहीं होगा। इसलिये बह वाक्य साकांच है। और ऐसे आकांचायुक्त वाक्य से ही वाक्यार्थबोध होता है। नैयायिकों के आकांचालचण का यह आशय है।

परन्तु यह नैयायिकाभिमत आकांत्रा, वाक्यार्थ-निर्णायक मीमांसकों को मान्य नहीं है। इसिल्ये वह अश्राह्य है। वाक्यार्थ के निर्णयार्थ ही मीमांसा प्रवृत्त हुई है। इसिल्ये वाक्यार्थ-निर्णय के प्रसंग में मीसांसकों का मत ही अधिक श्राह्य है। इसी आश्रय से ग्रन्थकार कहते हैं—

एताद्याकाङ्क्षाऽभिभायेणैव बलाबलाधिकरणे 'सा वैद्य-देव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्' इत्यत्र वैद्यदेवयागस्यामिक्षा-ऽन्त्रितत्वेन न वाजिनाकाङ्क्षेत्यादिव्यवहारः।

अर्थ—हमारा बताया हुआ आकांचा का छचण मीमांसकों को भी अभिमत होने से इसी प्रकार की आकांचा को मानकर बछाबछाधिकरण में 'वह आमिचा वैश्वदेवी (विश्वदेव देवताक) है, और वाजिन बाजिदेवताक है' इस बाक्य का विचार करते समय वहाँ पर वैश्वदेव याग का आमिचा के साथ अन्वय होने से वाजिनान्वय की उसे आकांचा नहीं रहती। इसिछिये वैश्वदेव याग का वाजिन से अन्वय नहीं होता, कहा है।

विवरण-पूर्वमीमांसा के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 'बळावळा-धिकरण' नामक अधिकरण है। 'सन्दिग्ध-वाक्यार्थ का, विषय, संशय, पूर्वपत्त, उत्तरपत्त और संगति, इन पाँच अवयवीं से निर्णय करना' इसे 'अधिकरण' यह पारिभाषिक संज्ञा मीमांसकों की है। इस अधिकरण में श्रुति, छिङ्ग आदिकों के दौर्वरुय, पावरुय का विचार किया है। इस कारण इसे 'बला-बलाधिकरण' कहते हैं। इस अधिकरण का संज्ञित स्वरूप इस प्रकार है-<sup>4</sup>श्चति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्यानां समवापे पारदौर्वल्यमर्थविप्रकर्पात्' ( जै॰ स॰ ३।३।१४ ) इस सुत्र ने श्रुत्यादिकों के बलावल का निर्णय किया है। यहाँ पर श्रुति छिङ्कादिकों के बलाबल का विचार ही विषय है। क्योंकि एक ही स्थल में जब श्रुति-लिङ्ग आदि अनेक की प्राप्ति होती है, तब उनमें से बलवत् और दुर्बल प्रमाण का विचार कर दुर्बल का बाध करके वलवत प्रमाण के द्वारा निर्णय करना होता है। इस विषय में भीमांसा का उदाहरण इस प्रकार है-"ऐन्द्रया गार्हपत्यसुपतिष्ठते" यह श्रुति, ऐन्द्रीऋचा से गाईपत्य का उपस्थान करे, बताती है। और 'कदाचन स्तरीरसि नेन्द्रसश्चसि दाशपे' इस वचन में 'इन्द्र' यह लिङ्ग है। इससे उस मन्त्र का इन्द्रोपस्थान में विनियोग करना बताया गया है। ऐसी परिस्थिति में छिङ्ग से श्रुति का वाध करके इन्द्रोपस्थान किया जाय ? या श्रुति से छिंग का वाध कर गाई-पत्योपस्थान किया जाय ? ऐसा संशय उपस्थित होता है।

इस पर इस प्रकार पूर्वपत्त किया जाता है—जब कि श्रुति, गाईपरय का उपस्थान (स्तवन) करने को कहती है और 'इन्द्र' रूप लिङ्ग इन्द्रोप-स्थान करना, बता रहा है, तब 'ब्रीहिभिर्यजेत' 'यवैर्जुहोति' यहाँ पर जैसे ब्रीहि से अथवा यब से याग करे—ऐसा विकल्प स्वीकार किया गया है वैसे ही यहाँ पर भी अपनी इच्छा के अनुसार इन्द्र या गाईपत्य का उपस्थान करे, अर्थात् उनके उपस्थान का विकल्प या समुच्चय समझा जाय।

ऐसा पूर्वपत्त प्राप्त होने पर उपर्युक्त 'श्रुतिलिङ्गवाक्य॰' आदि सूत्र से सिद्धान्त बताया है। जो इस प्रकार है—श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इनकी एकत्र प्राप्ति होने पर आगे आगे के लिङ्गादि दुर्वल हैं। अर्थात् लिंगादि पाँचों की अपेत्ता श्रुति प्रवल है। वाक्यादिकों की अपेत्ता लिंग प्रवल, और सबकी अपेत्ता समाख्या दुर्वल है। गाईपत्योपस्थानरूप श्रुत्थर्थ संनिकृष्ट है और इन्द्रोपस्थान रूप लिङ्गगम्य अर्थ विप्रकृष्ट है। गाईपत्योपस्थान रूप अर्थ सात्तात् श्रुति के द्वारा बताये जाने के कारण प्रथमतया बुद्धि में जीव्र उपस्थित होता है परन्तु 'इन्द्र' रूप लिङ्ग का अर्थ जीव्र उपस्थित

नहीं होता। क्योंकि लिंग से इतना ही प्रतीत होता है कि इन्द्र का और इस मंत्र का सम्बन्ध है। इतना ही अर्थ प्रथमतः मन में उपस्थित होता है और पश्चात 'जब कि इनका संबन्ध है तब इस ऋचा से इन्द्रोपस्थान करें' इस प्रकार श्रुति का अनुमान करना पड़ता है। इस प्रकार 'ऐन्द्र्या इन्द्रमुपति- एठेत' ऐसी श्रुति की कल्पना करने से पूर्व ही उकत श्रुति 'ऐन्द्र्या गाईपत्य- मुपतिष्ठते' स्वार्थ का विधान कर देती है। यही न्याय लिंगादि अन्य प्रमाणों की ओर लगाकर उनके द्वारा वाक्यादिकों का वाध समझना चाहिये। इस अध्याय का विषय अंगांगिभाव बताना ही होने से उसकी तदनुरूप संगति की कल्पना कर लेनी चाहिये।

प्रकृत में बलाबलाधिकरण का स्वरूप बताने का प्रयोजन यह है कि वाक्य और श्रुति की एक जगह प्राप्ति होने पर श्रुति के द्वारा वाक्य का बाध किस प्रकार होता है, इसका 'आमित्तावाजिनन्याय' उदाहरण है। इस अधिकरण का भी संत्रेप में स्वरूप बताते हैं—'तप्ते पयसि दध्यानयित सा वैश्वदं ध्यामित्ता वाजिभ्यो वाजिनम्' इस श्रुति वाक्य का अर्थ इस प्रकार है— तपे हुए दूध में दही डालने पर फटे हुए दूध में जो घन भाग तैयार होता है—वह आमित्ता, वैश्वदं वी = विश्वदे वदे वताका है और जो पानी बचा रहता है उसे वाजिन कहते हैं, वह वाजिदे वताओं के लिए है। इस अधिकरण में 'वाजिभ्यो वाजिनम्' रूप धाक्यांश, विषय है। यहां पर जिसका वाज (आमित्ता रूप अन्न) है—वह वाजी, इस (मत्वर्थाय इन्) ब्युध्पत्ति से वाजि शब्द, विश्वदे वे बोधक है, और वैश्वदे व याग में ही वाजिन इब्य का विधान है ? मानें, या वाजी नामक कोई अन्य देवता है ? और उसका बोधक यह वाजिन शब्द है, ऐसा समझ कर वाजिदे वताक एक स्वतंत्र याग का विधान है ? इस प्रकार संशय उत्पन्न होता है। तब पूर्वपत्त इस प्रकार करते हैं—उक्त ब्युश्पत्ति से वाजिन में वैश्वदेव याग का ही अंगत्व समझना चाहिये।

रांका—'तप्ते पयसि-वाक्य में आमित्ता नामक द्रव्य भी कहा गया है तब उस उत्पत्तिशिष्ट आमित्ता द्रव्य से वाजिन का बाध होगा' परन्तु यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का जब कि विधान है तब इन दो द्रव्यों का विकल्प समझ लिया जाय अथवा वाजिन तथा आमित्ता दोनों का समुच्चय कर (मिलाकर) वैश्वदेव याग करे।

इस पर सिद्धान्त किया गया कि—वाजिन में वैश्वदेवयागांगत्व का होना संभव नहीं। क्योंकि 'वैश्वदेवी आमिन्ना' यहां वैश्वदेवी शब्द से 'विश्वदेव जिसकी देवता है' यह अर्थ विवन्ति है। विश्वदेव शब्द से 'साऽस्य देवता' इस पाणिनिस्त्र से देवता अर्थ में तद्धित 'अण्' प्रत्यय किया है। इसिल्ये आमिन्ना की विश्वदेव रूप देवता तद्धितश्चित्र प्रमाण से प्राप्त है, और वाजिन का विश्वेदेव से जो संबंध होगा, यह समिमहाररूप वाक्य से ही होगा। अतः श्रुति प्रमाण, वाक्य प्रमाण की अपेक्षा प्रवल होने से श्रुति से वाक्यप्राप्त वाजिन का बाध होता है। क्योंकि वैश्वदेव याग की देवता-विपयक आकांक्षा, तिद्धतश्रुति से प्राप्त होने के कारण प्रवल हुई आमिक्षा से ही शांत होती है, पुनश्र उस याग को वाजिन की आकांक्षा नहीं रहती। क्योंकि वाजिन से अन्वय करते समय वह वाजिन, निराकांक्ष हुए वैश्वदेव याग की जिज्ञासा में विषय होने के योग्य नहीं है। इसलिये यहां वाजिन और आमिक्षा का विकल्प या समुख्य स्वीकार न कर आमिक्षा से वैश्वदेव याग करे और वाजिन द्वय से वाजिदेवताक स्वतंत्र (पृथक्) याग करे। इस प्रकार दो पृथक् यागों का विधान है।

प्रत्थकार ने जो पदार्थ, जिज्ञासा के विषय होने में योग्य रहता है तिह्निपयक ही आकांचा मीमांसकों को मान्य होती है। नैयायिकों की अभिमत आकांचा, प्रमाणरहित होने से मान्य नहीं है। अतः उसका स्वीकार न किया जाय, यह कथन करने के लिये ही यहां बलावलाधिकरण का और आमिचा का उक्लेख किया है। इससे वेदान्तियों का बताया आकांचा—लच्चण ही युक्त है।

अव नैयायिकाभिमत आकांचा और मीमांसकों से बताई हुई आकांचा में क्या भेद है ? नैयायिक के पच्च में दोप बताते हैं। नैयायिक—एक पद को दूसरे पद की आकांचा मानते हैं और वह अन्वयबोधाभावरूप (अन्वयबोध के प्रागभाव रूप) है।

वेदानती—आकांचा, पद की न मानकर उनके अर्थ को, स्वीकार करते हैं। और वह अन्वय-बोध प्रागमावस्वरूप न होकर, जिज्ञासाविषयस्व योग्यस्वरूप (भावरूप) स्वीकार करते हैं। नैयायिकों के समान आकांचा को पदनिष्ठ और अभाव रूप मानने पर 'तसे पयसि दध्यानयति सा वैश्व-देव्यामिचा, वाजिभ्यो वाजिनम्' इस श्रुतिवाक्य में-वैश्वदेव याग का जैसे आभिचा से अन्वय होता है, उसी प्रकार वाजिन से भी अन्वय होने लगेगा, और इस याग के दो द्रव्य हैं, ऐसा अनुपपन्न अर्थ स्वीकार करना पड़ेगा। जिससे कर्म में विप्रतिपत्ति होगी। क्योंकि आमिचा पद के समान वाजिन पद को भी विश्वदेवान्वयवोधप्रागमावरूप आकांचा है ही। तस्मात् आकांचा, वाजिनादि पदों की न होकर अर्थ की रहती है, और वह अन्वयवोधाभावरूप न होकर जिज्ञासा-विपयस्वयोग्यस्वरूप ही स्वीकार करनी चाहिये।

आपके कथनानुसार आकांचा का छचण स्वीकार करने पर भी वाजिन का वैश्वदेव के साथ अन्वय होने का अति प्रसंग नहीं टळता । अर्थात् आपक आकांचा का लचण निराकांच (आकांचा रहित) वाजिन में अतिन्याप्त होता है। इस आशय की शंका कर ग्रन्थकार उसका-समाधान भी करते हैं।

ननु तत्रापि वाजिनस्य जिज्ञासाऽविषयत्वेऽपि तद्योग्यत्व-मस्त्येव। प्रदेयद्रव्यत्वस्य यागनिरूपितजिज्ञासाविषयतावच्छेद-कत्वादिति चेद् , न । स्वसमानजातीयपदार्थान्वयवोधविरहसह-कृतप्रदेयद्रव्यत्वस्येव तद्वच्छेद्कत्वेन वाजिनद्रव्यस्य स्वसमा-नजातीयामिक्षाद्रव्यान्वयवोधासहकृतत्वेन ताद्यावच्छेदकाभा-वात्। आमिक्षायां तु नैवं वाजिनाऽन्वयस्य तदाऽनुपस्थितत्वात्।

उदाहरणान्तरेष्वपि दुर्वलत्वप्रयोजक आकाङ्शाविरह एव दृष्टन्यः।

अर्थ—'तसे पयसि' इत्यादि वाक्य में भी वाजिन को—वैश्वदेव याग की जिज्ञासा का विपयत्व न होने पर भी जिज्ञासा का विपय होने की योग्यता है ही। (वैश्वदेव याग को वाजिन की आकांचा होना रूप दोप आपके पच्च में भी आता ही है) क्योंकि प्रकृत में यागनिरूपित (याग की जिज्ञासा-विपयत्व योग्यता का) अवच्छेदक 'प्रदेयद्रव्यत्व' (देने के योग्य द्रव्य होना) है, और वह प्रकृत वाजिन में भी है।

परन्तु यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि हम केवल प्रदेयद्वयत्व को ही योग्यता का अवच्छेदक नहीं मानते । किन्तु स्वसमानजातीय पदार्थ के अन्वयबोधाभाव से सहकृत (युक्त ) प्रदेयद्वयत्व ही प्रकृत स्थल में योग्यता का अवच्छेदक है । इस कारण वाजिन से अन्वय करते समय उक्त अवच्छेदक नहीं है, किन्तु आमित्ता से याग का अन्वय करते समय उक्त योग्यता—वच्छेदक (प्रदेयत्व ) रहता है । क्योंकि आमित्ता से याग का अन्वय करते समय उक्त योग्यता—वच्छेदक (प्रदेयत्व ) रहता है । क्योंकि आमित्ता से याग का अन्वय करते समय उक्त वाजिन से अन्वय उपस्थित (प्राप्त ) ही नहीं होता । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी ( श्रुति-लिंग आदि की युगपत्प्राप्तिरूप उदाहरणों में भी ) श्रुति से अन्य लिंगादि प्रमाणों में 'पारदीर्वरूप' न्याय से आकांत्ता का अभाव रहता है, इस प्रकार समझ लेना चाहिये ।

विवरण—शंका करने वाले का आशय यह है कि—आप जिज्ञासा विषयत्व को तो आकांचा का लच्चण मानते नहीं, किन्तु आपके मत में जिज्ञासाविषयत्व योग्यत्व ही आकांचा का लच्चण है। परन्तु ऐसा मानने पर 'वाजिन का भी वैश्वदेव याग से अन्वय होने लगेगा' इस प्रकार का दोष आपके पच में भी स्थित है। क्योंकि वैश्वदेव याग की आकांचा, श्रुति अमाण से प्राष्ठ आमिचा से ही शान्त हो जाने के कारण उस याग की जिज्ञासा में वाजिन के विषय न होने पर भी उसमें (वाजिन में) जिज्ञासा विषय वनने की योग्यता तो है ही। कारण यह है कि प्रकृत स्थळ में याग की योग्यत्वरूप आकांचा का अवच्छेदक, प्रदेयद्रव्यश्व को ही मानना चाहिये। तथाहि—

याग का अर्थ है—देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग (दान) उस त्याग (दान) को देय पदार्थ (वस्तु) की अपेचा रहती है। अर्थात 'किस चस्तु का त्याग (दान) करें, ऐसी द्रव्याकांचा याग को होती है, तब समीप में पठित प्रदेय द्रव्य से वह आकांचा पूर्ण होती है। अतः जो द्रव्य सिन्निहित होते हैं, वे 'देने के योग्य हैं' ऐसा निश्चित होते ही वे द्रव्य, याग की जिज्ञासा के विषय होते हैं। अर्थात् आमिचादि द्रव्यों में जिज्ञासा का विषय होने की योग्यता ही, योग्यता का अवच्छेदक धर्म है अर्थात् 'प्रदेयद्रव्यत्व' ही अवच्छेदक धर्म है, यह आपको मानना चाहिये। ऐसा मानने पर वह प्रदेय द्रव्यत्व जैसे आमिचा में है वैसे ही वाजिन में भी है। क्योंकि वाजिन, आकाश जैसा अदेय (देने के अयोग्य) पदार्थ तो है नहीं। जिस प्रकार आमिचा प्रदेय द्रव्य है उसी प्रकार वाजिन भी है। इसिल्ये उस अवच्छेदक से अवच्छिन्न (युक्त) योग्यत्वरूप आकांचालचण, प्रकृत वाजिन में अतिन्याप्त होता है। अतः हमारे पच में जो दोष आपने दिया, वही आपके मत में भी आता है।

इस पूर्व पत्त का 'इति चेत्' पदों से अनुवाद कर 'न' आदि ग्रन्थ से उसका समाधान वताया है। उसका आशय इस प्रकार है-हम प्रदेय द्रव्यस्व मात्र को ही यहां योग्यता का अवच्छेदक मानते होते तो आपके कथनानुसार वह दोप हमारे पत्त में भी आया होता। परन्तु हम केवल प्रदेय द्रव्यत्व को योग्यतावच्छेदक नहीं मानते, और वैसा मानना उचित भी नहीं है । कारण यह है कि दृज्य में, प्रदेयत्व धर्म के होने मात्र से ही वह द्रव्य (पदार्थ) याग की जिज्ञासा का विषय होने योग्य रहता ही है यह नियम यदि कर दिया जाय ('प्रदेयद्रव्यत्व' मात्र ही योग्यता का अवच्छेदक मानने पर ) तो जिस वाक्य से एक वार शाब्दबोध हो गया है उसी से पुनः शाब्दबोध होने का प्रसंग प्राप्त होगा। अर्थात् 'वैश्वदेवी आमित्ता' इस वाक्य से एक बार 'आमित्ता से वैश्वदेव याग करें यह अर्थ प्रतीत होने पर भी आमिन्ना का प्रदेय द्रव्यत्व रूप धर्म निवृत्त न होने से पुनः पुनः उस वाक्य से वही अर्थ प्रतीत होने का अतिप्रसंग प्राप्त होगा। इसिछिये प्रदेयद्रव्यत्वरूप धर्म को योग्यतावच्छेदक नहीं स्वीकार कर सकते । अतः हम 'प्रदेयद्रव्यत्व में 'स्वसमानजातीय०' इत्यादि विशेषण देकर जो प्रदेयद्रव्यस्व, अपने सहित कहे गये अन्य प्रदेय द्रव्य के अन्वयबोधा-भाव से यक्त होने का ( जिस प्रदेय द्रव्य का याग के साथ अन्वय होते समय यागसन्निधिपिठत अन्य द्रव्य से अन्वित होने का ) ज्ञान यदि न हो तो उस प्रदेय द्रव्य में प्रदेयद्रव्यत्वरूप धर्म ही, योग्यता का अवच्छेदक होता है' ऐसा मानते हैं। यहां 'स्वसमानजातीयपदार्थान्वयवोधाभाव' विशेषण है और 'प्रदेयद्रव्यत्व' विशेष्य है। इस विशेषण से विशिष्ट हुए प्रदेय द्रव्यत्व को ही अवच्छेदक माना है। इस कारण उन विशेषण विशेष्य में से एक के न होने पर भी विशिष्टाभाव सिद्ध होता है।

वाजिन में 'प्रदेयद्रव्यस्व' रूप विशेष्य तो है परन्तु 'अन्वयवोधाभाव' रूप विशेषण नहीं है। कारण यह है कि याग का वाजिन के साथ अन्वय करते समय अपने साथ पढ़े गये आमित्ता द्रव्य के साथ याग के अन्वय का ज्ञान हुआ रहता है। इसिल्ये विशेषण के न होने से 'विशिष्टद्रव्यस्व' वहाँ नहीं है। अर्थात् वाजिन में हमारा माना हुआ विशिष्टयोग्यतावच्छेदक न होने से वह (वाजिन) याग की जिज्ञासा के विषय होने योग्य नहीं है। इसिल्ये हमारे पत्त में कोई दोष नहीं आने पाता।

इस पर यदि आप कहें कि इस प्रकार के विशिष्ट अवच्छेदक के मानने पर याग का आमित्ता के साथ भी अन्वय न हो सकेगा। क्योंकि आमित्ता के साथ अन्वत होते समय याग का अपने समीप में पठित वाजिन के साथ अन्वय होने का ज्ञान नहीं है, नहीं कहा जा सकता। (याग और वाजिन के अन्वय का ज्ञान तो रहता ही है) अर्थात् वाजिन के साथ उसके अन्वय का ज्ञान तो रहता ही है) अर्थात् वाजिन के साथ उसके अन्वय का ज्ञान होते रहने से 'अन्वयवोधाभाव' रूप विशेषण वहां भी नहीं है, तब आपका विशिष्ट अवच्छेदक वहां कैसे होगा ? उसके न होने पर आमित्ता, यागिनरूपित (याग की) जिज्ञासा की पिपय भी कैसी वनेगी ? अर्थात ऐसे अवच्छेदक के मानने पर याग की जिज्ञासा का विषय न वाजिन होता है और न आमित्ता ही होती है। क्योंकि जैसे वाजिन से अन्वय होते समय आमित्ता-न्वय उपस्थित रहता है उसी प्रकार आमित्ता से अन्वय करते समय वाजिना-न्वय भी उपस्थित रहता है।

परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, कारण, वाजिनान्वय जैसी आमिज्ञान्वय के समय स्थिति नहीं है। आमिज्ञा, श्रुतिप्रमाण से प्राप्त है, इसिल्ये वह वाक्य प्रमाण से प्राप्त होने वाले वाजिन की अपेज्ञा पूर्वोक्त वलावलाधिकरण न्याय से प्रवल है। प्रवल होने से आमिज्ञा का याग से प्रथमतः अन्वय होता है, उस समय वाजिनान्वय की प्राप्ति भी नहीं रहती। क्योंकि वाक्य से प्राप्त वाजिन, प्रथम लिंग की तदनन्तर श्रुति की कल्पना कर याग के साथ अन्वित होने के योग्य हो पाता है। परन्तु आमिज्ञा साज्ञात् श्रुत होने से उसे अन्वित होने में अन्य प्रमाणों की अपेज्ञा नहीं रहती। इसिल्ये वह प्रथम चण में ही याग से अन्वित होती है। उस समय वाजिनान्वयबोध का अभाव होने से

उससे (अभाव से) विशिष्ट अवच्छेदक का होना आमित्ता में संभव है। अत एव याग को आमित्ताविपयक जिज्ञासा होती है, और उसकी पूर्ति प्रत्यत्तश्रुत आमित्ता से होती है। तत्पश्चात् वाजिनान्वय के समय में आमित्तान्वयबोध के विद्यमान होने से उक्त योग्यतावच्छेदक का वाजिन में होना मंभव नहीं। इस कारण 'वाजिन से याग का अन्वय होने छगेगा' यह दोष हमारे एक् में नहीं होता।

हसी न्याय से जहां श्रुति छिंगादिकों में से दो की प्राप्ति होगी वहां श्रुत-होने से प्रवल हुए पदार्थ के साथ एक वार अन्वय होने के वाद, दुर्वल छिंगा-दिकों से प्राप्त पदार्थों के साथ याग का अन्वय नहीं होता, समझ लेना चाहिये। तस्मात् उक्त विशिष्टयोग्यतावच्छेदक से युक्त आकांचा लचण, जो पूर्वोत्तर मीमांसासम्मत है, सर्वथा समुचित है। इस प्रकार आकांचा का लचण बताकर अब योग्यतारूप दूसरे (वाक्यार्थ ज्ञान के) कारण का निरूपण-करते हैं—

योग्यता च तात्पर्यविषयीभृतसंसर्गावाधः । विह्नना सिञ्च-तीत्यादो ताद्दशसंसर्गवाधान्न योग्यता । 'स प्रजापितरात्मनो वपामुद्रित्वदत्' इत्यादाविष तात्पर्यविषयीभृतपशुप्राशस्त्यावा-धाद् योग्यता । तन्त्वमस्यादिवाक्येष्विष वाच्याभेदवाधेऽिष लक्ष्यस्वरूपाभेदवाधाभावाद् योग्यता ।

अर्थ—तारपर्यविषयीभूत संसर्ग का वाध न होना ही योग्यता है। 'अग्न से सिंचन करता है' आदि वाक्य में योग्यता नहीं है। क्योंकि उस वाक्य का अग्निकरणक आर्द्रीकरणरूप अर्थ प्रत्यच्च प्रमाण से बाधित होता है। 'उस प्रजापित ने अपनी वपा (पेट के भीतर कोमल महीन वस्तु) को खींच-कर निकाला और उससे अग्न में हवन किया' आदि वाक्य का पशुप्राशस्य ही तात्पर्यविषयीभूत अर्थ है और वह किसी प्रमाण से बाधित न होने के कारण उस वाक्य में योग्यता है। उसी तरह 'वह ब्रह्म तू हैं' आदि वाक्य में भी योग्यता के लच्चण की अव्याप्ति नहीं होती, क्योंकि 'तत्' और 'त्वम्' इन पढ़ों के वाच्य अर्थ में अभेद का वाध होने पर भी लच्चार्थभूत चैतन्य के अभेद रूप अर्थ का बाध नहीं होता।

विवरण—वाक्य के ताल्पर्यविषयीभूत संसर्ग का (कर्मत्वादि संबंध का) बाध न होना—योग्यता का छत्तण है। 'वत्सं बधान' बछड़े को बांधो, इस वाक्य में योग्यता है। क्योंकि यहां वत्सकर्मक बन्धन—ताल्पर्यविषयी-भूत संसर्ग है। वह किसी प्रमाण से बाधित नहीं होता। परन्तु, यहाँ

'संसर्गाबाधः' न कहकर केवल 'तारपर्यविषयीभूतसंसर्गः' इतना ही लक्षण यदि किया होता तो 'अग्निना सिब्चेत्' आदि वाक्य पर उसकी अतिब्याप्ति हुई होती। इस आश्रय से प्रन्थकार ने 'बिह्नना' इत्यादि कहा है। 'अग्नि से सिंचन करे' इस वाक्य का 'अग्नि-करणक सेचन' रूप अर्थ वक्ता के ताल्पर्य का विषय है। परन्तु उस करणत्व संसर्ग का प्रत्यचादि प्रमाणों से वाध होता है। क्योंकि दाहक अग्नि से तिद्वरुद्ध आर्झिकरण किया का होना संभव नहीं। इसिल्ये उक्त योग्यता के लक्षण की ऐसे वाक्य में अतिब्याप्ति नहीं होती। इसी तरह 'जलेन दहेत्' इत्यादि वाक्य में योग्यता नहीं है—समझना चाहिये।

'संसर्गादाधः' इतनाही छत्तण न कर उस संसर्ग में 'तास्पर्यविषयीभूत' विशेषण क्यों दिया ? यह 'स प्रजापितः' आदि वाक्य से वताया गया है।

'संसर्गावाधः' इतनाही लचण यदि करें तो 'स प्रजापितः' इत्यादि अर्थवाद वाक्यों में अन्याप्ति होगी। क्योंकि अपनी वपा का उरखेद करने पर कोई जीवित नहीं रह सकता। इस कारण उस वाक्य का कर्मत्व रूप संसर्ग अन्य प्रमाणों से बाधित होता है, इसलिये वह अर्थ, तारपर्यविपयीभूत होना चाहिये,—यह हमारा कहना है। प्रकृत स्थलमें प्रत्यन्न वपा का उत्पाटन, श्रुति के तात्पर्य का विषय नहीं है किन्तु पशुप्राशस्त्य ही श्रुति को विविचति है। जो प्रजाकाम हो 'स एतं प्रजापत्यं तूपरमालभेत' वह इस प्रजापतिदेवताक तूपर = श्टंगरहित पशुका आलंभन = हनन करे' इस विधिका प्रशस्तत्व बताने के लिये 'स प्रजापितः' इत्यादि वाक्य शति में पठित है। जिस पशु को सींग नहीं होते उसे 'तूपर' कहते हैं। इस गुणवाद रूप अर्थवाद का वाच्यार्थ इस प्रकार है कि पूर्व समय में पशु नहीं ही थे, तब प्रजापित ने अग्नि में अपनी वपा का हवन करते बराबर तपर-अज उत्पन्न हुआ। इससे तात्पर्य इतना ही है कि तूपर पशुका हवन कर प्राजापत्य याग करने से विपुल पशुओं की प्राप्ति होती है। (मी. १-१-१०) इस अर्थ का किसी प्रमाण से वाध नहीं होता । इसकारण उस वाक्य में योग्यता की अन्याप्ति नहीं होती।

इसी प्रकार 'सोऽरोदीयद्यदरोदीत्तदुद्रस्य रुद्रस्वम्' उसने रुद्रन किया इसिलिये उसे 'रुद्र' कहते हैं। ऐसे अर्थवाद-वाक्यों में योग्यता है—समझना चाहिये। क्योंकि इस वाक्य का तात्पर्यार्थ इस प्रकार है—'विहिंपि रजतं न देयम्' विहियाँग में रजत का दान न करे, इस निपेध का यह अर्थवाद है। जो बिहर्यांग में रजत देगा उसे एक वर्ष के भीतर ही रुद्रन का प्रसंग प्राप्त होता है। इस लिये बिहर्यांग में रजतदान अप्रकारत है। यह उस वाक्य का तात्पर्य-विषयभूत अर्थ है।

'तत्त्वमिस' वह ब्रह्म तू है 'अहं ब्रह्मास्मि' में सिचदानन्द रूप ब्रह्मरूप हूं, इत्यादि वाक्यों में जीव और ब्रह्म का अभेद ही तात्पर्यविषयभूत संसर्ग है। ओर वह आपके कथनानुसार बाधित होता है। क्योंकि 'तत्त्वमिस' वाक्य में 'तत्' पदका अर्थ परोच्चवादिविशिष्ट चैतन्य है, और 'त्वं' पद का अर्थ अपरोच्चवादिविशिष्ट चैतन्य है। किन्तु उन परस्परविरुद्धधर्म-युक्त चेतन्यों में अभेद का संभव नहीं, इसलिये वह अर्थ वाधित होता है। इसीतरह 'अहं ब्रह्मास्मि' इस वाक्य में 'अहं' और 'ब्रह्म' इनके अभेदान्वय का संभव नहीं होता। इसलिये आपका योग्यता-लच्चण अभेदार्थक वाक्यों में अब्यास होता है।

इस शंका का 'तत्त्वमस्या'दि वाक्य से निराकरण इस प्रकार किया है—
'तत्त्वम्' इत्यादि पदों का वाच्य ( शक्य = शक्ति से ज्ञात होने वाला ) अर्थ,
श्रुति को विविच्ति नहीं है। किन्तु उन पदों का लच्य ( लच्चणा से ज्ञात
होनेवाला—शुद्ध चेतन्य का अभेद रूप) अर्थ वताने में ही श्रुति का
तात्पर्य है और वह अवाधित होने से पूर्वोक्त दोप नहीं आता। इसीतरह
जहां पर (गंगायां घोषः) लच्चार्थ विविच्ति रहता है वहां लच्चार्थ का अवाध
रहनारूप दृष्टि से ही योग्यता का लच्चण विविच्ति है। तस्मात् 'तात्पर्यविपयीभूतसंसर्गावाधः योग्यता' यह योग्यता का निदोंप लच्चण है।

अय क्रमप्राप्त आसत्ति का छत्त्रण बताते हैं-

आसत्तिश्रान्यवधानेन पदजन्यपदार्थोपस्थितिः । मानान्त-रोपस्थापितपदार्थस्यान्वयबोधाभावात्पदजन्येति । अत एताश्रु-तपदार्थस्थले तत्तत्पदाध्याहारः 'द्वारम्' इत्यादौ 'पिधेहि' इति । अत एव 'इपे त्वा'इत्यादिमन्त्रे 'छिनब्रि' इति पदाध्याहारः । अत एव विकृतिषु 'सूर्याय जुष्टं निर्वपामि' इति पदप्रयोगः ।

अर्थ-अन्यवधान से ( बीच में अन्य पदों का न्यवधान = उपस्थिति न होकर ) जो पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति होने वाले पदार्थों का अन्वय में बोध नहीं होता, इसलिये 'पदजन्य' यह पद लचण में दिया है। पदजन्य पदार्थोपस्थिति अपेचित होने से ही जहां पर क्रिया-कारकादि दूसरा पद नहीं कहा हो ऐसे 'द्वारम' इस एक शन्द के अर्थ की पूर्ति करने के लिये 'पिधेहि' ऐसे पदों का अध्याहार करना पड़ता है, और इसी कारण 'इपे स्वा' इस्यादि मंत्रों में 'छिनिश्च' ऐसे पद का ही अध्याहार करना चाहिये। यह निर्णय मीमांसा में किया है ( मी० २-१-४७ ) ऐसी ही पदजन्य-उपस्थिति मीमांसकों को मान्य होने से सौर्यादि विकृति यागों में 'सूर्याय जुष्टं निर्वपामि'

मैं सूर्यदेवता को उद्देश्य कर सावित्र हिंब का निर्वाप करता हूँ — इन पदों का उच्चारण करना चाहिये, यह सिद्धान्त किया गया है।

विवरण-पदजन्य पदार्थ की अन्यवधान से उपस्थिति होना ही आसत्ति है। जिस क्रिया-कारकादि पदसमूहरूप वाक्य से शाब्दबोध होता है उस वाक्य के पद, अन्य पदों के व्यवधान से (प्रतिबंध से) रहित होने चाहिये। जैसे--'गाम' और 'आनय' ये दोनों पद, एक के बाद एक ऐसे क्रम से, बीच में अन्य पद के व्यवधान से रहित, उचारण करने से ही, उससे वाक्यार्थ-बोध होता है। परन्तु यदि कोई 'गाम्' कह कर चुप हो जाय या बीच में ही अप्रकृत कोई शब्द कह दे, बाद 'आनय' कहे तो श्रोता को उस वाक्य से कुछ भी अर्थवीध नहीं होगा। इसलिये आसत्ति, शाब्द-बोध में कारण रहनी है। इसी प्रकार 'चन्द्रं अंचव ओदनं पश्य' इत्यादि वाक्यों से भी अर्थवोध नहीं होता। क्योंकि यहाँ 'चन्द्रं' का 'पश्य'क्रिया से संबंध है। परन्तु 'पश्य' किया, अव्यवधान से नहीं कही गई है। 'भंचव' और 'ओदनम्' इन दो पदों के व्यवधान से कही गई है। इस कारण ऐसे वाक्य में आसत्ति-लज्जण की अतिब्याप्ति नहीं होती । इसी प्रकार 'गिरिर्भुक्तमग्निमान देवदत्तेन' ऐसे पदसमूह में यद्यपि क्रिया-कारकादि समस्त पद उपस्थित रहते हैं और उनमें परस्पराकांचा तथा अन्वययोग्यता भी रहती है, तथापि उन पदों की अन्यवधान से उपस्थिति न होने के कारण उस वाक्य से 'देवदत्त ने खाया' और 'पर्वत अग्निमान् है। इस अर्थ की प्रतीति नहीं होती।

यहाँ अव्यवधान से जो पदार्थोपस्थिति होनी है। वह पदजन्य हो-यह क्यों कहा, उस का कारण ग्रंथकार ने 'मानान्तरोपस्थापित॰' आदि ग्रन्थ से बताया है। उसका निष्कर्ष यह है—सामने घट दीखने पर भी कोई व्यक्ति अंगुलि-निर्देश करते हुए 'सोमदत्त ! देखो' कहता है। उस समय सोमदत्त को घट का बोध होता है, परन्तु उस वाक्यार्थ में घट का अन्वय-बोध (शाब्दवोध) होता नहीं। परन्तु प्रत्यक्त प्रमाण से ही उस समय घट का बोध होता है।

आसित के छत्तण में 'पदजन्य' यदि न दें तो प्रत्यन्नात्मक उपस्थिति भी 'सोमदत्त पश्य' इस वाक्य में अव्यवधान से ही होती है, अतः उस छत्तण की प्रत्यन्त में अतिव्याप्ति होगी। उसके निवृत्ति के छिये 'पदजन्य' पद आवश्यक है। घट का ज्ञान उक्त वाक्य के अव्यवधान से होने पर भी वह पदजन्य नहीं अर्थात् 'घटम्' इत्याकारक पद से नहीं हुआ है, इस छिये अतिव्याप्ति नहीं हो पाती।

पदार्थ की उपस्थिति पदजन्य होने पर ही उस पदार्थ का शाब्दबोध होता है और अन्य उपाय से पदार्थ का बोध हुआ तो वह प्रत्यक्तादि अन्य ्रमाणों से होता है, यह आप कह रहे हैं। किन्तु ऐसा मानने पर 'द्वारम्' हतना ही शब्द श्रवण करने के वाद 'पिधेहि' किया का जो ज्ञान होता है वह शाब्दवोधात्मक नहीं है कहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर 'विधान' अर्थ की उपस्थित पद्जन्य नहीं होती। किन्तु सभी शास्त्रकारों ने तो 'पिधान' किया का ज्ञान शाब्दवोधात्मक माना है। तब सिद्धान्त में इसकी उपपत्ति किस प्रकार होगी? यह आकांचा होने पर प्रनथकार ने 'अत प्वाश्चतः' इत्यादि ग्रंथ से उसका समाधान बताया है। तथा हि—'पिधेहि' किया का जो शाब्दवोध होता है वह पद्जन्य ही होता है। क्योंकि पद्जन्य पदार्थ-बोध ही शाब्दवोध में कारण होने से ऐसे अश्चत पदार्थ स्थल में 'पिधेहि' पद का अध्याहार (योजना) करना होता है। इस प्रकार ऐसे अध्याहत पद से ही इस वोध के होने से यहाँ आसक्ति-लज्ञण की अब्याहि नहीं होती। प्रत्युत (विपरीत) 'पदार्थोपस्थित' पद्जन्य होनी चाहिये' यह सिद्धान्त ही, इस उदाहरण से पुष्ट होता है।

'द्वारम्' के अनन्तर 'पिधेहि' किया (पद) का अध्याहार विना किये भी उसके पिधानरूप अर्थ के अध्याहार करने से भी उपर्युक्त बोध की उपपत्ति का संभव हो सकता है' इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि वृत्ति के द्वारा जिस अर्थ की उपस्थिति नहीं होती वह अर्थ (पदार्थ) भी शाब्दबोध का विषय होता है, ऐसा मानने पर अनेक दोष उपस्थित होंगे।

9. जिस पद से पदार्थ का किसी प्रकार का संबंध हो उस पदार्थ का शाब्दबोध होता है—यह कहने पर 'घट शब्द' आकाश के साथ समवाय संबंध से संबद्ध होने से 'घटमानय' वाक्यका 'आकाशमानय' अर्थ भी होने लगेगा । इसलिये पद-पदार्थों का वृत्तिरूप विशेष संबंध ही मानना चाहिये।

और उसे मानने पर सर्वत्र वृत्ति के द्वारा ही शाब्दबोध के होने से 'द्वारम्' में भात्र विना वृत्ति के भी सामान्य संबंध से 'पिधेहि' अर्थ का शाब्द-बोध होता है, यह मानने में गौरव है।

२-वैसे ही 'द्वारम्' यहां द्वितीया का जो कर्मन्व रूप अर्थ है उसका कहीं भी अन्वय नहीं होगा। क्योंकि पदजन्य अर्थ का पदजन्य अर्थ से ही अन्वय करने का नियम है।

३-इसी प्रकार 'पुष्पेभ्यः' शब्द का उच्चारण कर 'स्पृह्यति' पद का अध्याहार न करके सामान्य इच्छा रूप अर्थ का अध्याहार करने से 'स्पृह्' धातु के योग में ही होने वाली चतुर्थी विभक्ति की उपपत्ति नहीं लगेगी। तस्मात् प्रकृत में भी 'पिधेहि' पद का ही अध्याहार करना चाहिये। केवल पिधानादि

भर्थ का भध्याहार कर शाब्दबोध की उपपत्ति नहीं लग सकती। पदजन्य पदार्थोपस्थिति का ही पूर्व भीमांसकों ने भी स्वीकार किया है, यह प्रदर्शित करने के लिये प्रनथकार ने 'अत एव 'इपे त्वा' इत्यादि कहा है। उसका विवरण मीमांसा के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में इस प्रकार किया है—

'इपे स्वोद्धें स्वाव' यह श्रुति, इस अधिकरण का विषय है। यहां संशय इस प्रकार किया है कि यह समस्त मंत्ररूप एक ही वाक्य है या विभिन्न दो वाक्य हैं? इस पर पूर्वपत्ती कहता है कि यह एक ही वाक्य, मानना चाहिये, क्यों- कि यह मंत्र अदृष्ट पदार्थ है। और दो अदृष्ट अर्थों की कल्पना करने की अपेत्रा, एक अदृष्ट के मानने में ही छाघव है। यहां क्रिया पद श्रुत नहीं है। इसिल्ये यह मंत्र कर्मप्रकाशक होने से दृष्टार्थ है, नहीं मान सकते। तस्मात् यह अदृष्टार्थ-प्रतिपादक एक वाक्य है, यही कहना चाहिये।

इस प्रकार पूर्वपत्त के प्राप्त होने पर 'समेषु वाक्यभेदः स्यात्' (२-१-४७) सूत्र से सिद्धान्त बताया है—ये दो भिन्न वाक्य हैं, ऐसा मानना चाहिये, क्योंकि 'इपे स्वा' और 'उउर्जे स्वा' ये पद सम (परस्पर) की आकांचा नहीं रखते हैं।

यहां किया पद के न होने पर भी ये दो वाक्य कैसे माने जा सकेंगे ? इसका उत्तर यह है कि 'इपे खा' के बाद 'छिनत्ति' क्रिया का अध्याहार करना चाहिये, और 'उर्जे व्वा' के अनन्तर 'अनुमार्षि' = सम्मार्जन करता है, क्रिया का अध्याहार करना चाहिये। ये दोनों वाक्य क्रमशः पलाश-शाखा के छेदन और मार्जन रूप दो पृथक् कर्मों का प्रकाशन करने वाले दृपार्थक ही हैं, अर्थात् 'इपे त्वा' का अर्थ हे पलाश शाखे ! मैं तुझे इच्छित अन्न के लिये तोड़ता हूँ। और 'उन्जें त्वा' का अर्थ हे पलाशशाखे ! मैं तुम्हारा रस के लिये अथवा वल के लिये सम्मार्जन करता हूँ। यह अर्थ निश्चित होता है। इसी तरह दूसरे एक वेदवाक्य में •अश्रुत पद का अध्याहार वताने के लिये भी मीमांसा में एक अधिकरण बताया गया है। तथाहि -- आग्नेय नामक प्रकृतियाग में 'देवस्य रवा सवितुः " अग्नये जुष्टं निर्वपामि' इत्यादि मंत्र पठित हैं, उसका निर्णय मीमांसा में नवमाध्याय के प्रथम पाद में २७-३९ सूत्रों से किया है। तथाहि उपर्युक्त मंत्र में 'अग्नि' शब्द का सौर्यादि विकृति याग में ऊह किया जाय या न किया जाय । अर्थात् 'अन्नि' शब्द के स्थान पर 'सूर्य' शब्द की योजना की जाय या न की जाय-यह संशय आने पर 'सिवतुः' यहां 'सिवितृ' शब्द का ऊह न करने के लिये जैसे पीछे के अधिकरण में बताया गया है, उसी प्रकार यहां पर 'अग्नि' पद का ऊह न किया जाय-यह पूर्वपत्त प्राप्त होने पर सवित्रादि शब्द प्रत्यत्त कर्म से संबद्ध नहीं हैं इसिछिये उनका ऊह संभव न होने पर भी 'अग्न्यादि' शब्द तो प्रत्यत्त कर्भ से संबद्ध होने से विकृतियाग में

'सूर्याय जुएं निर्वेपामि' यह जह करना चाहिये। यह सिद्धान्त किया पर भी पदाध्याहार ही वताया गया है। सारांश यह है कि 'पद का के ध्याहार निक्या जाय' यह मानने पर भी मांहा के पूर्वोक्त अधिकरणों से विरोध होता है। इसिल्ये उस पन्न को हो भांहा के ध्याहार पन्न का ही स्वीकार करना चाहिये। तस्मात आसक्ति के स्नण में पदजन्य पदार्थोपस्थिति' का स्वीकार करना उचित ही है।

'पदजन्यपदार्थोपस्थिति, शाटदवोध में कारण है। यह वताया गया। परन्तु वह पदार्थ कितने प्रकार का है, यह आकांचा होने पर धन्थकार कहते हैं—

पदार्थश्र द्विविधः—शक्यो लक्ष्यश्रेति । तत्र शक्तिनीम पदानामर्थेषु मुख्या वृत्तिः, यथा घटपदस्य पृथुवुन्नोद्राद्या-वृतिविशिष्टे वस्तुविशेषे वृत्तिः । सा च शक्तिः पदार्थान्तरम् । सिद्धान्ते कारणेषु कार्यानुक्कशक्तिमात्रस्य पदार्थान्तरत्वात् ।

अर्थ—और वह पदार्थ शक्य तथा छच्य भेद से दो प्रकार का है (उनमें शक्य का अर्थ है शक्ति रूप वृत्ति से युक्त और छच्य का अर्थ है छच्चणा रूप वृत्ति से युक्त )। पदों के वाच्य अर्थ में स्थित सुख्य वृत्ति को ही शक्य पद की वटक शक्ति कहते हैं। जैसे—'घट' पद की तछ तथा मध्य भाग में वर्तुछ आकार से युक्त वस्तु विशेष में रहने वाछी वृत्ति ही शक्ति कही जाती है। वह शक्ति, पृथक् (अतिरिक्त) पदार्थ है। क्योंकि कारण में विद्यमान होती हुई कार्योत्पत्ति के अनुकूछ (जनक) समस्त (यावत्) शक्ति को सिद्धान्त में पृथक् पदार्थ के रूप में स्वीकार किया है।

विवरण — कुछ लोग शक्य, लच्य और गौण भेद से तीन पदार्थ मानते हैं। किन्तु मूल में 'पदार्थ द्विविध है' कहकर उनका निराकरण किया है। गौण पदार्थ का लच्य पदार्थ में ही अन्तर्भाव होता है, यह आगे चलकर प्रन्थकार स्वयं कहेंगे। पद का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध उसे वृत्ति कहते हैं। यह वृत्ति शक्ति तथा लच्चणा भेद से द्विविध है। इनमें से 'शक्ति' नामक वृत्ति से युक्त पदार्थ को शक्य या वाच्य और लच्चणा नामक वृत्ति से युक्त पदार्थ को शक्य या वाच्य और लच्चणा नामक वृत्ति से युक्त पदार्थ को लच्च, यह शास्त्रीय संशा है। इस कारण शक्य और लच्च में से शक्य पदार्थ का निरूपण कर्तव्य होने पर पदार्थ को 'शक्य' संशा जिस शक्ति के कारण प्राप्त होती है। उस शक्ति का ही यहां निरूपण किया है। वृत्तिरूप संबंध साज्ञात् और परम्पण भेद से दो प्रकार का है। उनमें से पद का पदार्थ के साथ मुख्य (साज्ञात्) अर्यात् प्रयमोपस्थित जो

संबंध = गृत्ति, उसे शक्ति कहते हैं — यह शक्ति का लक्षण है। उदा० — 'घट' पद से प्रथमतः ही बड़े वर्तुल — मध्य भाग वाले, कृश कण्ठ वाले पदार्थ की उपस्थिति 'शक्ति' गृत्ति से होती है। परन्तु लच्य पदार्थ के साथ पद का पहले जैसा साचात् सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात् पद श्रवण होने के अनन्तर प्रथमतः ही लच्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, अपितु शक्य (वाच्य) पदार्थ के द्वारा, परम्परा से (शक्य पदार्थ ज्ञान के व्यवधान से) होता है। इस कारण शक्ति का लक्षण लच्य पदार्थ में शतिब्याप्त नहीं होता।

प्राचीन नैयायिकों का कहना है कि 'पद के साथ अर्थ का जो सम्बन्ध उसे शक्ति कहते हैं। वह शक्ति द्रव्य-गुणादि सात पदार्थों से पृथक (अतिरिक्त) पदार्थ नहीं है। किन्तु 'इस पद से यह अर्थ समझना' इत्याकारक जो ईश्वरेच्छा (आत्मगुणरूप पदार्थ) उसी में शक्ति का अन्तर्भाव होता है। आधुनिक 'देवदत्तादि' नाम में भी शक्ति है ही। क्योंकि 'पिता ग्यारहवें दिन पुत्र का नाम रखे' ऐसी ईश्वरेच्छा वहां भी रहती ही है।'

और नवीन नैयायिक—"ईश्वरेच्छा को शक्ति रूप न मानकर उसे केवल दच्छारूप ही मानते हैं। इस कारण आधुनिक संकेत में शक्ति का होना सिद्ध है।

नैयायिकों के मत का खण्डन करने के लिये ग्रन्थकार ने 'सा च शक्तिः' इत्यादि वाक्य से शक्ति को पृथक पदार्थ सिद्ध किया है। तथाहि—प्राचीन नैयायिकों के मतानुसार शक्ति का ईश्वरेच्छारूप होना संभव नहीं। क्योंकि मनुष्य की इच्छा से नदी-नगर आदिकों की जो संज्ञायें रूड हुई हैं, उनमें ईश्वरेच्छा नहीं होती। अब नव्य नैयायिकों के कथनानुसार सामान्य इच्छारूप शक्ति को मानें तो वह भी संभव नहीं। क्योंकि मनुष्य पर आदि की इच्छा से घर आदि पद का उच्चारण करे तो वहां भी इच्छा के विद्यमान होने के कारण घर पद की पर में भी शक्ति का स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिये इस वृक्ति रूप शक्ति को पृथक् पदार्थ के रूप में ही स्वीकार करना चाहिये। इतना ही नहीं, हम वेदान्तियों ने संसार की समस्त वस्तुओं के कारणों में विद्यमान कार्योत्यादनानुकूलता (कार्य उत्पन्न करने की योग्यता) को ही शक्ति समझ, सामान्यशक्ति को भी अतिरिक्त पदार्थ के रूप में स्वीकृत किया है। तब पदनिष्ठ अर्थवोध रूप कार्य की जनक शक्ति हमारे मत में पृथक पदार्थ है, यह तो अत्यन्त स्पष्ट है।

हमलोग 'अर्थापत्ति' प्रमाण से शक्ति का पार्थक्य ( पृथक् पदार्थत्व ) सिद्ध करते हैं। तथाहि—केवल अग्नि, दाह करने में समर्थ है, किन्तु मणि के सान्निध्य से दाह नहीं होता। इस कारण मणि के सान्निध्य से दाहकारणी-भूत अग्नि की शक्ति नष्ट हो गई, यह कल्पना करनी पड़ती है। इसिलिये

यह नष्ट होनेवाला शक्तिरूप पदार्थ, अन्य सब पदार्थों की अपेन्ना विल्नण ( पृथक् ) पदार्थ सिद्ध होता है। यदि यह कहें कि—प्रतिबन्धक का अभाव, कार्यमात्र के प्रति कारण होता है। यहां तो मणि रूप प्रतिबन्धक पदार्थ के विद्यमान होने से प्रतिबंधकाभावरूप कारण नहीं है, इसीलिये दाहरूप कार्य नहीं होता।

परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रितिवन्धकाभाव अभावरूप होने से उसमें किसी भाव कार्य के प्रति कारणता नहीं वन सकती। इसके अतिरिक्त (१) दाहादिकार्य विह्निष्ठ दाहानुकूल शक्तिरूप पदार्थ से युक्त है, (२) क्योंकि उसमें कार्यस्व है, (३) घटादि के समान। यह अनुमान भी शक्ति को अतिरिक्त पदार्थ सिद्ध करता है। इसी प्रकार 'परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते' इस परमात्मा की अनेकविध (सचादिगुणों से अनेकरूप) पर (सूचम), कार्यगम्य शक्ति है। 'शक्तयः सर्वभावानामिचन्था ज्ञानगोचराः' सब पदार्थों में अचिन्त्य (अनिर्वचनीय) और कार्यज्ञानैकगम्य शक्तियाँ हैं, आदि अनेक श्रुतियाँ शक्ति का पार्थक्य सिद्ध करती हैं। तस्मात् शक्ति, अतिरक्ति पदार्थ है और पदनिष्ठ शक्ति भी इच्छारूप नहीं है। तब पदनिष्ठ शक्ति का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? उत्तर है कि 'अनुमान प्रमाण उसमें ज्ञापक है।'

सा च तत्तत्पदजन्यपदार्थज्ञानरूपकार्थ्यानुमेया । ताद्य-शक्तिविषयत्वं शक्यत्वम् । तच जातेरेव न व्यक्तेः । व्यक्ती-नामानन्त्येन गुरुत्वात् । कथं तिहं गवादिपदाद् व्यक्तिभान-मिति चेत् , जातेव्यक्तिसमानसंवित्संवेद्यत्वादिति ब्रूमः ।

अर्थ—और वह पदिनिष्ठ शक्ति, तत्तद् विशेष पद से तत्तद् विशेष पदार्थं के ज्ञानरूप कार्य से अनुमेय (अनुमान प्रमाण से जानने योग्य) है। पदार्थ में ऐसे शक्ति की विषयता होना उसकी शक्यता है। वह शक्यव्य (ता) जाति में ही रहता है, व्यक्ति में नहीं। क्योंकि व्यक्ति अनंत (असंख्य) होने से प्रत्येक व्यक्ति में पृथक् शक्यत्व मानने में गौरव है। व्यक्ति में यदि शक्यत्व (शक्ति) नहीं है तो 'गो' आदि पदों के श्रवण करते ही सास्नादिमान् गोव्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है ?' उत्तर यह है कि—जाति, व्यक्ति ज्ञानरूप एक ही ज्ञान से संवेद्य होने से, जाति ज्ञान के होते ही व्यक्तिज्ञान और व्यक्ति ज्ञान के होते ही उसमें ही जातिज्ञान होता है। ऐसा हम कहते हैं।

विवरण—'घट' पद के अवण करते ही कम्बुमीवादिमान् पदार्थ का ज्ञान (समरण) होता है। 'पट' पद के अवण करने पर कंबुमीवादिमान् पदार्थ की मनमें उपस्थिति नहीं होती। अतः इस अन्वयन्यतिरेक से 'घट'

पद की शक्ति 'कम्बुप्रीवादिमान् पदार्थ में है' यह सिद्ध होता है। इस विषय में अनुमान-प्रयोग इस प्रकार—

(१) 'पदार्थज्ञान, पदनिष्ठ-स्वबोधानुकूल-शक्तिपूर्वक है (२) क्योंकि वह पदार्थ-ज्ञान पदजन्य-पदार्थज्ञान कार्यक्रप है, (३) जैसे घटरूप पदार्थ का ज्ञान 'घट' पद की कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ में विद्यमान शक्ति से युक्त है।' इस अनुमान से पदनिष्ठ शक्ति, अतिरिक्त सिन्द होती है। इस प्रकार शक्ति का निरूपण किया। अब 'तादश॰' इस्यादि वाक्य से उस शक्ति से युक्त ऐसे शक्य पदार्थ का स्वरूप बताया है। पूर्वोक्त शक्ति से उत्पन्न होने वाले ज्ञान का जो विषय होता है वह पदार्थ 'शक्य' होता है। अर्थात् उस पदार्थ में उस पद का शक्यत्व रहता है। जैसे—'घट' पद से 'घटत्व' अर्थ का बोध होता है, अतः 'घट' पद की शक्ति से होनेवाले इस ज्ञान में 'घटत्व' विषय रहता है अर्थात् वह 'घटत्वविषयक' घटत्व का ज्ञान है। इस कारण वटपद का 'घटत्व' शवय है, अर्थात् शक्यत्व घटनिष्ठ है।

'पदका शक्य अर्थ कीन सा ?' इस विषय में तत्तद् शास्त्रकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ छोग 'गो' पद की सास्नादिमान् (सास्ना = गाय के कण्ठ के नीचे लटकती मांसमय झालर ) गोव्यक्ति में शक्ति मानते हैं। नैयायिक—जातिविशिष्ट न्यक्ति में शक्ति है ('गो' पद की गोत्वविशिष्ट गोव्यक्ति में शक्ति रहती है अर्थात् गोव्वविशिष्ट गो, गोपद का शक्य है) ऐसा कहते हैं। इन सब कल्पों का निरसन करने के उद्देश्य से अन्थकार ने पूर्वोत्तर मीमांसा-साधारण शक्यत्व कहां रहता है, यह 'तच' आदि प्रन्थ से बताया है। गवादि ( गो आदि ) पदों की शक्ति, जाति में ही रहती है, इसे स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि व्यक्ति में शक्ति मानने पर गोव्यक्तियों के अनंत होने से उनमें रहने वाली शक्तियां भी अनन्त माननी होंगी। परन्तु इस प्रकार अनन्त शक्तियों की कल्पना करने में बहुत गौरव है। इसके अतिरिक्त एक 'गो' पद से एक व्यक्ति में शक्तिग्रहण (शक्तिज्ञान) होने पर भी अन्थ गोव्यक्ति का उस पद से ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहां की शक्ति भिन्न है, और उसका ज्ञान होने के लिये अन्य गोनिष्ट शक्ति का ज्ञान आवश्यक है। इस रीति से असंख्य गौओं की शक्ति का ज्ञान सहस्र युगों में भी नहीं हो पायगा। इस प्रकार 'गो' आदि पदों की शक्तियह का होना संभव ही नहीं होगा। ऐसे अनेक दोप व्यक्तिशक्तिवाद में पैदा होते हैं। तस्मात् व्यक्ति में शक्ति को नहीं मान सकते।

नैयायिकों के 'जातिविशिष्ट व्यक्ति-शक्तिवाद' पत्त में भी अनन्त व्यक्तियों का ज्ञान न होने के कारण अमुक शब्द की अमुक अर्थ में ही शक्ति है, ऐसा नियम नहीं किया जा सकेगा, आदि पुर्वोक्त दोप तदवस्थ ही हैं। इसिलये मीमांसकों का अभिमत जातिशक्तिवाद ही स्वीकार करना चाहिये। यह मानने पर गोख जाति के एक होने से एक व्यक्ति में गोख जाति का ज्ञान होने पर भी सर्वत्र गोख जाति के एक होने से अन्य व्यक्तियों में भी शक्तिप्रह होता है, और इस पन्न में लाघव भी है।

दांका—प्रत्यच परिच्छेद में 'जातित्वोपाधित्वपरिभाषायाः सकलप्रमाणा-गोचरतया०' इत्यादि कहकर जाति और उपाधि का खण्डन किया है। और यहां पदों की शक्ति 'सकलप्रमाणागोचर' ऐसी जाति में है—ऐसा कहते हैं, अतः यह कैसे संभव है ? जाति पदार्थ ही यदि आपके मत में नहीं हैं तो आप उसमें शक्ति को भी कैसे मान सकेंगे।

समाधान- शंका ठीक है। परन्तु उसका उत्तर इस प्रकार है-हमने ( ग्रन्थकार ने ) पहिले जाति का खण्डन नहीं किया है किन्तु नैयायिकों की 'जाति अतिरिक्त पदार्थ है' इस परिभाषा का ही खण्डन किया है अर्थात् जाति स्वतंत्र ( पृथक ) पदार्थ नहीं, इतना ही बताया है, इसीलिये वहां 'घटोऽयमित्यादि प्रत्यत्तं हि घटत्वादिसद्भावे मानम्' यह कहकर 'घटत्वादि' धर्म के सद्भाव का (अस्तित्वका) अंगीकार किया है। 'घटत्व घट की अपेका अतिरिक्त एवं उसमें समवाय संबंध से रहने वाला पदार्थ है' यह नैयायिकों का मत सर्वथा अयोग्य है। तस्मात् यहां 'जाति' शब्द को घटत्वादि आकृतियों का वाचक समझना चाहिये। अतएव भाष्यकार श्री शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य में (अ १-३-२७) 'आकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिः' इत्यादि कहकर जाति शब्द के स्थान पर 'आकृति' शब्द की ही योजना की है। अतः यहां पर भी जाति शब्द की योजना आकृति को उदेश्य करके ही की गई है। यह समझना चाहिये। इसिछये किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। नैयायिक जिस अनुगत धर्म को जाति कहते हैं, वह जाति शब्द अनगत धर्मरूप अर्थ में ही यहां प्रयुक्त किया है। 'गोखादि अनगत धर्मरूप अर्थ में शब्दों की शक्ति है' इस सिद्धान्त पर ऐसी शंका उठती है कि-'व्यक्ति में या जातिविशिष्ट व्यक्ति में पद की शक्ति को स्वीकार करने वाले हमारे मत में जैसे आपने दोप दिये वैसे ही आपके स्वीकृत किये हए इस जातिशक्तिवाद में भी दोष हैं। क्योंकि 'गामानय' 'बोहीन् प्रोक्ति' आदि व्यक्तिमात्रवोधक वाक्यों का अर्थ जातिशक्तिवादी आपके मत में 'गोत्व जाति को लाओ' और 'बीहित्व जाति का प्रोचण करो' होने लगेगा। परन्तु वैसा होना संभव नहीं। क्योंकि अमूर्त 'जाति' पदार्थ का आनयन किंवा प्रोचण असंभव है। इस कारण यहांपर जो केवल व्यक्ति का बोध होता है, उसकी अनुपपत्ति होगी अर्थात् व्यक्तिबोध नहीं होगा। यह महादोष जातिशक्तिवाद में ंआता है, ऐसी स्थिति में आप ब्यक्तिबोध की उपपत्ति कैसे लगाते हैं ?

व्यक्तिभान की इस उपपत्ति को मीमांसा के भिन्न भिन्न आचायों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। कितने ही विद्वान् अर्थापत्तिप्रमाण से व्यक्ति का भान (ज्ञान) मानते हैं। हम 'गामानय' इस उत्तम वृद्धवाक्य को सुनकर मध्यमवृद्ध के द्वारा गोव्यक्ति को लाया हुआ देखते हैं। उसे यदि व्यक्तिबोध न हुआ होता तो 'आनयन' क्रिया में व्यक्ति का अन्वय ही न हुआ होता। इसल्ये 'अर्थापत्ति' प्रमाण से ऐसे वाक्यों में व्यक्तियों का भान होना स्वीकार करना चाहिये।

परन्तु यह मत योग्य नहीं है। क्योंकि 'गामानय' इस बाक्य में यद्यवि वैसा ज्ञान ( न्यक्तिभान ) हो सकता है तथापि 'गौरस्ति' इस वाक्य में उक्त प्रकार से कैसी भी अन्वयानुपपत्ति संभव नहीं है। अतः यहां व्यक्तिवोध नहीं होगा, यह दोष इस पत्त में आता है, इसिंटये ग्रन्यकार धर्मराजाध्वरीन्द्र ने इस प्रन्थ में उस पत्त का किंचिन्सात्र भी उल्लेख न कर अन्य तीन आचार्यों के ही तीन मतों का उल्लेख किया है। उनमें से अन्धकार को तीमरा भाइ पत्त ( कुमारिल भट्ट का पत्त ) ही विशेषतः सम्मत है। तथापि प्रथमतः दो पत्तों को बताकर अनन्तर तीसरा पत्त सिद्धान्त के रूप में वतावेंगे। उक्त शंका का 'न च०' इत्यादि वाक्य से अनुवाद कर 'जातेः' आदि ग्रन्थ से प्रथम पत्त के समान समाधान बताया है। नेयायिकों के समान वेदान्ती धर्म को धर्मी की अपेचा पृथक नहीं मानते, किन्तु धर्म और धर्मी का तादात्म्य ( ऐक्य ) मानते हैं । इस कारण वस्तुतः यद्यवि जाति ही शक्य है तथापि जाति और व्यक्तिरूप धर्म-धर्मी का अभेद होने से एक ज्ञान से ही जाति और व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है अर्थात् जाति का ज्ञान होते ही उसमें ही व्यक्ति का ज्ञान होता है एवं व्यक्ति के ज्ञान में जाति भी भासती है, यह तारपर्य है। इसिलये जातिशक्तियाद में व्यक्तिभान की अनुपपत्ति नहीं हो पाती।

पद से व्यक्ति का ज्ञान कैसे सम्भव हो सकता है ? क्योंकि पद की शक्ति व्यक्ति में है ही नहीं। तब 'व्यक्ति का भान होता है' यह भी आप कैसे निश्चय करेंगे ? और शक्ति के न होने पर भी पद से पदार्थ का ज्ञान होता है, ऐसा मानने पर जिस किसी भी शब्द से जिस किसी अर्थ का ज्ञान होने लगेगा। ऐसी शंका के निरसनार्थ ग्रन्थकार पूर्वोक्त समाधान की अरुचि से, अग्रिम ग्रन्थ के द्वारा प्रभाकर मतानुसार व्यक्तियोध की उपपक्ति को स्ताते हैं।

यद्वा, गवादिपदानां व्यक्ती शक्तिः स्वरूपसती न तु ज्ञाता हेतुः । जातौ तु ज्ञाता । न व्यक्त्यंशे शक्तिज्ञानमिष कारणं गौरवात् । जातिशक्तिमस्वज्ञाने सति व्यक्तिशक्तिमस्व-ज्ञानं विना व्यक्तिधीविलम्बाभावाच ।

अत एव न्यायमतेऽप्यन्वये शक्तिः स्वरूपसतीति सिद्धान्तः। ज्ञायमानशक्तिविषयत्वमेव वाच्यत्वमिति जातिरेव वाच्या।

अर्थ — अथवा 'गौः' इत्यादि पदों की व्यक्ति में स्वरूपतः विद्यमान शक्ति है (और वह व्यक्ति के ज्ञान होने में कारण है) व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति ज्ञात होकर व्यक्ति के वोधन में कारण नहीं होती। किन्तु जाति के वोधन में मात्र वह शक्ति ज्ञात होकर ही कारण होती है। 'व्यक्ति' खंश में व्यक्ति-शक्ति का ज्ञान भी कारण है, यह मानना आवश्यक नहीं है। व्योंकि व्यक्तिशक्तिज्ञान तथा जातिशक्तिज्ञान—दोनों को शाब्दवोध में कारण मानने में गौरव (दोप) होता है। और जाति के शक्तिमत्त्व (शक्ति) का ज्ञान होने पर व्यक्तिशक्ति का ज्ञान न होने पर भी व्यक्ति के ज्ञान होने में विलम्ब (देर) नहीं लगता। इसीलिये जहां शक्ति का ज्ञान न होते हुए भी वस्तु का ज्ञान होता है, वहां शक्तिज्ञान की कल्पना करना अनुचित है, अतएव न्यायमत में भी 'शक्ति अन्वय में स्वरूपसती (स्वरूपतः विद्यमान) रहती है' (वह ज्ञात नहीं रहती) सिद्धान्त किया है।

(शंका—व्यक्ति में शक्ति को स्वरूपसती मानने पर व्यक्ति भी गवादि पदों की वाच्य होने छगेगी, अतः इसका समाधान करते हैं )—ज्ञायमान शक्ति में (शक्तिजन्यज्ञान में) जो पदार्थ विषय होता है, वही वाच्य होता है—इस प्रकार 'वाच्य' का छच्चण (परिभाषा) होने से (ज्ञायमान-शक्ति-विषय) जाति ही 'गवादि' पदों का वाच्य ठहरती है। (व्यक्ति, वाच्य नहीं होती) अतः पूर्वोक्त दोप नहीं आने पाता।

विवरण—शक्ति के विषय में प्रभाकर के सिद्धान्त का आशय इस प्रकार है—कारण की सत्ता कार्य में आवश्यक रहती है, परन्तु कुछ कार्यों की उत्पत्ति में कारण का स्वरूपतः रहना आवश्यक होता है, परन्तु कितने ही कार्यों में कारण के प्रथम् न होने पर भी उसके केवल ज्ञान से भी कार्य निष्पन्न हो सकता है।

उदाहरणार्थ-घटादि कार्यों की उत्पत्ति में आवश्यक दण्डादिकारणों की स्वरूपतः सत्ता आवश्यक होती है, दण्ड के ज्ञानमात्र से घट की उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् दण्ड की स्वरूपसत्ता ही घट में कारण होती है। किन्तु धूम से अग्नि का अनुमान जब होता है उस समय अनुमिति में यद्यपि धूम कारण है तथापि उसकी स्वरूपतः सत्ता आवश्यक नहीं होती। धूलि को ही धूम समझकर उसके सहारे से भी 'पर्वत विद्यमान् है' यह अनुमिति होती है। अतः कहीं वस्तु की स्वरूपसत्ता कारण होती है और कहीं उसका ज्ञान अर्थात् ज्ञातसत्ता कार्य की जनक होती है। इसी प्रकार प्रकृत में भी व्यक्ति और जाति दोनों में शक्ति, मान लेनी चाहिये। व्यक्ति के बोध के लिये शिक्त की स्वरूपसत्ता आवश्यक है और जाति के ज्ञान के लिये शक्ति की ज्ञात सत्ता को कारण मानकर व्यक्तिबोध की उपपत्ति लगानी चाहिये, अर्थात् 'गौः' इत्यादि पदों से गोव्यक्ति का ज्ञान होने के लिये 'इस व्यक्ति में शक्ति है' इस प्रकार के शक्तिज्ञान की अपेत्ता नहीं होती, अपितु वह शक्ति व्यक्ति में स्वरूपतः होने पर भी व्यक्ति का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि गवादि पदों में व्यक्तिबोधक सामर्थ्य रहता ही है। परन्तु जाति का ज्ञान होने के लिये मात्र 'यह जाति शक्तिमती है' यह ज्ञान रहना आवश्यक होता है।

रंका — जिस प्रकार जातिज्ञान के लिये उसकी शक्ति का ज्ञान होना आवश्यक है उसी प्रकार व्यक्तिज्ञान के लिये भी व्यक्ति-शक्तिज्ञान कारण है, यह क्यों न कहा जाय ? सभी जगह ज्ञात शक्ति को ही कारण मानने में लाघव भी है, क्योंकि एक ही प्रयोजक मानना पड़ता है।

प्रनथकार 'न व्यवस्यंशे' वाक्य से उपर्युक्त शंका का अनुवाद कर समाधान करते हैं। व्यक्ति अंश में उसकी शक्ति का ज्ञान भी कारण होता होता है यह मानने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ऐसा मानने पर जातिज्ञान के लिये जातिशक्तिज्ञान और व्यक्तिज्ञान के लिये व्यक्तिशक्तिज्ञान—
इस प्रकार दो ज्ञान शाब्दबोध में कारण मानने होंगे। परन्तु एक पद के शाब्दबोधार्थ दो ज्ञानों को कारण मानने में 'गौरव' दोष होता है। अतः इसकी अपेन्ना जातिशक्तिज्ञान से जाति की उपस्थित (ज्ञान) होते ही वहां स्वरूपतः विद्यमान शक्ति से ही व्यक्तिज्ञान हो जाता है, यह मानने में लाघव है, क्योंकि इस पन्न में दो कारणों की करूपना नहीं करनी पड़ती।

दांका— व्यक्ति अंश में शक्ति ज्ञान को कारण मानने में यद्यपि गौरव है तथापि वह फलमुख है, क्योंकि पदगत शक्ति का ज्ञान हुए बिना उस शक्तिमान् पद के ज्ञान से भी पदार्थज्ञान कैसे संभव हो सकेगा? अतः इस अकार के फलमुख गौरव दोपावह नहीं हुआ करते। इसलिये व्यक्ति और जाति के शक्तियों का ज्ञान ही उनके बोध में करण होता है कहना होगा।

इसके भतिरिक्त शक्तिज्ञान के विना अर्थात् केवल पद का ज्ञान होने से ही पदार्थ की उपस्थिति मान ली जाय तो जिस न्यक्ति को म्लेन्छ भाषा का ज्ञान न हो उसे भी उस भाषा के शब्द सुनकर स्वरूपतः विद्यमान शक्ति से ही पदार्थज्ञान होने लगेगा। अतः आवश्यक गौरव का भी स्वीकार कर ज्ञानद्वय से ही (दो शक्तियों के ज्ञान से ही) पदार्थज्ञान का होना स्वीकार करना चाहिये।

यन्थकार ने 'जातिशक्ति॰' आदि वाक्यों से इस शंका का समाधान किया है। तथाहि—इस गौरव को फल्रमुख नहीं कह सकते। क्योंकि पद-श्रवण होने पर अर्थात् व्यक्तिशक्ति का ज्ञान न होने पर भी जातिशक्तिः ज्ञान से जातिज्ञान होते ही तक्काल तदिभन्न व्यक्ति का भी ज्ञान हो जाता है। उसके होने में विलम्ब नहीं लगता। इस अवाधित अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता। अतः दो ज्ञानों को कारण मानने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम इस अवाधित अनुभव के वल से जातिशक्तिज्ञान ही व्यक्तिः ज्ञान के प्रति कारण है, मानते हैं। यह मानने से 'म्लेच्छ भाषा के शब्दों से अनिभन्न को बोध होने लगेगा' आदि आपित्त भी उपस्थित नहीं होगी। क्योंकि म्लेच्छ-भाषा के शब्दों की वाच्य जातियों से संबन्धित शक्तियों का ज्ञान न होने से ही अनिभन्न व्यक्ति को उससे अर्थबोध नहीं होने पाता। इसी प्रकार ज्ञानद्वय-कल्पनाल्य गौरव का भी स्वीकार नहीं करना पड़ता।

शंका—जातिज्ञान उसकी शक्ति के ज्ञान से होता है और व्यक्तिज्ञान 'स्वरूपतः विद्यमान' शक्ति से ही होता है—यह मानने में विनिगमक क्या है ? इसके विपरीत, शक्तिज्ञान से ही व्यक्ति का बोध होता है, किन्तु जाति का स्वरूपतः विद्यमान शक्ति से ज्ञान होता है, क्यों न माना जाय ? अर्थात् व्यक्तिज्ञान में ज्ञात शक्ति की अपेचा होती है और जातिज्ञान में स्वरूप सती शक्ति की आवश्यकता होती है व्यक्तिशक्तिज्ञान से ही शीधतया जातिज्ञान होता है अर्थात् व्यक्तिशक्तिज्ञान में प्रयोजक है, यह मानने में क्या अङ्चन है ? अर्थात् आपके पन्न में विनिगमनाविरह दोष आता है।

समाधान—हमारे मत में उपर्युक्त दोष नहीं आने पाता। क्योंकि व्यक्तिशक्तिज्ञान के होने पर अविलंबेन जाति का ज्ञान होता है—ऐसा नियमेन अनुभव
नहीं है। 'अयं गोपदवाच्यः' यह व्यक्ति 'गो' पद का वाच्य है—इस वाक्य
से व्यक्तिशक्तिज्ञान (सामने स्थित गोव्यक्ति 'गो' पद का वाच्य है, इस
प्रकार शक्ति का ज्ञान) होता है, परन्तु वहां जाति की उपस्थिति नहीं
होती। इस रीति से व्यक्तिशक्तिज्ञान, जातिज्ञान में व्यभिचारी साधन
है, और यह व्यभिचार ही व्यक्तिशक्तिज्ञान को कारण न मानने में तथा
जातिशक्तिज्ञान को ही कारण मानने में विनिगमक है। इसके अतिरिक्त

व्यक्तिशक्तिज्ञान में कारणता यदि स्वीकार की जाय तो संसारभर के यच्च यावद् व्यक्तियों का ज्ञान होना अशक्य होने से शक्तिग्रह का संभव ही न होगा, और अनंत शक्तियों के मानने में महान् गौरव है। ये सब दोप व्यक्ति-शक्तिवाद पत्त में आते हैं, इसिलये व्यक्तिशक्तिज्ञान में कारणता नहीं मानी जा सकती। हमारे उपर्युक्त कथन में नैयायिकों की भी सम्मति है। क्योंकि नैयायिक भी कुछ स्थलों में स्वरूपसती शक्ति और कुछ स्थलों में ज्ञातशक्ति को कारण मानते हैं। इस प्रकार प्रभाकर-मत का नैयायिकों से स्वीकार किया गया होने से ही ग्रन्थकार 'अत प्रव' आदि ग्रन्थ कह रहे हैं। पद और अन्वय दोनों में शक्ति के होने पर भी पदजन्य ज्ञान के लिये शक्ति की ज्ञात सत्ता ही कारण होती है, परन्तु अन्वयवोधार्थमात्र उसकी स्वरूपसत्ता के रहने से भी अन्वयवोध हो सकता है। इस रीति से एकवार स्वरूपसत्ता के रहने से भी अन्वयवोध हो सकता है। इस रीति से एकवार स्वरूपसत्त्व के स्वीकार किये जाने पर, इसी न्याय से जातिबोध में ज्ञायमानत्वेन शक्ति को और व्यक्तिज्ञान में स्वरूपेणव शक्ति को कारण क्यों न माना जाय। इस-लिये अन्वय में स्वरूपसत्तारूप शक्ति का नैयायिकों से किया हुआ स्वीकार हमारे पत्त का पोपक ही है।

शंका-किसी रीति से क्यों न हो, आप व्यक्ति में शक्ति को तो मानते ही हैं। अतः शक्तियुक्तत्वरूप शक्यत्व व्यक्ति में भी है। तव 'तच्च जातेरेव न व्यक्तेः' कह कर व्यक्तिशक्ति का आप निरास क्यों करते हैं ? अर्थात यह पूर्वोत्तरविरोध होगा। इस शंका का 'ज्ञायमान०' आदि वाक्य से निरसन किया गया है। व्यक्ति में शक्ति के मानने पर भी 'व्यक्ति' शक्य होगी, व्यक्ति में शक्यत्व होगा-ऐसा हम नहीं मानते। क्योंकि 'जिस पदार्थ में शक्यत्व (शक्तियुक्तत्व) होता है वह पदार्थ शक्य होता है। यह नियम हमारा नहीं है। अर्थात् हमारी 'शक्तियुक्तत्वं शक्यत्वम्' शक्य पदार्थ की परिभाषा नहीं है। किन्तु हमारी परिभाषा तो 'ज्ञायमानशक्तिविषयत्वम्'- ज्ञानविषयी-भूत (ज्ञान का विषय होने वाली) शक्ति में जो पदार्थ विषय रहता है वह 'शक्य' है-प्रसिद्ध है । इसी आशय से-'तादशशक्तिविपयत्वम्' यह शक्य की परिभाषा हमने की है। प्रकृत में व्यक्ति में शक्ति तो है परन्त वह ज्ञायमान नहीं है ( उसका वहां ज्ञान नहीं रहता ) इसिल्ये ब्यक्ति में शक्यत्व नहीं आ पाता। किन्तु शक्यत्व जातिनिष्ठ ही है। इस प्रकार शक्यत्वल्ल्ण में 'ज्ञायमान' पद का निवेश करने से सिद्धान्त में प्वांत्तर-विरोध रूप दोष नहीं रहता।

यहां तक बताये गये प्रभाकर-मत में अरुचि इस प्रकार पैदा होती है— यदि व्यक्ति को आप शक्य नहीं मानते तो उसमें शक्ति की कल्पना भी किस छिये करते हैं ? क्योंकि एक पद में 'स्वरूपसती' और 'ज्ञायमाना' शक्तियों को मानना भी कल्पना-गौरव ही है। 'जाति और व्यक्ति के शक्तियों का ज्ञान कारण हैं' इस पन्न में जिस गौरव-दोप को 'आप देते हैं, वही दोप आप के पन्न में भी आता है। इस पर आप (प्रभाकर) यदि कहें कि "इस गौरव को हम स्वीकृत करते हैं, क्योंकि व्यक्ति में शक्ति के न मानने पर तो एक ही पद से जाति और व्यक्ति दोनों की प्रतीति का संभव नहीं होगा। अतः अर्थापत्ति प्रमाण से पद की शक्ति व्यक्ति में भी हम मानते हैं, परन्तु उसके छिये ज्ञान-द्रयकल्पना करना व्यर्थ तथा गौरवपूर्ण है इसछिये हम ज्ञानद्वय का स्वी-कार नहीं करते।"

परन्तु यह कथन भी आपका ठीक नहीं बैठता। क्योंकि यदि आप यहां पर व्यक्तिबोध के लिये शक्ति का स्वीकार करें तो 'गंगायां घोषः' यहां 'गंगा' पद से 'गंगातीर' की प्रतीति होने से गंगा' शब्द की 'तीर' अर्थ में भी शक्ति है, यह आपको स्वीकार करना होगा। 'काकेश्यो दिध रच्यताम्' आदि वाक्यों में 'काक' पद की मार्जार आदि में भी शक्ति को मानना होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति में शक्यत्व न आ पाये प्रतद्धं शक्यत्वल्यण में 'श्रायमान' पद का निवेशक्ष्प गौरव भी आप को स्वीकार करना पड़ता है। अतः स्वक्ष्पसती शक्ति को मानने वाला आप का पद्म गौरवपूर्ण होने से अनुपपन्न है। प्रभाकर-मत में इस प्रकार अरुचि मान कर ग्रन्थकार स्वाभीष्ट समाधान बताते हैं।

अथवा व्यक्तेर्लक्षणयाऽवगमः । यथा नीलो घट इत्यत्र नीलशब्दस्य नीलगुणविशिष्टे लक्षणा, तथा जातिवाचकस्य तिक्षिशिष्टे लक्षणा । तदुक्तम्-'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः' इति । एवं शक्यो निरूपितः ।

अर्थ—अथवा न्यक्ति का बोध लक्षणा से मान लीजिये। जिसप्रकार 'नील घट' इस वाक्य में नीलगुणवाचक नील शब्द की गुणी में (नील गुण से युक्त अर्थ में) लक्षणा स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार जातिवाचक पदों की भी जातिविशिष्ट न्यक्तियों में लक्षणा कर लेनी चाहिये। अत्र प्रमीमांसकों ने 'जो अर्थ अनन्यलभ्य (अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं होता) हो वही शब्दार्थ होता है' यह बताया है। इस रीति से शक्य पदार्थ का निरूपण किया गया।

विवरण—आप (प्रभाकर) प्रथमतः व्यक्ति में स्वरूपसती शक्ति मानते हैं, जिससे व्यक्ति में भी शक्यत्व आता है। उसे हटाने के छिये शक्यत्व के छत्तण में 'ज्ञायमान' पद का निवेश किया जाता है, परंतु इतना करने पर भी शक्तिद्वयकल्पनारूप गौरव नहीं टळता। अतः इस गुरुक्त के स्वीकार करने की अपेचा भाट मत के अनुसार ही व्यक्ति बोध की न्यवस्था लगाना उचित है। वह न्यवस्था इस प्रकार है-वास्तव में 'नील' शहद गुण ( नीलरूप ) का वाचक है। परन्तु नीलपदवाच्य नीलगुण को घट द्रव्य तो कह नहीं सकते । इस कारण जब 'नीलो घटः' हम कहते हैं तब इस शब्द के वाच्यार्थ का ग्रहण न हो सकने से नील शब्द की नीलगुणयक्त अर्थ में लक्षणा कर 'नीलो घटः' का 'नीलगुणयुक्तः' ( নীল্ডगুणविशिष्टो घटः ) अर्थ ( शास्त्रकारों द्वारा ) किया जाता है । अर्थात यहां पर यद्यपि एक ही 'नील' पद से नील गुण और तद्विशिष्ट घट दोनों अर्थ प्रतीत होते हैं। तथापि एक ही पद से दो अर्थों की प्रतीति होने के लिये 'नील' पद की नील गुण और तद्विशिष्ट दोनों अथों में शक्ति कोई नहीं मानता। किन्तु लज्ञणा वृत्ति से ही नीलगुणविशिष्ट अर्थ का बोध होने के कारण नील शब्द की नीलगुणरूप अर्थ में ही शक्ति है और 'नीलगुणविशिष्ट' रूप अर्थ लच्य ( लच्चणा से ज्ये ) है। उसी प्रकार घटरवजातिवाचक 'घट' पढ की 'घटरवजातिविशिष्ट-घट व्यक्ति' रूप अर्थ में उन्नणा समझ लेनी चाहिये। इसी प्रकार गुणवाचक की गुण विभिन्न में और जातिवाचक की जातिविशिष्ट अर्थ में लक्षणा स्वीकार कर प्रकृत में भी 'गो' आदि एक ही पद से जाति का शक्ति से बोध होता है और गोब्यक्ति का छन्नणा से बोध होता है—इसरीति से व्यक्तिबोध की उपपत्ति लग जाती है। स्वरूपसत् और ज्ञायमान दो शक्तियों की कर्पना भी नहीं करनी पड़ती। तथा इस पत्त में शक्यत्वलत्तण में 'जायमान' विशेषण का निवेशकर 'ज्ञायमानशक्तिविषयत्वम्' इस गुरुभूत ल्चण के स्वीकार करने का भी प्रसंग नहीं आता। इसी प्रकार (इस पच में ) 'गंगायां घोषः' में 'गंगा' पद की 'तीर' अर्थ में शक्ति मानने का भी प्रसंग नहीं आता। क्योंकि 'तीर' अर्थ की प्रतीति लच्चणा से ही हो जाती है। इसिंछिये इस पत्त का स्वीकार करके ही व्यक्तिबोध की उपपत्ति लगानी चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रभाकर ने अपने मत के पोपक रूप में तार्किकों ने भी 'अन्वय में स्वरूपसती शक्ति को माना है' कहा है वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि तार्किकों का स्वरूपसत्तारूप शक्तिवाद भी गुरुभूत ही है। और अन्वय वाक्यगम्य है, पदगम्य नहीं, इस कारण पद में अन्वयबोध करा देने का सामर्थ्य नहीं है । इसिछिये पदों की केवल जाति में ही शक्ति है। और व्यक्ति, अन्वय तथा गंगादि पदों से तीरादि-बोध यह सब लज्जणागम्य मानने में अत्यन्त लाघव है। अतः 'शक्ति-विषयत्व' ही शक्यत्व का छत्त्रण ठीक बैठता है। प्रन्थकार ने अपने इस कथन में 'तदक्तम्' इत्यादि ग्रंथ से मीमांसकों की संमति प्रदर्शित की है।

उस वाक्य का ताल्पर्य इस प्रकार है—अभिधा वृत्ति से अन्य लच्चणादि वृत्ति से जिस अर्थ का ज्ञान हो सकता हो, उस में पद की शक्ति मानने की कोई आवश्यकता नहीं । अन्यथा दूसरी लच्चणावृत्ति को कहीं अवकाश ही नहीं मिलेगा। क्योंकि सभी जगह शक्ति से ही पदार्थोपस्थिति हो सकेगी। यदि शब्द की अभिधारूप एक ही वृत्ति मान छें तो 'तुम शत्र के घर भोजनार्थ मत जाओं इस उद्देश्य से 'विषं भुङ्चव'—विष खाओ, इस प्रकार किसी हितचिन्तक व्यक्ति के कहने पर उन पदों की 'शबुगृह में भोजननिवृत्ति' रूप अर्थ में भी शक्ति है, मानना होगा। इस अतिप्रसंग का निवारण करने के छिये यदि छत्तणा नामक वृत्ति को अभिधा वृत्ति से पृथक मानना आवश्यक हो तो जहां (जिस अर्थ में ) छत्त्रणा की प्रवृत्ति का संभव है वहां ( उस अर्थ में ) उस शब्द की शक्ति मानना अनुचित है। इसिलिये जो अर्थ लच्चणादिलभ्य न हो उसी अर्थ में शब्द की शक्ति माननी चाहिये। इसी न्याय से शब्द की एक अर्थ में शक्ति मानकर उसी शब्द से प्रतीयमान अन्य समस्त अर्थों को लच्य समझना चाहिये। क्यों कि 'अन्यायश्चानेकार्थस्वस्' एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं-यह मानना अन्याय है।

प्रकृत में भी शब्द की जाति रूप अर्थ में शक्ति मानने पर व्यक्तिश्रोध लच्चणा से होता है, यही कहना उचित होगा।

दांका—यदि ऐसी बात है तो विपरीत ही 'अर्थात् व्यक्ति में शब्द की शक्ति और जाति का भान लक्तणा से होता है' क्यों न माना जाय?

समाधान—शब्द की शिवत समस्त व्यवितयों में है या किसी एक व्यवित में है ? समस्त व्यवितयों में यदि आप उसे कहें तो 'गामानय' कहने पर समस्त गौओं को ले आने का प्रसंग प्राप्त होगा। इस आपित से बचने के लिये 'एक व्यवित में शिवत है' कहो तो 'अन्य गोव्यवित में शिक्त नहीं है' कहना होगा। यदि अन्य व्यक्ति में भी शिवत है कहो तो अश्वादि अर्थों में भी उस शब्द की शिक्त प्राप्त होगी। इसलिये व्यवितशक्तिवाद सर्वथा अनुपपन्न है। अतः जाति में ही पद की शिक्त और व्यवित आदि का वोध लक्तणाजन्य है, यही मत युवितयुक्त है। इस प्रकार 'शिक्तविषयत्वं शवयत्वम्' और 'तच्च जातेरेव न व्यक्तेः' यह हमारा मत सर्वथा उपपन्न है।

इसरीति से शक्य और लच्य इन दो पदार्थों में से शक्य पदार्थ का निरूपण किया गया। अब लच्यपदार्थ के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—

अथ लक्ष्यपदार्थों निरूप्यते । तत्र लक्षणाविषयो लक्ष्यः । लक्षणा च द्विविधा-केवललक्षणा लक्षितलक्षणा चेति ।

तत्र शक्यसाक्षात्सम्बन्धः केवललक्षणा, यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र प्रवाहसाक्षात्सम्बन्धिनि तीरे गङ्गापदस्य केवललक्षणा।

अर्थ-अव लच्य पदार्थ का निरूपण किया जाता है तत्रेति-शक्य और लच्य में से लच्य वह होता है जो (पदार्थ) लच्चणा में (लच्चणा-जन्य ज्ञान में) विषय हो। केवल लच्चणा और लच्चितलच्चणा भेद से लच्चणा दो प्रकार की है। उनमें शक्य का साचात्सम्बन्ध जहां हो वह केवल लच्चणा है। जैसे-'गंगापर घोप' इस वाक्य में गंगा पद की गंगा पदवाच्य गंगाप्रवाहरूप पदार्थ के साथ साचात् संयोग से सम्बद्ध रहने वाले तीर रूप अर्थ में केवल लच्चणा है।

विवरण—शक्य पदार्थ का निरूपण करने के अनन्तर लच्य पदार्थ ही आकांचा का विषय होता है। अतः लच्य पदार्थ का निरूपण करना उचित है। जिस प्रकार 'शक्तिविषयत्व' यह शक्य का लच्चण बताया उसी प्रकार 'लच्चणा में जो पदार्थ विषय होता है वह लच्य' यह लच्य पदार्थ का सामान्य लच्चण है। परन्तु लच्चणा क्या वस्तु है ? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिये यहां पर लच्चणा का लच्चण कहना उचित था। किन्तु शास्त्रान्तरों में प्रसिद्ध लच्चणा के लच्चण 'शक्यसम्बन्धो लच्चणा' को गृहीत कर यहां 'लच्चणा च' इत्यादि प्रन्थ के द्वारा लच्चणा के प्रकारों का वर्णन किया है।

प्रसंगतः लच्चणा के स्वरूप को वताना अनुचित न होगा। शक्ति और लच्चणा ये दोनों शब्द की सम्बन्धरूप वृत्तियां हैं। इनमें जो पदार्थ प्रथमतः उपस्थित (ज्ञात) होता है, उसके साथ पद का मुख्य सम्बन्ध रहता है और वही शक्ति है। उपर मुख्य सम्बन्ध कहने से अमुख्य सम्बन्ध भी प्रतीत होता है। अमुख्य सम्बन्ध वह है—पद का श्रवण होते ही मुख्यत्वेन प्रथमतः जिसका ज्ञान नहीं होता, वरन् उसके लच्य अर्थ का शक्यार्थ के साथ संबंधज्ञान होने के अनन्तर ज्ञान हो। यही लच्चणा वृत्ति है। इसी कारण शाक्यसम्बन्धो लच्चणा? यह लच्चण लच्चणा का किया गया है। पद के वास्तविक अर्थ का मुख्य वृत्ति से हो सर्वत्र बोध मानना उचित है, परन्तु जहां इस मुख्य वृत्ति का संभव हो नहीं रहता वहां इस अमुख्य वृत्ति का स्वीकार करना पड़ता है। इस संबन्ध में अग्रिम अभियुक्त-वचन ध्यान में रखने योग्य है।

'मानान्तरविरोधे तु मुख्यार्थस्यापरिष्रहे । मुख्यार्थेनाविनाभूते प्रवृत्तिर्छन्नणेष्यते ॥'

जहां पर मुख्य अर्थ का अन्य प्रमाणों के साथ विरोध रहने से उसका ( मुख्यार्थ का ) ग्रहण नहीं किया जाता वहां पर मुख्य ( वाच्य ) अर्थ के

साथ अविनाभूत (नित्यसंबद्ध ) अर्थ की कल्पना करना ही ल्लिण जैसे 'गंगायां घोषः' यहां पर गंगा पद का मुख्य ( शब्द-श्रवण हो दे प्रथमतः मन में उपस्थित होने वाला ) अर्थ 'प्रवाह' (भगीरथ-रथ-कि विच्छन-जलप्रवाह ) है। 'परन्त उस प्रवाह पर घोष ( ग्वाले का घर ) विच्छिन्न-जलप्रवाह ) है। । परन्तु उस प्रवाह पर घोष ( ग्वाले का घर ) वृत्तित्व (रहना) संभव नहीं। अतः गंगापद का मुख्यार्थ प्रवाह प्रत्यत्त प्रमाण के साथ विरोध होता है। इसिंछये मुख्यार्थ को छो के उसके साथ (प्रवाहरूप मुख्यार्थ के साथ ) संयोग सम्बन्ध से नित्यक्षेत्र तीररूप अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है। इसे लच्छणा कहते हैं। यहा प्रथमतः तीर का ज्ञान नहीं होता किन्तु प्रवाहरूप मुख्य (शक्य) अर्थ की ज्ञान होने के अनन्तर होता है। इस कारण गंगापद का उस लच्य अर्थ 🙀 साथ मुख्य सम्बन्ध न होकर अमुख्य सम्बन्ध है । प्रवाहरूप अर्थ का विद्यमान संयोग सम्बन्ध भी प्रकृत में लच्चणा है। यद्यपि यह संयोग सम्बन्ध गंगा और तीर का सम्बन्ध है और इसी कारण वह पदवृत्ति नहीं 🍃 किन्तु प्रवाहबृत्ति है, तथापि स्वप्नतियोगिवाचकत्व रूप परंपरा सम्बन्ध से तीर पद के साथ भी गंगापद का सम्बन्ध है, इसी कारण यह अमुख्य सम्बन्ध है। इस रीति से छत्तणाजन्य तीरादि पदार्थों के ज्ञान में विषय होने वाला तीरादि पदार्थ लच्य है।

यह शक्य सम्बन्ध ( मुख्य संबन्ध ) कहीं पर साज्ञात् संयोगादि संबन्ध रूप रहता है और कहीं पर परंपरा से रहता है, इस कारण छल्ला के भी दो प्रकार हो जाते हैं। संबन्ध के अनुरोध से 'केवल लक्षणा' और 'लिन्ति लक्षणा' ये उनके नाम हैं। शक्य ( वाच्य, मुख्य ) अर्थ से साज्ञात् संबंध यदि हो तो उसे केवल लक्षणा कहते हैं। जैसे—प्रवाहरूप वाच्यार्थ का तीररूप लक्ष्यार्थ के साथ साज्ञात् संयोग सम्बन्ध है, इसलिये 'गंगायां घोषः' में केवल लक्षणा है।

अव शक्यपरंपरासम्बन्धरूप द्वितीय छत्तणा के प्रकार को बताते हैं-

यत्र शक्यपरम्परासम्बन्धेनार्थान्तरप्रतीतिस्तत्र लक्षित-लक्षणा, यथा द्विरेफपदस्य रेफद्वये शक्तस्य अमरपदघटितपर-म्परासम्बन्धेन मधुकरे वृत्तिः।

अर्थ—जहां पर शक्यार्थ के परम्परासम्बन्ध के द्वारा अर्थान्तर (वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ) की प्रतीति होती हो वहां लिचतल्यणा समझनी चाहिए। जैसे 'द्विरेफ' (अर्थात् दो रेफ (रकार) रूप अर्थ में शक्त) पद की अमर पद से घटित परंपरासम्बन्ध से मधुकर रूप अर्थ में वृत्ति है। ( शक्यार्थ रूप दो रेफों के परंपरासम्बन्ध के द्वारा द्विरेफ पद से मधुकर रूप अर्थ की प्रतीति होने से यह लचितलचणा है।)

विवरण—द्विरेफ शब्द के सुनते ही मधुकर (भोरा) अर्थ की प्रतीति होती है। किन्तु मधुकर, द्विरेफ शब्द का वाच्यार्थ नहीं है। क्योंकि 'द्वि' का अर्थ दो और 'रेफ' का अर्थ रकार, यही 'द्विरेफ' शब्द का वाच्यार्थ है। इसिल्ये द्विरेफ पद की 'जिस शब्द में दो रेफ हों वह शब्द' इस अर्थ में लच्चणा स्वीकार करनी चाहिए। किन्तु इस गीति से तो 'शर्करा' आदि दो रेफों से युक्त पदों की भी उपस्थिति होती है, उसके निवारणार्थ 'अमर' रूप अर्थ में ही वह निरूढ लच्चणा है—कहना चाहिये। उस अमर पद का अमररूप अर्थ से शिक्त संबन्ध है इस कारण मधुकर अर्थ की प्रतीति होती है। अर्थात् 'द्विरेफ' पद का दो रेफ रूप अर्थ में शिक्तरूप सम्बन्ध, और उन दो रेफों का लच्चणा के द्वारा अमर पद से सम्बन्ध, और उस अमर पद का मधुकर रूप अर्थ के साथ शिक्त सम्बन्ध, इस प्रकार परंपरासम्बन्ध के द्वारा 'द्विरेफ' पद से मधुकर अर्थ की प्रतीति होती है।

'द्विरेफ' पद से अमररूप अर्थ का बोधन शक्तिवृत्ति से न होकर, लच्या से होता है, इसमें संदेह नहीं, किन्तु 'गंगायां घोषः' यहां पर जैसे प्रवाहरूप शक्यार्थ का तीररूप उच्यार्थ के साथ साज्ञात संयोग संबन्ध है, वैसे द्विरेफ पद का जो दो रेफरूप वाच्यार्थ उसका अमर या मधुकररूप अर्थ से साज्ञात कोई भी सम्बन्ध नहीं है, किन्त द्विरेफ पद से लचित अमर पद के द्वारा दो रेफों का अमर अर्थ से संबंध होता है, इस कारण यह शक्य परम्परासंबन्धरूप लज्ञितलज्ञणा है। यहां पर शक्ययुक्त अमरपद-प्रति-पाद्यस्व ( वाच्यरूप रेफद्वयों से युक्त अमरपद से प्रतिपाद्य = वाच्य ) ही 'हिरेफ' पद का मधुकररूप अर्थ के साथ संबन्ध है। इस संबन्ध में अमर पद्घटक ( अवयव ) है। इसिलिये यह संबन्ध अमर पद से घटित कहा जाता है। यहां पर दो छत्तणाएँ करनी होती हैं। उनमें 'द्विरेफ' पद की रेफद्मययुक्त भ्रमर पद में जो छत्तणा की जाती है उसे देवछ छत्तणा कहते हैं। कारण यह है कि शक्य ( वाच्य ) रेफद्वय का रेफद्वययुक्त अमर पद के साथ अवयवावयविभावरूप साज्ञात् सम्बन्ध है और मधुकररूप अर्थ का उसके साथ साम्रात् संबन्ध नहीं है किन्तु अमर पद के साथ वाष्य-वाचकभाव संबंध है। अर्थात् यहां शक्य के साथ संबंध न होकर लित्त के साथ लच्य का संबंध है। इस कारण शक्य के साथ लच्यार्थ का सम्बन्ध करना यदि अपेजित हो तो वह छिजत के द्वारा ही होगा। इसिछिये वहां संभवनीय परं-परा संबन्ध अर्थात् स्वल्ह्यपद्वाच्यश्व (स्व = (रेफद्वय) से ल्ह्य अमर पद का वाच्यत्व मधुकर अर्थ में है। यहां पर वाच्यार्थ का संबन्ध न होकर

वाच्थार्थ से लिति अमरपद का मधुकर रूप लच्यार्थ के साथ संबन्ध होने के कारण इस लचणा को 'लिचितलचणा 'यह अन्वर्थ संज्ञा दी गई है।

कुछ लोग शब्द की शक्ति, लच्चणा और गौणी रूप तीन वृत्तियों को मान कर शक्य, लच्य और गोण रूप से पदार्थ को भी त्रिविध वताते हैं। परन्तु उसका निराकरण 'पदार्थश्च द्विविधः' कहकर कर दिया गया है। उसी का विवरण करने के लिये गौणी वृत्ति का लच्चितलच्चणा वृत्ति में ही अन्तर्भाव होने से उस वृत्ति से युक्त गौण पदार्थ को पृथक्रू से स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात को बताते हैं—

गौण्यपि लक्षितलक्षणैव । यथा सिंहो माणवक इत्यत्र सिंह-शब्दवाच्यसम्बन्धिकौर्योदिसम्बन्धेन माणवकस्य प्रतीतिः।

अर्थ—गोणी भी लित्तलज्ञणा ही है। जैसे—'यह वह सिंह है' इस वाक्य में 'सिंह' शब्द का वाज्यार्थ जो सिंह पशु उसके साथ सम्बद्ध रहने वाले क्रूरत्वादि धर्मरूप सम्बन्ध से माणवक ( वह ) की प्रतीति होती है।

विवरण—'सिंहो माणवकः' यह वटु (कुमार) सिंह है, यहां पर 'सिंह' शब्द का सिंह पशु वाच्यार्थ है। परन्तु उसके साथ बटु का किसी प्रकार से भी संबन्ध नहीं है, इस कारण यहां शब्यसम्बन्धरूप लच्चणा का संभव नहीं है। अतः शब्द की गौणी नामक पृथक् वृक्ति माननी चाहिये। इस प्रकार गौणी-वृक्तिवादी कह सकता है।

परन्तु यहां शक्यार्थ का छच्यार्थ के साथ साचाद संभव न होने पर भी 'द्विरेफ' पद के समान परंपरासम्बन्ध का संभव हो सकता है। इस कारण 'छचितळचणा' नामक छचणा के द्वितीय प्रकार में गौणीवृत्ति का अन्तर्भाव होता है, इसिछये गौणी वृत्ति को पृथक् रूप से मानने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि 'गंगायां घोषः' और 'द्विरेफः' इन शब्दों से प्रतीयमान तीर और मधुकररूप अर्थों की उपपत्ति छगाने के छिये शक्य-साचात्संबंध और शक्य-परंपरासंबन्ध रूप द्विविध संबन्ध के कारण केवळळचणा और छचित- छचणा नामक छचणा के दो भेदों का स्वीकार अवश्य करना चाहिये। उनका स्वीकार कर छेने पर 'सिंहो माणवकः' इत्यादि स्थळों में भासमान परंपरा संबन्ध से उस वाक्यार्थ की उपपत्ति छगजाने के कारण गौणी को पृथक् वृत्ति मानना व्यर्थ है।

प्रश्न-प्रकृत में शक्यार्थ का परम्परा संबन्ध कौन सा है ?

उत्तर—प्रकृत में 'सिंह पशु' इस वाच्यार्थ का माणवक के साथ अभेद का संभव न होने से तारपर्यानुपपत्ति के कारण लक्षणा का स्वीकर करना पड़ता है, और वह लच्चणा 'यह वह सिंह के समान क्रस्वादि गुणों से युक्त है' इस अर्थ में ही माननी चाहिये, अर्थात् प्रकृत में सिंह पशु-'सिंह' शब्द का वाच्यार्थ है और क्रीर्यादिगणविशिष्ट बद्ध-यह उस शब्द का लच्यार्थ है। वाच्य अर्थ का माणवक से साजात संवन्ध न होने पर भी सिंहरूप वाच्यार्थ से संबद्ध अर्थात् उसमें तादात्म्य संबन्ध से विद्यमान-शौर्यादि गुणों के द्वारा सिंह पश माणवक से सम्बद्ध है। जैसे सिंह क्रीर्यादि गुणों से युक्त है वैसे ही माणवक भी है। इसलिए प्रकृत में सिंह शब्द 'स्ववाच्यवृत्ति-क्रौर्यादिसामाना-धिकरण्य' संबन्ध से उच्चभत माणवक के साथ सम्बद्ध है। स्व (सिंह शब्द ) के वास्य सिंह पशु में विद्यमान कौर्यादि गुणों का अधिकरण जैसे सिंह है वैसे माणवक भी है। इस कारण दोनों में क्ररत्वादिगुणयुक्तत्व होने से यही यहां पर शक्य सम्बन्ध है। यहां भी पूर्ववत् सिंह पद की 'स्ववाच्य-वृत्तित्व' इस साचात् संबन्ध रूप केवलल्ज्जणा से लचित क्रीर्यादि गुणों का माणवक के साथ सामानाधिकरण्य संवन्ध होने से यह लक्षितलक्षणा है। इसरीति से लिज्ञतलज्ञा में ही गौणी बृत्ति का अन्तर्भाव होने से उस वृत्ति से विशिष्ट गौण पदार्थ भी पृथक् नहीं है। अतः 'पदार्थ द्विविध है' यह मत सर्वथा योग्य है।

इस रीति से सम्बन्ध के कारण होने वाले लक्तणा के द्विविधस्व की बताया अब सर्वप्रसिद्ध जहल्लक्षणादि भेद से लक्षणा के तीन प्रकारों को बताते हैं।

प्रकारान्तरेण लक्षणा त्रिविधा—जहस्रक्षणा, अजहस्रणा, जहदजहल्लक्षणा चेति । तत्र शक्यमनन्तर्भाव्य यत्रार्थान्तरप्र-तीतिस्तत्र जहस्रक्षणा, यथा विषं भ्रुड्क्ष्वेत्यत्र स्वार्थं विहास शत्रुगृहे भोजननिवृत्तिर्लक्ष्यते ।

अर्थ-अन्य प्रकार से यह लक्षणा-जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा और जहदजहञ्जक्षणा-विविध है। उनमें से जिस लक्षणा में वाच्यार्थ का अन्तर्भाव लक्ष्यार्थ में न होकर अन्यार्थ (शक्यिभन्न अर्थ) की प्रतीति होती है (शक्यार्थ भासित न होकर केवल लक्ष्यार्थ भासित होता है) उसे जहल्ल-क्षणा कहते हैं। जैसे-'विष ला' इस वाक्यगत पदों से विषमचण रूप वाच्यार्थ का ज्ञान न होकर 'शत्रु के घर मत जाओ' इस लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है अतः यह जहल्लक्णा है।

विवरण—१—लच्यार्थ में वाच्यार्थ का यिंकचित् भी अन्तर्भाव न होना अर्थात् वाच्यार्थ का सर्वथेव स्याग कर केवल लच्यार्थ का स्वीकार करना, २—लच्यार्थ के साथ वाच्यार्थ की भी प्रतीति होना अर्थात् वाच्यार्थ का सर्वथा स्याग न कर उसका भी लच्यार्थ में स्वीकार करना, ३--शक्यार्थ का कुछ विरुद्ध भाग त्याग कर केवल उसके अविरुद्ध (अंश) का स्वीकार करना, इन तीन कारणों से लच्चणा के जहब्रचणा, अजहब्रचणा और जहदजहब्रचणा नामक तीन भेद होते होते हैं। लक्षणा के ये तीनों नाम अन्वर्धक हैं। 'ओहाक-' त्यागे = त्याग करना, धातु से सर्वथा त्याग, अंशतः त्याग, और विरुद्धांश का त्याग (अविरुद्ध का त्याग न करना) आदि अर्थों को लेकर लक्षणा के उपर्युक्त नाम रूढ हए हैं । 'तत्र शक्य' इत्यादि प्रन्थ से जहल्लचणा का स्वरूप और उदाहरण बताया गया है। शक्यार्थ का लच्यार्थ में अन्तर्भाव न होकर केवल लच्यार्थ की ही प्रतीति जहां होती है वहां वाच्यार्थ का सर्वथेव त्याग कर्तव्य होने से उस उच्चणा को जहल्लचणा कहते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरण 'गंगायां घोषः' है । यहां 'गंगा' पद के प्रवाह रूप वाच्यार्थ का सर्वधा परित्याग कर अर्थात् छत्त्वणा से बोध्य अर्थ से बाच्यार्थ को पृथक कर केवछ तत्संबंधी तीररूप लच्यार्थ का ही प्रहण किया जाता है । इसलिये गंगा पद जहरूलजा का उदाहरण है। सभी लोगों के द्वारा जहरूलजा के उदाहरण रूप में दिखाये गये 'गंगायां घोषः' से अतिरिक्त उदाहरण यहां प्रन्थकार ने दिया है। दूसरा यह भी कारण है कि 'गंगायां घोषः' में केवल 'तीरत्व' धर्म से तीररूप लच्यार्थ का बोध नहीं होता। ऐसा न मानने पर अन्य नदी के तीर में भी तीरत्व होने से उस तीर का भी 'गंगा' पद से बोध होने लगेगा। इसलिये 'गंगातीरत्व' धर्म से ही तीर का बोध मानना चाहिये। और ऐसा मानने पर गंगा पद के वाच्यार्थ का भी तीररूप छचयार्थ में अन्तर्भाव हो जाने से 'नीलो घटः' वाक्य के 'नील' पद के समान इसे भी कोई अजहरूलज्ञा कह देगा। इसलिये ऐसे विवादास्पद स्थल का उदाहरण न देकर ग्रंथकार ने 'विषं अङचव' इस 'निसंदिग्धवाक्य को ही उदाहरण के रूप में रखा है। जब कोई व्यक्ति अपने परमप्रिय मित्र से कहे कि 'विपं भुङ्च्व'—विष खाओ, तव 'प्रिय मित्र हलाहल विष खाकर प्राण दे दे' ऐसा उददेश तो कहने वाले का हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह परम प्रिय है। इसलिये इस वाच्यार्थ के स्वीकार करने पर तास्पर्य की अनुपपत्ति होती है, इस कारण उस समय श्रोता उस वान्य का अर्थ इस प्रकार ही समझता है जब कि देवदत्त मेरा शत्र है और वह भोजन के छिये बुछा रहा है और यह यज्ञदत्त मेरा परम प्रिय मित्र होता हुआ मुझे 'विष खाओ' कह रहा है।

ऐसी स्थिति में 'विष क्यों नहीं खाते' यही उसके कहने का उद्देश है। अतः अपने शत्रु देवदत्त के घर भोजनार्थ नहीं जाना चाहिये, वहां भोजनार्थ जाने पर अवश्य ही कोई संकट उपस्थित होगा। ऐसा समझकर ही यह सुनने

वाला ब्यक्ति उस वाक्य का अर्थ यही समझता है कि शत्रु के घर भोजन नहीं करना चाहिये।

इस स्थल में 'विषं भुङ्चव' इस समस्त वाक्य की 'शत्रुगृहे भोजन-निवृत्तिः' रूप अर्थ में लचणा है। किन्तु इस लक्यार्थ में वाच्यार्थ का यत् किंचित् भी भान अथवा अन्तर्भाव नहीं है। इसलिये यह शुद्ध-जहल्लक्षणा है। इसमें किसी का भी वैमत्य नहीं है।

प्रश्न—यहां शक्य संबन्ध कौन सा है ? और यदि वह न हो तो छन्नण के न घट सकने से इसे छन्नणा ही नहीं कह सकते।

उत्तर—'विषं भुड्द्व' में विष शब्द मुख्य वृत्ति से (अभिधा शक्ति से ) विषवीधक न होकर अपकारकःवरूप शक्यसम्बन्ध से (लक्षणा से ) 'शत्रु का अन्न' ही विष शब्द का अर्थ हैं। इसी प्रकार 'भुड्द्व' में भुज्धातु अपनी शक्तिवृत्ति से भोजनरूप अर्थ में न होकर वह वैपरीत्य अथवा लक्षणावृत्तिरूप सम्बन्ध से भोजनिवृत्ति का बोधक है। अर्थात् यहाँ पर 'अपकारकःव' और 'वैपरीत्य' साम्रात् शक्य सम्बन्ध है। इस कारण प्रकृति में लम्बणा का लक्षण अच्छी तरह से घटित हो जाता है। वाक्यार्थ में शब्द की शक्ति न होने पर भी शक्यसम्बन्धरूप लक्षणा का संभव प्रन्थकार आगे वताने वाले हैं।

इस रीति से शत्रु-अन्न के भोजन की निवृत्तिरूप लच्यार्थ में हाला-हलादिरूप वाच्यार्थ का यत् किंचित् भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए यह जहरूलज्ञणा है।

अब अजहरूलज्ञणा के स्वरूप को बताते हैं-

यत्र शक्यार्थमन्तर्भाव्यैवार्थान्तरप्रतीतिस्तत्राजहळ्ळ्ळणा, यथा शुक्लो घट इत्यत्र हि शुक्लशब्दः । स्वार्थं शुक्लगुण-मन्तर्भाव्यैव तद्वति द्रव्ये लक्षणया वर्तते ।

जहाँ पर लच्यार्थ का अन्तर्भाव करके ही अन्य (लच्य) अर्थ की प्रतीति होती है वहाँ पर (वाच्यार्थ का स्याग न किया होने से) अजहरूलक्षणा होती है। जैसे—'शुक्लो घटः' इस वाक्य में शुक्ल शब्द, अपने
'शुक्लगुण' रूप स्वार्थ (वाच्यार्थ) का शुक्लगुणविशिष्ट द्रव्यरूप लच्यार्थ
में अन्तर्भाव करके ही शुक्लगुणवान् द्रव्य (घट) रूप अर्थ में लक्षणावृत्ति से रहता है। अर्थात् उपर्युक्त अर्थ का बोधन करता है, इसलिए यह
अजहरूलक्षणा का उदाहरण है।

विवरण—छत्रणा से प्रतीत होनेवाले छत्त्यार्थ में वाच्यार्थ भी जब अन्त-भूत होता है तब उस छत्रणा को अजहरू छत्रणा कहते हैं। 'शक्यार्थविशिष्ट- विषयावृक्तिरजहरूल्ल् जा।' शक्यार्थ से (वाच्यार्थ से) विशिष्ट विषय को विषय करने वाली वृक्ति को अजहरूल्ल् जा। कहते हैं। क्यों कि—अजहरूल्ल् जा। में 'गंगायां घोपः' या 'विषं भुङ्च्व' आदि जहरूल्ल् जा। के उदाहरणों में वाच्यार्थ का जैसे सर्वथा त्याग करना पड़ता है, वैसा इसमें वाच्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं करना पड़ता। जैसे—'शुक्लो घटः' में शुक्त शब्द शुक्त गुण का वाचक है अर्थात् शुक्त ( शुभ्र ) वर्ण उसका वाच्यार्थ है। वह गुण होने से 'घट' अर्थात् इच्य नहीं है स्पष्ट है। इस कारण शुक्लशब्द के वाच्यार्थ की वाक्य में—उपपत्ति न लग सकने से ( अनुपपित्त होने से ) उस शब्द की शुक्लगुण के साथ नित्यसम्बद्ध रहनेवाले 'शुक्लगुणवान् घट' रूप अर्थ में लक्तणा माननी पड़ती है। किन्तु लक्षणा के स्वीकार करने पर भी शुक्लगुण रूप वाच्यार्थ की सर्वथा अप्रतीति नहीं होती। क्योंकि शुक्लगुणविशिष्ट घट का ज्ञान 'शुक्ल गुण' रूप विशेषण के ज्ञान के विना संभव नहीं है इसल्पि यह अजहरूल्ल्ज्ञणा का उदाहरण है। इसी प्रकार 'रक्तो धावति' वाक्य में रक्त शब्द की 'रक्तगुणविशिष्ट अश्व' रूप अर्थ में वृक्ति स्वीकार कर 'लाल घोड़ा दोड़ता है' अर्थ की प्रतीति अजहरूल्ज्ज्ञणा से ही होती है।

अव तीसरी जहद्जहल्लज्ञणा का लज्ञण और उदाहरण बताते हैं-

यत्र हि विशिष्टवाचकः शब्दः एकदेशं विहाय एकदेशे वर्तते तत्र जहदजहरू क्षणा, यथा सोऽयं देवदत्त इति । अत्र हि पदद्वयवाच्ययोविशिष्टयोरे क्यानुपपच्या पदद्वयस्य विशेष्यमात्र-परत्वम् । यथा वा तत्त्वमसीत्यादौ तत्पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वा-दिविशिष्टस्य त्वंपदवाच्येनान्तः करणविशिष्टेनैक्यायोग। दैक्य-सिद्धचर्थं स्वरूपे लक्षणेति साम्प्रदायिकाः ।

अर्थ — जिस वाक्य में विशिष्ट वाचक शब्द अपने विशेषणरूप एकदेश को (एक अंश को) छोड़कर विशेष्यरूप एक अंश का बोधक होता है, वहां जहदजहल्ल्खणा होती है। जैसे—'सोऽयं देवदत्तः'—वह यह देवदत्त— इस वाक्य में 'वह' पद का 'तत्काल्विशिष्ट' और 'यह' पद का 'एतत्काल्ल-विशिष्ट' अर्थ है। परन्तु 'देवदत्त' परोत्त और अपरोत्तरूप विरुद्ध उभय कालों से विशिष्ट होकर एक ही समय में स्थित नहीं हो सकता। इसलिये 'वह' और 'यह' दोनों पद केवल देवदत्त रूप विशेष्य अर्थ के ही बोधक हैं अर्थात् दोनों पद केवल विशेष्यपरक हैं। स्वार्थपरक (वाच्यार्थपरक) नहीं हैं। इसलिये यह जहदजहञ्जलणा का उदाहरण है। अथवा 'तत् त्वमिस' वह— ब्रह्म तू है—आदि अभेदबोधक वाक्यों में 'तत्' पद का वाच्य सर्वज्ञत्वादिः विशिष्ट चैतन्य के साथ ऐक्य का संभव नहीं हो सकता। अतः चैतन्यों की एकता के लिये स्वरूप में (शुद्ध चैतन्य में) उनकी लच्चणा करनी पड़ती है ऐसा साम्प्रदायिक (प्राचीन वेदान्ती) कहते हैं।

विवरण-व्यवहार में 'सोऽयं देवदत्तः' कहा जाता है। इस वाक्य का वाच्यार्थ है 'वह यह देवदत्त'। इसमें 'सः'--वह-शब्द का वाच्यार्थ है 'पूर्वकाल में स्थित' अर्थात् वर्तमान में जिसका प्रत्यत्त न हो । और 'अयम' यह-शब्द का वाच्यार्थ है, जिसको उंगली से निर्देश कर सकें ऐसा वर्तमान काल में स्थित ब्यक्ति। तस्कालीन देवदत्त तस्काल से विशिष्ट होने से परोक्त और एतःकालीन देवदत्त, इस काल से युक्त होने से अपरोत्त (प्रत्यन्त ) है। किन्तु एक ही देवदत्त का एक ही काल में उस काल से और इस काल से विशिष्ट रहना संभव नहीं। क्योंकि परोत्तरव और अपरोत्तरव दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध हैं। इस कारण पूर्वोक्त वाक्य से तथाकथित विरुद्ध धर्मों से युक्त देवदत्त का ऐक्य संभवनीय नहीं। किन्तु वह वाक्य (सोऽयं देवदत्तः) तःकालविशिष्ट और एतःकालविशिष्ट देवदत्त, एक ही है, भिन्न नहीं है— इस उद्देश्य से ही वह वाक्य कहा गया है। इस कारण जहाँ ऐसे विशिष्टीं का ऐक्य संभव न हो वहाँ उनके विशेषणों का त्याग कर केवल विशेष्य को ही दोनों पढ़ों का अर्थ स्वीकृत किया जाता है। ऐसी लच्चणा को ही 'जहद-जहरूलज्ञणा' या 'भागत्यागलज्ञणा' कहते हैं । इसमें विशेषण और विशेष्य-वाचक पदों में से 'विशेषण' के भाग ( अंश ) को स्याग कर 'विशेष्य' भाग का ग्रहण किया जाता है। इसलिए इस वृत्ति को भागत्याग या जहदजह-ब्रज्जणा कहना सर्वथा योग्य है। प्राचीन वेदान्तियों ने अभेदवोधक महा-वाक्यों का अर्थ लगाने के लिए इस लज्ञणा को स्वीकार किया है। परनत वेदान्तपरिभाषाकार-श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्र को यह साम्प्रदायिक मत मान्य नहीं है-यह अग्रिम ग्रन्थ से ही स्पष्ट होगा। तथापि उन्होंने सम्प्रदाय का अनुसरण कर 'तत्त्वमिस' इत्यादि महावाक्यों में इस छत्त्रणा के छत्त्रण को घटित कर दिखाया है। 'तत्' का अर्थ है सर्वज्ञत्वादिधमों से विशिष्ट ईश्वर-चैतन्य और 'त्वम' का अर्थ है अन्तःकरणोपाधिविशिष्ट अल्पन्न चैतन्य। इनका अभेद ( ऐक्य ) होना संभव नहीं । क्योंकि मायोपाधिक जो सर्वज्ञ ईश्वर है वह अल्पन्न जीव कैसे हो सकेगा ?। अर्थात् इस वाच्यार्थ का असं-भव होने पर छन्नणा स्वीकार करनी पड़ती है। परन्तु पहले की तरह जहत् और अजहत् छत्त्णाओं का छत्त्ण इसमें घटित न हो सकने से इस वाक्य में उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्योंकि उन शब्दों के वाच्यार्थ का स्याग करने पर चैतन्यरूप विशेष्यांश का भी त्याग करना पड़ता है, और

उसके करने पर उस वाक्य का श्रुति को विविद्यात अभेदार्थ नहीं बन पाता और अहजल्ल्यणा के न्याय से वाच्यार्थ का सर्वधा स्थाग न करने पर भी विविद्यत ऐक्य का असंभव ही रहता है। अतः पूर्वीक्त दोनों ल्यणाओं से भिन्न ऐसी तीसरी जहदजहल्ल्यणा का ही स्वीकार करना पड़ता है। अर्थात् तस्पद के वाच्यार्थ में से किंचिज्यन स्वादि और स्वं पद के वाच्यार्थ में से किंचिज्यन स्वादि रूप आंपाधिक विशेषणों का स्थाग कर केवल विशेष्यभूत चैतन्य अर्थ को ही दोनों पदीं में से स्वीकार करना पड़ता है। इस कारण श्रुतिविविद्यत चैतन्य अर्थ सिद्ध होता है।

इस प्रकार सांप्रदायिक मत को वताकर अब अपने मत के अनुसार 'सोऽयं देवदत्तः' 'तत्त्वमित' आदि वाक्यों के अभेदार्थरूप वाक्यार्थ की उपपित बताते हैं—

वयन्तु ब्र्मः—सोऽयं देवदत्तः, तन्त्वमसीत्यादौ विशिष्ट-वाचकपदानामेकदेशपरत्वेऽपि न लक्षणा, शक्त्युपस्थितयोविंशि-ष्टयोरभेदान्वयानुपपत्तौ विशेष्ययोः शक्त्युपस्थितयोरेवाभेदा-न्वयाऽविरोधात् । यथा घटोऽनित्य इत्यत्र घटपदवाच्यैकदेश-घटत्वस्यायोग्यत्वेऽपि योग्यघटच्यक्त्या सहानित्यत्वान्वयः ।

अर्थ — इस विषय में हम तो ऐसा कहते हैं — 'वही यह देवदत्त' 'वह = बहा तू है' आदि वाक्यों में 'सः' 'अयम्' 'तत्' और 'क्वम्' ये विशिष्टवाचक पद् यद्यपि विशेष्य के एकदेश के ही बोधक हैं तथापि उस वोध के लिये उन पदीं की विशेष्य में लज्ञणा करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि शक्ति यृत्ति से उपस्थित (ज्ञात) हुए तक्कालतया एतक्काल से विशिष्ट देवदत्त के अभेदान्वयरूप अर्थ की अनुपपत्ति रहने पर भी शक्तिवृत्ति से ही उपस्थित हुए विशेष्यों का अभेदान्वय करने में किसी प्रकार का विशेध नहीं है। यथा—'घट अनित्य है' इस वाक्य में 'घट' पद के 'घटक्व जाति–विशिष्ट घट' रूप वाच्यार्थ का एकदेश (विशेषणांश) यद्यपि—अनित्यक्व के साथ अन्वित होने के योग्य नहीं है तथापि अन्वययोग्य घटन्यक्तिरूप विशेष्यांश के साथ उसका अन्वय हो सकता है। तात्पर्य यह है कि—हम 'घट' व्यक्ति को ही अनित्य समझते हैं 'घटक्व' जाति को नहीं–यह ज्ञान शक्ति से ही होता है। अतः यहां लज्ञणा मानने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण— ग्रन्थकारने 'घट' पद की शक्ति 'घटःवजातिविशिष्ट घट' रूप अर्थं में गृहीत कर अपना मत प्रतिपादन किया है। 'शब्द' की 'विशिष्ट' में शक्ति होती है—ऐसा मानने पर घट पद की 'घटःव' जाति रूप अर्थ में शक्ति जैसी है तद्वत वह 'घट ब्यक्ति' रूप अर्थ में भी है—यह सिद्ध होता है। इसिल्ये जहां पर विशिष्टपदार्थान्वय का वाध होता हो वहां जिस अंश का बाध
नहीं हो रहा है उसी अंश में उस शब्द का पर्यवसान मानना चाहिये। क्योंकि जितने अंश में शक्ति रहती है उस सम्पूर्ण अंश का शाब्द बोध में भान
होना ही चाहिये यह कोई नियम नहीं है। 'आकाश' शब्द की शब्दाश्रयत्वविशिष्ट आकाश पदार्थ में शक्ति है, इसिल्ये 'आकाश है' ऐसा कहने पर शब्दाश्रयत्व का बोध जैसे ताल्पर्यं का विपय नहीं होता उसी तरह विशिष्टवाचकपदों का पर्यवसान एकदेश में मानने पर भी मुख्यवृक्ति से ही 'तस्वमिस'
आदि वाक्यों का अखण्डार्थत्व ( ऐक्यार्थत्व ) उपपन्न होता है। अतः उसके
निमित्त लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं।

अन्य दार्शनिकों ने भी ऐसा ही माना है। 'घट अनित्य है' इस वाक्य में 'घट' पद का 'घटत्व-विशिष्ट घट' वाच्यार्थ है। परन्तु 'घटत्व' और 'घट' दोनों से भी अनित्यत्व का अन्वय होना संभव नहीं। क्योंकि 'घटत्व' जाति होने से उनके मतानुसार वह नित्य है। हमारे मत में भी उसे व्यावहारिक नित्यत्व तो है ही। इसिल्ये नैयायिक यहां पर वाच्य के एकदेश रूप विशेष्यांश घट के साथ ही। अनित्यत्व का अन्वय स्वीकार करते हैं और 'घटव्यक्ति अनित्य है' यही उपर्युक्त वाक्य का अर्थ करते हैं। यहां यह बोध शक्ति से ही होता है। इसिल्ये लच्चा नहीं स्वीकार करनी पड़ती।

रांका—ऐसा मानने पर 'घट अनित्य है' इस वाक्य में घटरूप विशे-प्यांश का नित्यत्व के साथ अन्वय जब बाधित होता है तब उसका घटत्व रूप विशेषणांश में पर्यवसान भी मुख्यवृत्ति से ही होने लगेगा, जिससे 'यह बोध लज्जणा से ही होता है' इस प्रामाणिक व्यवहार का वाध होगा—इस शंका के समाधानार्थ ग्रन्थकार कहते हैं—

यत्र पदार्थें कदेशस्य विशेषणतयोपस्थितिः, तत्रैव स्वातन्त्र्ये-णोपस्थितये लक्षणाडम्युपगमः। यथा घटो नित्य इत्यत्र घट-पदाद्घटत्वस्य शक्त्या स्वातन्त्र्येणानुपस्थित्या तादृशोपस्थित्यर्थं घटपदस्य घटत्वे लक्षणा।

अर्थ — जिस वाक्य में पदार्थ के एकदेश की (एक अंश की) विशेषण रूप से उपस्थिति हो वहीं पर उसकी (केवल विशेषण की) स्वतंत्रतया उपस्थिति होने के लिये लक्षणा का अभ्युपगम (स्वीकार) करना पड़ता है। जैसे—'घट नित्य है' इस वाक्य में 'घट' पद से शक्तिवृत्ति के द्वारा केवल घटल की स्वतंत्रतया उपस्थिति (ज्ञान) नहीं होती, इसलिये वैसी (विशेषण

रूप घटत्व की ) उपस्थिति होने के लिये घट पद की घटत्वरूप अर्थ में लच्चणा का स्वीकार करना पड़ता है।

विवरण-प्रधानता विशेष्य में रहती है, इसिछये उसका (विशेष्य का ) स्वतंत्रतया ( केवल व्यक्ति व्यक्ति के रूप से ) होने वाला बोध, शक्ति-वृत्ति से ही हो सकता है, इसिंखये वहां लच्चणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु विशेषण में गौणता रहती है, इसिलये जिस वाक्य में स्वतंत्रतया ( विशेष्य की अपेचा न करते हुए ) केवल गुणभूत विशेषण से ही पदार्थ का अन्वय होना होता है, उस वाक्य में उस विशेषण रूप अंश की ही उपस्थिति के लिये लच्चणा अयूरय स्वीकार करनी चाहिये। जैसे 'घट निश्य है' कहने पर घट पद से विशेषण और विशेष्य ( घटत्व और घटत्वाविच्छन्न घट व्यक्ति ) के साथ परस्पर संबद्ध दोनों अथों की उपस्थित का संभव होने पर भी घट-व्यक्ति रूप विशेष्यांश से नित्यत्व का अन्वय हो नहीं सकता। क्योंकि घट-व्यक्ति के नित्य न होने से विशेष्यरूप अंश के साथ नित्यत्व का अन्वय-बोध न होकर केवल विशेषणीभूत घटत्वरूप एकदेश के ही साथ नित्यत्व अन्वित होता है, इस प्रकार की उपस्थिति के लिये घट पद की घटत्वरूप अर्थ में लक्षणा ही माननी पड़ती है। क्योंकि पदार्थ, पदार्थ के साथ ही अन्वित होता है। 'पदजन्य पदार्थ की प्रतीति में शक्ति वृत्ति के द्वारा विशेष्यभूत अंश के ही साथ पदार्थ का अन्वय होता है, उसके एकदेश के साथ पदार्थ अन्वित नहीं होता' यह नियम होने से 'घट' पद से विशेष्य निर्पेत्त 'घटत्व' इस विशेषण रूप अंश की उपस्थिति लज्ञणा के विना नहीं हो पाती। अतः ऐसे स्थल पर लज्ञणा के विना नहीं हो पाती। अतः ऐसे स्थल पर लज्जणा माननी ही पडती है।

इस प्रकार विशिष्टवाचक पद से केवल विशेष्य की उपस्थिति होने के लिये लचणा का स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां तो केवल विशेषण की उपस्थिति के लिये लचणा माननी पड़ती है, यह नियम बताया गया। अब उसी नियम को प्रकृत 'तत्त्वमिस' आदि वाक्यों में लगा कर वहां भी लचणा के बिना ही अखंडार्थ की उपपत्ति को बताते हैं—

एवभेव तत्त्वमसीत्यादिवाक्येऽपि न लक्षणा। शक्त्या स्वातन्त्र्येणोपस्थितयोस्तत्त्वम्पदार्थयोरभेदान्वये बाधकाभावात्। अन्यथा गेहे घटो-घटे रूपं-घटमानयेत्यादौ घटत्वगेहत्वादेरभि-मतान्वयबोधायोग्यतया तत्रापि घटादिपदानां विशेष्यमात्रपरत्वं लक्षणयेव स्यात्। तस्मात्तत्त्वमसीत्यादिवाक्येषु आचार्याणां लक्षणोक्तिरभ्युपगमवादेन बोध्या। अर्थ—इसी न्याय के अनुसार 'तस्वमिस' इत्यादि प्रकृत वाक्यों में भी छत्तणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शक्तिवृत्ति के द्वारा, स्वतंत्र-त्या (सर्वज्ञस्वादि विशेषणों की अपेषा न करते हुए केवल विशेष्यरूप से) चैतन्यरूप से उपस्थित होने वाले 'तत्' और 'त्वम' पदार्थों का अभेद से अन्वय होने में कोई भी बाधक नहीं है। अन्यथा (ऐसे स्थल पर यदि लच्चणा को न माने) 'घर में घट है' 'घट में रूप है' 'घट लाओ' आदि वाक्यों में भी घटत्व, गेहत्व आदि धर्मों में गृहादि पदार्थरूप अंशों में अभिमत अन्वय-बोध करादेने की योग्यता न होने से वहां पर भी घटादिपदों का केवल विशेष्य-परस्व लच्चणा से ही होने लगेगा। तस्मात् पूर्वाचार्यों ने 'तस्वमिस' आदि वाक्यों में जहदजहल्लच्चणा का अभ्युपगमवाद से स्वीकार किया है। ऐसा समझना चाहिये।

विवरण—उपर्युक्त नियम मानने पर विशिष्टवाचक पदों से केवल विशेष्य का ज्ञान होने के लिये लज्ञणा का स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, यह सिद्ध होता है। इसी प्रकार 'तत्त्वमिस' आदि अभेदार्थक वाक्यों में भी लज्ञणारूप गीण यृत्ति को नहीं मानना पड़ता। क्योंकि 'तत् पद से सर्वज्ञव्विशिष्ट चैतन्य और 'त्वम्' पद से अल्पज्ञव्विशिष्ट चैतन्य रूप विशिष्ट अथों के उपस्थित होने पर भी उनका अभेदान्वय वाधित होने पर भी वे पद जहद्वजहल्लज्ञणा के द्वारा केवल केवल शुद्ध (सर्वज्ञव्विशिष्ट चैतन्य की उपस्थित) चैतन्य के वोधक होते हैं' यह आप का मन्तव्य (केवल विशेष्यमात्र की उपस्थित) तो जपर बताये नियम से ही हो सकता है और इस कारण लज्ञणारूप गीण वृत्ति को मानने की आवश्यकता नहीं होती।

रंका—घट आदि पद स्वाभाविक रूप से ही घटत्वादि विशेषण और घटादि विशेष्य दोनों के बोधक होते हैं अर्थात् उनकी शक्ति उन दोनों में होती है, इसल्ये जहां पर उन में से एक ही की उपस्थित होती हो वहां वह एकदेश, उन पदों का वाच्यार्थ है, यह नहीं कहा जा सकता। इसल्ये 'घट नित्य है' इत्यादि वाक्यों में केवल विशेषण का ज्ञान होने के लिये आप को वहां पर जैसी लच्चणा माननी पड़ती है, वैसे ही 'तत्वमिस' इत्यादि वाक्यों में भी उसे मानना पड़ता है, तब 'यहां लच्चणा की आवश्यकता नहीं है' यह आप कैसे कहते हैं ?

प्रन्थकार ने इस शंका का निराकरण 'अन्यथा०' इत्यादि वाक्य से किया है। विशेषण के समान केवल विशेष्य का बोध भी लक्षणा से ही होता है, ऐसा मानने पर 'घर में घट है' इस वाक्य में गृहत्वविशिष्ट गृह इस प्रकार के विशिष्टार्थ-बोधक 'गृह' पद से केवल 'गृह' रूप विशेष्यांश का बोध होने के लिये ऐसे वाक्य में भी लक्षणा का स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि

यहां पर भी वाच्यैकदेशभूत घटत्वरूप अर्थ के साथ 'गृह' पदार्थ का आधेयता-संवन्ध से अन्वय का होना असंभव है। क्योंकि गृह में घटत्व नहीं रहता। उसी प्रकार घट गृह में रहता है, वह गृहत्व जाति में नहीं रह सकता। वैसे ही 'घट में रूप है' इस वाक्य का घटत्व-विशिष्ट घट में अर्थात् घटत्व और घट इन दोनों में रूप है—यह अर्थ उपपन्न नहीं होता, क्योंकि रूप घट में रहता है, उसका घटत्व-जाति में होना संभव नहीं। इसिलये घटत्व का रूप के साथ आधेयता सम्वन्ध से अभिलिषत अन्वय हो नहीं सकता। इसिलये इस वाक्य से 'घट में रूप है' इत्याकारक जो बोध होता है वह भी लज्ञणा से ही होता है—कहना पड़ेगा। इसी प्रकार 'गाय को लाओ' इस वाक्य में 'गो' इस विशिष्ट पद की भी केवल 'गो' इस अर्थ में' लज्ञणा मानकर ही विशेष्य का आनयन (लाना) किया में अन्वय होता है—कहना होगा, क्योंकि वहां भी वाच्यैकदेशरूप (विशेषणरूप) अमूर्त गोत्व का आनयन किया में कर्मत्वरूप से अन्वित होना संभव नहीं है।

इसपर—'गेहे घटः' आदि वाक्यों में हम लच्चणा मानते हैं उसमें क्या वाधक है—यदि कहें तो वह उचित न होगा। क्योंकि 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' प्राधान्य से सब व्यवहार हुआ करते हैं, इस नियम के अनुसार उस वाक्य के वाच्यार्थ का प्रधानभूत एकदेशरूप विशेष्य की उपस्थिति होने पर वह अर्थ शक्य (वाच्य) है, यही मानना उचित है। वाक्य में विशेषण की प्रधानता न होने से विशेष्यरहित विशेषण का ज्ञान लच्चणा के विना हो नहीं सकता। इसलिये केवल विशेषणरूप अंश में लच्चणा को अवश्य मानना पड़ता है। क्योंकि 'घट पद का घटत्व वाच्य है' ऐसा प्राधान्य से व्यवहार नहीं होता, इसलिये 'पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन' यह नियम भी विशेषणविषयक ही है, समझना चाहिये, अर्थात् विशेषण के साथ पदार्थ का अन्वय न होकर विशेष्य के ही साथ होता है, यह उस नियम का अर्थ समझना चाहिये।

रांका—परन्तु ऐसा कहने पर वाक्यवृत्ति, पंचदशी आदि पूर्वाचार्य-कृत वेदान्त-प्रन्थों के साथ विरोध होता है, क्योंकि 'तस्वमस्यादिवाक्येषु रुचणा भागलचणा' 'तस्वमिस' आदि वाक्यों में भागलचणारूप लचणा माननी पड़ती है, इस कहने से विरोध होता है, उसका परिहार किस प्रकार से होगा ?

समाधान—श्रीमदाचार्य ने तथा विद्यारण्य आदिकों ने 'तस्वमसि' आदि वाक्यों में जो भागलचणा मानी है, वह पूर्वपरंपरा का अनुसरण कर मानी है। वस्तुतः उन्हें भी वैसी लच्चणा मानने की आवश्यकता नहीं थी। इस पर यदि कोई ऐसा कहे कि 'तत्त्वमिस' आदि वाक्य में अभेदान्वय की उपपित्त लगाने के लिये ही यह तीसरा प्रकार अर्थात् 'जहद्जहत्लज्ञणा' माना गया है-। यदि आपके कथनानुसार इस वाक्य में भी उसका उपयोग न हो तो 'लज्ञणा त्रिविधा' इस प्रकार लज्ञणा के तीन प्रकार चताने का क्या उपयोग होगा ? इस प्रश्न पर ग्रन्थकार कहते हैं—

जहदजहरुक्षणोदाहरणं तु—काकेभ्यो दिध रक्ष्यतामि-त्याद्येव । तत्र शक्यकाकपरित्यागेनाशक्यदध्युपघातकत्वपुर-स्कारेण काकेऽकाकेऽपि काकशब्दस्य प्रवृत्तेः ।

अर्थ-'कौओं से दही की रत्ता की जाय' इत्यादि वाक्य ही जहद-जहत्लत्त्वणा के उदाहरण हैं। क्योंकि ऐसे वाक्य में 'काक' शब्द के वाच्यार्थ (काक्ष्विविशिष्टकाक) का परित्याग कर और अशक्यार्थ (अवाच्य = लच्यार्थ-दध्युपघातकत्व) का पुरस्कार कर 'काक' शब्द की काक तथा अकाक (काकभिन्न अर्थात् दही को दूषित करने वाले मार्जारादि प्राणी) अर्थ में प्रवृत्ति है। (इसलिये यह जहद्जहत्ल्ल्ज्नणा का उदाहरण है)

विचरण—'काकेभ्यो दिध रच्यताम्' यह जहदजहरूलकाणा का उदाहरण है। मूलप्रन्थस्थ 'इत्यादि' शब्द से 'छित्रिणो यान्ति' इत्यादि उदाहरणों को समझना चाहिये। इस कारण 'छच्चणा त्रिविधा' इस वाक्य के साथ कोई विरोध नहीं हो पाता।

जब कि घर के बड़े लोग बचों से कहते हैं कि 'दही की ओर देखना, कौए उसे दूषित न करने पांय' तब केवल कौए दही को दूषित न करें, बिल्ली, कुत्ते आदि उसे दूषित करें यह उस वाक्य का आश्रय नहीं होता, अपितु सभी से उसका (दही का) रचण करना ही उस वाक्य का तात्पर्यविषयभूत अर्थ होता है। इसलिये उस वाक्य का श्रोता वालक यह समझता है कि मुझे सभी—दृष्युपघातक प्राणियों से दही की रचा करने की आज्ञा हुई है। इस प्रकार की प्रतीति उसे काक शब्द की दृष्युपघातक प्राणियों में लच्चणा मानने से ही होती है। यहां दिधरचणरूप तात्पर्यार्थ की केवल वाच्यार्थ से अनुपपित्त होनेपर लच्चणा का स्वीकार करना पड़ता है, अतः यही—जहद्वजहल्लचणा है।

रांका—उपर्युक्त वाक्य में लक्षणा का स्वीकार आवश्यक होने पर भी 'विरुद्ध विशेष अंशों का त्याग कर अविरुद्ध विशेष अंशोंका स्वीकार करना' रूप जहदजहञ्ज्ञक्षणा का लक्षण प्रकृत स्थल में संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें 'काक' पदके वाच्यार्थ का त्याग नहीं होता। इसलिये इसे (काकेभ्यो दिध रच्यताम्) जहदजहञ्ज्ञक्षणा का उदाहरण कैसे कहा जा सकता है। समाधान—प्राचीन सांप्रदायिकों ने 'विरुद्धांश-स्यागपूर्वक अविरुद्ध अंश-विशेष का स्वीकार करना' लच्चण जहदजहल्लचणा का 'किया है। परन्तु धर्मराजाध्वरीन्द्र आदि नवीन वेदान्तियोंने उसे स्वीकार नहीं किया। नवीनों का कहना है कि शक्य और अशक्य अर्ध का सामान्यतया बोध करादेनेवाली जो लच्चणा हो वही जहदजहल्लचणा है।

प्रकृत उदाहरण में इस छच्चण का समन्वय होता है। क्योंकि यहांपर 'काक' शब्द काकत्व रूप वाच्यार्थ का त्याग कर अशक्य (वाच्यार्थ भिन्न) 'दध्युपघातकत्व' धर्म का पुरस्कार करता है और मार्जार, श्वान आदि छच्याथों के साथ वाच्य रूप 'काक' का भी उसी धर्म से (दध्युपघातकत्व रूप) वोध कर देता है। इस रीति से यह वाक्य (काक) और अशक्य (मार्जार आदि) का वोधक होने से जहदजहञ्चचणा का उदाहरण हो सकता है इसी प्रकार 'छुत्रिणो गच्छुन्ति' छातेवाले छोग जा रहे हैं—आदि वाक्य भी इसी छच्चणा के उदाहरण वन सकते हैं। इस वाक्य में भी 'एकसार्थवाहित्व'—एक समूह का घटक होना—सम्बन्ध से 'छुत्रिन्' पद शक्य (छुत्रवान् छोग) और अशक्य (छुत्ररहित छोग) दोनों का भी वोधक है।

इस प्रकार लच्चणा का स्वरूप वताकर अव उसका वीज बताते हैं—

लक्षणात्रीजं तु तात्पर्यानुपपत्तिरेव न त्वन्वयानुप-पत्तिः, काकेभ्यो दिध रक्ष्यतामित्यत्रान्वयानुपपत्तेरभावात् । गङ्गायां घोष इत्यादौ तात्पर्यानुपपत्तेरपि सम्भवात् ।

अर्थ—परन्तु तात्पर्य की अनुपपत्ति ही छत्तणा में बीज है। अन्वय की अनुपपित्त, छत्तणा में बीज नहीं है। क्योंकि 'काकेभ्यो दिध रचयताम्' वाक्य में अन्वय की अनुपपित्त नहीं है। (वाक्य के पदों का परस्पर अन्वय छग सकता है) उसी प्रकार 'गंगायां घोषः' आदि वाक्यों में तात्पर्य की अनुपपित्त का भी संभव होता है। (इसिछिये एकमात्र तात्पर्यानुपपित्त को ही छत्तणा में बीज मानने में छावव है)

विवरण—'तत्त्वमिस' आदि अभेदबोधक वाक्यों में गौणी छन्नणा (गौण छन्नणावृत्ति) मानने की आवश्यकता नहीं है, यह ऊपर बताया गया है। इसपर यदि कोई कहदे कि 'जिसप्रकार 'शक्ति' शब्दकी एक वृत्ति है—उसीप्रकार 'छन्नणा' भी शब्द की एक वृत्ति है। इस कारण शक्ति से जैसे शक्यार्थ का ज्ञान होता है वैसे ही छन्नणा से शक्यसम्बद्ध छन्यार्थ का भी ज्ञान होता है, तब उस में गौणत्व कैसा ?

इस शंका के निरसनार्थ यहां पर लच्चणा का बीज बताया गया है। शब्द से लच्चणा के द्वारा लच्यार्थ का ज्ञान होने में जो कारण हो उसे लच्चणा का बीज कहते हैं। शब्द के प्रसिद्ध अर्थ को शक्यार्थ या वास्यार्थ कहते हैं, जहां पर उस वास्यार्थ की उपपित्त नहीं लगती वहां अगत्या लक्षणा का स्वीकार करना पड़ता है। इसीलिये उसे मुख्य शक्ति की अपेक्षया गौणत्व समझा जाता है। अर्थात् जहां वास्यार्थ से ही शाब्दबोध का होना संभव हो वहां लक्षणा को मानने की आवश्यकता नहीं होती।

परन्तु फुछ वादी—मुख्यार्थ के अन्वयानुपपित्त को ही लक्तणा में बीज मानते हैं। अतः उसका निराकरण करने के लिये प्रन्थकार ने मूल में कहा है—'अन्वयानुपपित्त, लक्तणा में बीज नहीं है।' क्योंकि 'काकेम्यो दिध रचयताम्' इस वाक्य में दिधरक्तण का केवल 'काक' शब्द के साथ ( उसके मुख्यार्थ के साथ अन्वय मानने पर भी वह अनुपपन्न नहीं होता, इसलिये अन्वयानुपपित्त-रूप लक्तणावीज प्रकृत उदाहरण में अव्याप्त रहता है। किन्तु मार्जार आदि प्राणियों को यदि दूपित करने दिया जाय तो 'दिधरक्तण' रूप ताल्पर्य की अनुपपित्त होती है। अतः ताल्पर्यानुपपित्त को ही लक्तणा में बीज मानना आवश्यक है। उसके मानने पर सभी जगह शाब्दवोध की उपपत्ति लग जाती है अतः पृथक्रूप से 'अन्वयानुपपित्त' रूप लक्तणावीज मानने की आवश्यकता ही नहीं रहती। क्योंकि 'अन्वयानुपपित्त और ताल्पर्यानुपपित्त' रूप दो लक्तणावीज मानने की अपेक्या सर्वत्र एक को ही बीज मानने में लाघव है।

इसके अतिरिक्त जहां कहीं वाक्य में अन्वयानुपपत्ति रहती है वहां तारपर्यानुपपत्ति भी रहती है। 'गंगायां घोपः' यह वाक्य अन्वयानुपपत्ति रूप लज्जाबीज के उदाहरण में दिया जाता है। क्योंकि 'गंगा' पद का मुख्यार्थ प्रवाह का घोप के साथ आधेयता-सम्बन्ध से अन्वय हो नहीं सकता । इस अन्वयानुपपत्ति के कारण गंगापद की 'गंगासम्बन्धी तीर' अर्थ में लज्ञणा माननी पड़ती है-यह अन्वयानुपपत्ति को बीज मानने वालों का कहना है। परन्तु यहां जैसी अन्वयानुपपत्ति है वैसी ही तात्पर्या-नुपपत्ति भी है। क्योंकि 'गंगा' पद का 'प्रवाह' रूप मुख्य अर्थ करने पर उस वाक्य के 'तीरप्रतीति-जननयोग्यत्व' रूप तात्पर्य का असंभव हो जाता है। इस कारण इस वाक्य में भी तात्पर्यानुपपत्ति होने से ही टचणा का स्वीकार किया जाना चाहिये। तस्मात् भिन्न-भिन्न उदाहरणीं में <del>छच्</del>णा के भिन्न-भिन्न प्रयोजक मानने की अपेच्या 'तात्पर्यानुपपत्ति' रूप एक ही बीज मानना उचित है। तात्पर्यार्थ के स्वरूप की ग्रन्थकार स्वयं बतावेंगे। 'गंगायां घोषः' इस उदाहरण में तास्पर्य निश्चय करने के लिये अन्वयानुपपत्ति का उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार 'काकेश्यो दिध रचयताम्' यहां प्रयोजनासिद्धि का और 'सैन्धवमानय' में देश, काल, प्रकरण आदिकों का भी तात्पर्य निश्चय करने में उपयोग होता है। अर्थात् तात्पर्यार्थ के निश्चायक कारण भिन्न-भिन्न होते हैं।

नैयायिकों का कहना है कि—'जिस प्रकार शक्ति केवल पदवृत्ति होती है उसी प्रकार लक्तणा भी पदवृत्ति ही है। क्योंकि लक्तणा में भी शक्ति के समान वृत्तिस्व है। अतः जो भी वृत्ति हो उसका पदिनष्ठ होना ही उचित है'। इस मत का निराकरण ग्रन्थकार करते हैं—

लक्षणा च न पदमात्रवृत्तिः, किन्तु वाक्यवृत्तिरिष । यथा गम्भीरायां नद्यां घोष इत्यत्र गम्भीरायां नद्यामिति पद-द्वयसमुदायस्य तीरे लक्षणा ।

अर्थ-लच्चणा केवल पदमात्रवृत्ति नहीं है किन्तु वाक्यवृत्ति भी है। जैसे--'गंभीरायां नद्यां घोषः' गहरी नदीपर ग्वाले का घर है। इस वाक्य में गंभीर और नदी दो पदों के समूह की तीर अर्थ में लच्चणा है।

विवरण — नैयायिक अनुमान करते हैं कि — 'लच्चणा, पदमात्रवृत्ति है, क्योंकि उसमें वृत्तिस्व है, शक्ति के समान।' परन्तु उनका यह अनुमान ठीक नहीं है। क्योंकि 'गंभीरायां नद्यां घोषः' वाक्य में पदमात्रवृत्तिस्व का व्यभिचार होता है। इस वाक्य में गंभीर विशेषण से विशिष्ट नदी पद की ही तीररूप अर्थ में लच्चणा की जाती है। इस कारण यहां लच्चणा में पदमात्रवृत्तिस्व का संभव नहीं हो पाता।

इसके अतिरिक्त इस अनुमान में 'वृत्तित्व' हेतु सोपाधिक है, क्योंकि यहां 'शक्तित्व' उपाधि है। तथाहि—जहां 'पदमात्रवृत्तित्व' रूप साध्य होता है वहां (घट, पट आदि स्थलों में) शक्तित्व भी रहता है। इस कारण 'शक्तित्व' साध्यव्यापक हुआ। और जहां 'वृत्तित्व' रूप हेतु हो वहां 'शक्तित्व' के रहने का कोई नियम नहीं है—जैसे गंभीर और नदी दोनों पदों में लक्षणावृत्ति है किन्तु 'शक्तित्व' नहीं है, इस कारण 'शक्तित्व' साधनाव्यापक हुआ। अतः यह अनुमान सोपाधिकत्व रूप दोष से द्यित है।

'गंभीरायां नद्यां घोषः । वाक्य में नदी में 'गंभीर' विशेषण दिया है । परन्तु गंभीर जल पर घर का होना असंभव है । और यह व्यक्ति तो ऐसा वता रहा है, अतः इन दो-पदों के उच्चारण से नदीशव्द का तीररूप अर्थ ही इस व्यक्ति को विवित्ति होगा, यह प्रतीत होता है, इस कारण यहां पर दोनों पदों की तीररूप अर्थ में लक्तणा है—यह मानना होगा। क्योंकि केवल 'नदी' पद की 'तीर' रूप अर्थ में यदि लक्तणा मानलें तो 'गंभीर तीर पर घोप है' यह अर्थ होने लगेगा। परन्तु तीर में 'गंभीर' विशेषण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि तीर गंभीर नहीं होता। यदि

'गंभीर' पद की ही तीर अर्थ में लच्चणा मानें तो वह भी नहीं हो सकता, वयोंकि 'गंभीर' और 'तीर' में अभेद का होना संभव ही नहीं, इसी तरह 'तीर' और 'नदी' का भी अभेदान्वय कभी नहीं बन सकता। इसी प्रकार इन दो पदों में से किसी एक पद की तीररूप अर्थ में लच्चणा कर समीप के पद को उस तात्पर्य का केवल ज्ञापक मान लेने पर भी गंभीर और नदी दो पदों की आवृत्ति करने में कोई कारण नहीं है अतः पुनरुक्ति की उपपत्ति ही नहीं लगाई जा सकती।

इस पर यदि ऐसा कहें कि—'नदी' शब्द की केवल 'तीर' अर्थ में लक्षणा न कर 'नदी तीर' अर्थ में लक्षणा है, और 'नदीतीर' रूप लक्ष्यार्थ के 'नदी' रूप अंश के साथ ही गंभीर पद का अन्वय होता है। ऐसा करने पर कोई दोष नहीं है।

परन्तु यह कहना ठीक नहीं है—एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ ही अन्वय होता है, उसके एक देश के साथ नहीं। यह शाब्दबोध के विषय में नियम है। अतः 'नदीतीर' पद के नदी रूप एक अंश के साथ गंभीर पद का अन्वय हो नहीं सकता। इसिल्ये पिरशेपन्याय से गंभीर और नदी दोनों पदों का तीररूप अर्थ में लक्षणा माननी पड़ती है। वह अर्थ गंभीर और नदी परस्परान्वित इन दो पदों से निष्पन्न होता है। इस कारण यह वाक्यवृत्ति लक्षणा है। अर्थात् शक्ति के समान लक्षणा भी पदमात्रवृत्ति ही होती है, यह नियम नहीं बनाया जा सकता। प्रत्युत लक्षणा जैसी पदवृत्ति होती है वैसी वाक्यवृत्ति भी होती है—यह मानना पड़ता है।

रांका— छत्त्रणा का स्वरूप तो 'शक्यसम्बन्धो छत्त्रणा' वताया गया है। किन्तु वाक्यार्थ में शक्ति के न होने से उसकी शक्यसम्बन्धरूप छत्त्रणा कैसे संभव हो सकेगी? इस प्रकार शंका उपस्थित कर उसका समाधान प्रन्थकार करते हैं—

नतु वाक्यार्थस्याशक्यतया कथं शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणा ? । उच्यते । शक्त्या यत्पदसम्बन्धेन ज्ञाप्यते तत्स-म्बन्धो लक्षणा, शक्तिज्ञाप्यश्च यथा पदार्थस्तथा वाक्यार्थोऽ-पीति न काचिद्तुपपत्तिः ।

अर्थ—वाक्यार्थ में अशक्यता होने से अर्थात् वाक्यार्थ में शक्यत्व के न द्वोने से उसमें शक्यसंबन्धरूप लच्चणा है—यह कैसे कहा जा सकेगा? ऐसी शंका यदि हो तो समाधान बताते हैं—शक्ति से पदसग्वन्ध के द्वारा जो बोधित किया जाता है उसका संबंध ही लच्चणा है, और पदार्थ जैसे शक्ति से ज्ञाप्य ( वोध्य ) होता है, वैसे वाक्यार्थ भी शक्ति से ज्ञाप्य होता है। अतः वाक्य में छत्त्रणा के स्वीकार करने में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

विवरण—जब किसी शक्यार्थ (वाच्यार्थ ) की उपपत्ति नहीं लगती, तव उसकी शक्यार्थसंबद्ध अर्थ में लक्षणा करनी पड़ती है। परन्तु जो अर्थ, वाच्य ही नहीं है उसकी तत्संबद्ध अर्थ में उच्चणा कहना तो वन्ध्यापुत्र का किसी से सम्बन्ध प्रदर्शन करने के समान ही होगा-यह आशय शंका करने वाले का है। इसपर प्रन्थकार यह समाधान देते हैं-पदार्थ ( यदजन्य अर्थ ) जैसे शक्य ( वाच्य ) है वैसे ही वाक्यार्थ भी शक्य ( वाच्य ) है। इसिछिये शक्यसंबंधरूप लच्चणा वाक्य में भी हो सकती है क्योंकि 'जो अर्थ, शक्ति से साचात् वोधन किया जाय वही शक्यार्थ है' इस प्रकार शक्य शब्द की व्याख्या यदि हमने स्वीकार की होती तो आपके कथनानुसार हमारे पत्तमें भी वाक्य में लच्चणा की अनुपपत्ति हुई होती। परन्तु शक्यार्थ का वैसा लचण न कर 'शक्ति से साजात या परंपरा से जो अर्थ ज्ञात हो वही शक्यार्थ है' लज्ञण मानते हैं—इस कारण शक्ति से साज्ञात यद्यपि पदार्थ ही बोधित होता है तथापि परंपरा से वाक्यार्थ भी बोधित होता है। पदसे पदार्थ का ज्ञान होते ही उन पदार्थों के परस्पर अन्वय से हमें जो अर्थ ज्ञात होता है, वहीं वाक्यार्थ है। वह भी शक्ति से ही परंपरया ज्ञात होता है। इसिल्ये पदार्थ के समान वाक्यार्थ में भी शक्यता है। इस कारण पद के समान वाक्य की भी अपने शक्यार्थ-सम्बद्ध अर्थ में लच्चणा हो सकती है।

अब लौकिक वाक्य में जैसी लक्षणा हो सकतो है उसी प्रकार वैदिक वाक्य में भी लक्षणा होती है—इस बात को ग्रन्थकार कह रहे हैं—

एवमर्थवादवाक्यानां प्रशंसारूपाणां प्राश्चस्त्ये लक्षणा।
सोऽरोदीदित्यादिनिन्दार्थवाक्यानां निन्दितत्वे लक्षणा। अर्थवादगतपदानां प्राश्चस्त्यादिलक्षणाऽभ्युपगमे एकेन पदेन लक्षणया तदुपस्थितिसम्भवे पदान्तरवैयर्थ्यं स्यात्। एवं च विष्यपेक्षितप्राश्चस्त्यरूपपदार्थप्रत्यायकत्या अर्थवादपदसमुदायस्य पदस्थानीयत्या विधिवाक्येन एकवाक्यत्वं भवतीत्यर्थवादानां
पदैकवाक्यता।

अर्थ—इसीप्रकार प्रशंसारूप अर्थवाद-वाक्यों की विधि के प्राशस्य में लक्षणा एवं 'सोऽरोदीत्' इत्यादि निन्दार्थक अर्थवादवाक्यों की 'निन्दितत्व' रूप अर्थ में लक्षणा होती है। इांका—अर्थवादवाक्य के पदों की ही प्राशस्यादि अर्थ में लक्षणा होती है—यह क्यों नहीं मानते ?

समाधान—अर्थवादवाक्य के पदों की ही प्राशस्त्य अथवा निन्दित्व रूप अर्थ में छत्तणा यदि मानलें तो एक ही पदसे छत्तणा के द्वारा उन अर्थों की उपस्थित हो जायगी जिससे अन्य पद व्यर्थ होंगे अर्थात् एक ही पद से प्राशस्य या निन्दित्त्वादि अर्थ का छत्तणा के द्वारा यदि ज्ञान हो जाय तो अन्य पद व्यर्थ हैं, समझना पड़ेगा। इसिछिये अर्थवाद वाक्य के पदसमूह में विधि से अपेत्तित ऐसे प्राशस्त्यरूप पदार्थ की वोधकता होने के कारण पदस्थानीयत्व होता है। अर्थात् वह पदसमूह एक पद के समान ही होता है। इस कारण उनकी विधिवाक्य के साथ एकवाक्यता होती है। इसिछिये अर्थवाद वाक्यों की पदैकवाक्यता मानी जाती है।

विवरण—'गंभीरायां नद्यां घोषः' इस वाक्य के किसी एक ही पद की छत्त्रणा न होकर गंभीर एवं नदी दो पदों की अर्थात् वाक्य की ही तीर अर्थ में छत्त्रणा माननी पड़ती है।

इसपर यदि कोई कहे कि 'पदार्थ: पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन' यह नियम व्यभिचारी है अर्थात् नित्य (अव्यभिचारी) नहीं। जैसे—'चैत्रस्य गुरुकुलम्' चैत्र के गुरु का कुल इस वाक्य में 'चैत्रस्य' (इस) षष्ठवन्तपद का 'गुरुकुलम्' के गुरु शब्द के साथ अन्वय माने विना गित ही नहीं है, इसलिये एकदेशान्वय का स्वीकार करना पड़ता है तो प्रकृत में भी उसीप्रकार एकदेशा-वय मानकर, गंभीर ऐसी जो नदी, उसका तीर-ऐसा अर्थ करने में क्या दोप है ? इसलिये प्रनथकार ने पूर्व समाधान की अरुचि से 'जहाँ वाक्य की लच्चणा माने विना गित नहीं है', ऐसे वैदिक अर्थवाद-वाक्यों को दिखाया है।

अर्थवाद, विधि अथवा निषेध के साज्ञात् बोधक नहीं होते, किन्तु गुण-वाद और अनुवाद रूप से वे अपने अर्थ को बताते हैं। परन्तु वह अर्थ सदैव उपपन्न ही हो सो बात नहीं है। इसिल्ए अर्थवाद-वाक्बों में साज्ञात् विधिनिषेधबोधकत्व का संभव नहीं होता। इस कारण अर्थवाद-वाक्यों के मुख्यार्थ को भी सदैव स्वीकार नहीं किया जाता। अतः लज्ञणा के द्वारा विधि के प्राशस्त्यादि का ज्ञान करा देना ही अर्थवादवाक्यों का अर्थ माना जाता है।

वेद में 'वायुर्वें चेपिष्ठा देवता'—वायु अतिवेगवती देवता है—इत्यादि स्तुतिपरक अर्थवाद-वाक्यों की वायब्यपशुयागरूप विधि की स्तुति में लचणा माननी चाहिये। इसी प्रकार 'सोऽरोदीत् यदरोदीत्तदुदस्य रुद्दत्वम्' इत्यादि निन्दापरक अर्थवादवाक्यों की 'वर्हिर्याग में रजतदान नहीं करना चाहिये' इस विविचित निपेध के लिए 'जो बहिर्याग में रजतदान करता है वह रोता है' इस प्रकार निन्दा के अर्थ में लचणा है, यह स्वीकार करना ही होगा। यहाँ किसी एक पद की लचणा है—ऐसा नहीं कह सकते।

रांका—इस उदाहरण में भी प्राशस्त्यादि अथों में पदों की ही छत्तणा मान की जाय। समस्त वाक्य की यह कत्त्रणा है—यह आग्रह क्यों ?

समाधान—अर्थवाद-वाक्य के अन्तर्गत—पदों की ही प्राशस्त्यादि अर्थ में छच्चणा मान लेने पर उनमें से एक ही पद, प्राशस्त्य-द्योतक होगा और अन्य पद व्यर्थ होने लगेंगे। क्योंकि विधि-निपेधों के प्रतिपादक वचनों को ही स्वार्थ में प्रामाण्य होता है, और अर्थवाद उनके प्रत्यचरूप से बोधक नहीं होते इस कारण 'आनर्थक्यमतदर्थानाम' इस नियम से उस वेदभाग को आनर्थक्य प्राप्त होने लगेगा।

परन्तु 'स्वाध्यायोऽध्येतच्यः' इस अध्ययनविधि से प्रेरित होकर अत्तरशः प्रहण किये जाने वाले वेदसमूह को आनर्थनय प्राप्त होना इष्ट नहीं है। इसलिए अर्थवादवाक्यों की प्राशस्त्यादि अर्थ में लक्तणा स्वीकार करनी चाहिए। अतः सभी वाक्य, विधेय की स्तुति कर उसकी अवश्यकर्तव्यता का ज्ञान करा देने के कारण उन्हें अनर्थकत्व नहीं है—मानना पहता है।

अर्थवाद के चार प्रकार होते हैं। उनमें से 'पुराकत्प' और 'प्रकृति' इन दो प्रकारों का यथासंभव प्राशस्य अथवा निन्दा में ही अन्तर्भाव हो जाने से यहाँ स्तुति-निन्दापरक अर्थवाद से उनका भी ग्रहण कर लेना चाहिए।

दांका—लज्ञणा के द्वारा अर्थवादवाक्यों को प्राशस्त्यवोधक मानने पर भी उनकी अनर्थकता ( व्यर्थता ) कैसे दूर होगी ? क्योंकि 'जो वाक्य, विधि-निषेध का साज्ञात् वोधक होता है वहीं सार्थक समझा जाता है', यह मीमांसा का नियम है। और अर्थवाद वाक्यों का साज्ञात् विधि-निषेध बोधन न करना तो प्रसिद्ध ही है। ऐसी आशंका के समाधानार्थ प्रन्थकार 'एवं च विध्य-पेज्ञित ॰' प्रन्थ प्रारंभ करते हैं।

स्तुतिपरक अर्थवाद, प्राशस्त्यबोधन के द्वारा विधि के साथ, और निन्दा-परक अर्थवाद, निषिद्ध पदार्थ के निन्दितत्व को बताते हुए निषेध के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं। इस कारण अर्थवादों को परम्परा से विधि-निषेधबोधकत्व होता है। इसिछये उन्हें व्यर्थ नहीं कह सकते।

इस एकवाक्यता के 'पदैकवाक्यता' तथा 'वाक्यैकवाक्यता' नामक दो प्रकार हैं। इनमें से अर्थवादवाक्यों में पदैकवाक्यता ही होती है। क्योंकि विधि एवं निषेधों को प्रशस्तत्व तथा निन्दितत्व की अपेक्षा रहती है, और समग्र अर्थवादवाक्य, विहित का प्राशस्त्य या निन्दित का निन्दितत्व अर्थ का ही बोधन करते हैं। इसलिए समस्त वाक्य से लक्षणा के द्वारा जितने अर्थ का ज्ञान होता है उतने ही अर्थ का ज्ञान, प्रशस्त अथवा निन्छ पदों से भी होता है। इस कारण प्राशस्त्यादि अर्थ, पदार्थरूप ही समझा जाता है। अतः अर्थवाद भी पदरूप है। और उसकी विधि के साथ एकवाक्यता होकर जो बोध होता है, वह पदैकवाक्यता से ही होता है। इसलिए अर्थवादों में पदैक-वाक्यता ही होती है। वाक्यैकवाक्यता नहीं होती।

यदि अर्थवाद-वाक्यों में वाक्यैकवाक्यता नहीं होती, तो वह कहां होती है ? इस प्रकार आकांचा का उत्थापन कर उसका उत्तर प्रन्थकार स्वयं देते हैं—

क तर्हि वाक्यैकवाक्यता ? । यत्र प्रत्येकं भिन्नभिन्नसंसर्गः प्रतिपादकयोवीक्ययोराकाङ्क्षावशेन महावाक्यार्थबोधकत्वम् । यथा 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिवाक्यानां 'सिमधो यजित' इत्यादिवाक्यानां च परस्परापेक्षिताङ्गाङ्गियोधक-वाक्यतयैकवाक्यता । तदुक्तं भट्टपादैः—

स्वार्थबोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वाद्यपेक्षया । वाक्यानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥ इति ।

अर्थ — अच्छा तो, वावयैकवाक्यता कहां होती है ? (उत्तर—) जहां भिन्न भिन्न संसर्गप्रतिपादक ( अर्थप्रतिपादक ) दो वावयों को परस्पर आकांचा के कारण महावाक्यार्थ-बोधकत्व होता है वहां वाक्यैक वाक्यता होती है। जैसे—'स्वर्गकाम व्यक्ति (पुरुष) दर्श-पूर्णमास याग करे' इत्यादि वाक्य और 'समिध्' नामक याग करे, आदि दूसरे प्रयाजवाक्यों को परस्पर अपेचित अंगांगिभावबोधकत्व होने से उनकी जो एकवाक्यता सिद्ध होती है, वही वाक्यैकवाक्यता है। अतएव भट्टपाद ने ऐसा कहा है—प्रथमतः स्वार्थ का बोध कराकर चरितार्थ हुए वाक्यों की परस्पर अंगांगिभाव की अपेचा से पुनः समुदायरूप से पुकवाक्यता होती है।

विवरण—अर्थवादों के वाक्यरूप होने पर भी उनमें पदैकवाक्यता ही यदि संमत है तो वाक्येकवाक्यता का उदाहरण कहां होगा ? इस आशंका के प्रसंगतः प्राप्त होने पर ग्रन्थकार वाक्येकवाक्यता का उदाहरण वताते हैं। 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' स्वर्गेच्छु पुरुष दर्श-पूर्णमास नामक याग करे—इस विधिवाक्य के सुनते ही 'दर्शपूर्णमास वाग स्वर्ग का साधन है' यह अर्थ समझ में आता है। इसी प्रकार 'सिमिधो यजित'—सिमिध्संज्ञक याग करे—इत्यादि विधिवाक्य से सिमिध् याग का विधान भी प्रतीत होता है। परन्तु दर्श-पूर्णमास याग से स्वर्ग कैसे

संपादन-किया जाय ? इस प्रकार अंगीभृत याग को अंगों की आकांचा होती है। उसी प्रकार 'सिमघो यजित' इत्यादि प्रयाजरूप यागों का प्रत्यच फल कुछ भी न बताने के कारण इस याग से क्या साध्य है ? ऐसी साध्य (अंगी) की आकांचा होती है। इस कारण प्रथमतः स्वार्थ में चिरतार्थ हुए दोनों प्रकार के वाक्यों का परस्पर अन्वय होकर सिमधादिरूप अंगों का अनुष्ठान कर 'दर्श-पूर्णमास याग से स्वर्ग को पाना चाहिये' इस प्रकार से जो अंगांगिभावरूप महावाक्यार्थ निष्पन्न होता है—उसी को वाक्येकवाक्यता कहते हैं। यहां एक वाक्यार्थ का दूसरे वाक्यार्थ के साथ अन्वय होता है और उन दो वाक्यों से मिलकर एकरूप तात्पर्य निश्चित होता है, इसिलये इसे वाक्येकवाक्यता कहते हैं। इसी न्याय के अनुसार अन्यत्र भी अंगवोधक एवं अंगिवोधक वाक्यों की एकवाक्यता समझ लेनी चाहिये।

प्रस्थकार ने अपने इस कथन में 'तदुक्तम्०' इत्यादि प्रन्थ से मीमांसकों की सम्मित प्रदिश्तित की है। मीमांसकों का यह आशय है—प्रत्येक वाक्य की स्वमंनिहित-पदों से कर्मतादिसंवन्ध से अन्वय होकर पदैकवाक्यता होती है, और प्रत्येक वाक्य का भिन्न भिन्न शाब्दबोध होने पर वह वाक्य यदि अंगी याग का बोधक हो तो उसे अंग की और वह वाक्य अंग प्रति-पादक हो तो अंगी की—इस प्रकार वाक्यों में परस्पर आकांचा होती है। दर्श पूर्णमास याग से स्वर्ग-कैसे संपादन किया जाय-इस आकांचा की 'प्रयाजादि अंगों का अनुष्ठान कर दर्श-पूर्णमास याग करे' इस प्रकार निवृत्ति होने से दोनों-वाक्यों का परस्पर अन्वय होकर जो एकवाक्यता (एक ताक्य-प्रतिपादकका ) सिद्ध होता है—यही—महावाक्यार्थ है और उसी को वाक्येकवाक्यता कहते हैं।

इस प्रकार 'पदार्थश्च द्विविधः०' से पदार्थ के द्विविधःव का आरंभ-किया हुआ निरूपण समाप्त कर उसका उपसंहार करते हैं और प्रकृतप्राप्त आसित्त में शाब्दज्ञानहेतुःव को बताते हैं।

## एवं द्विविधोऽपि पदार्थो निरूपितः ।

तदुपस्थितिश्वासत्तिः। सा च शाब्दबोधे हेतुः, तथैवान्वय-व्यतिरेकदर्शनात्। एवं महावाक्यार्थबोधेऽवान्तरवाक्यार्थवोधो हेतुः, तथैवान्वयाद्यवधारणात्।

अर्थ—इस प्रकार से शक्य और छच्य दोनों पदार्थों का निरूपण कर दिया । पदजन्य पदार्थ की अब्यवधान से उपस्थिति को ही आसित कहते हैं।
वह शाब्दबोध में कारण होती है। क्योंिक आसित रहने पर शाब्दबोध होता
है और आसित के न रहने पर शाब्दबोध नहीं होता—यह अन्वय-व्यितरिक
प्रत्यक्तत्या सभी के अनुभव में आता है। इसी प्रकार महावाक्यार्थ का बोध
होने में अवान्तर वाक्यों के प्रत्येक वाक्य का ज्ञान कारण होता है, क्योंिक
उसके अन्वयादि का भी वैसा ही निश्चय होता है।

विवरण — आसित के छचण में 'पदजन्यपदार्थोपस्थितिः' कहा गया है। अब पदार्थ क्या है ? और वह कितने प्रकार का है ? यह आकांत्रा होने पर पदार्थ के शक्य तथा छच्य भेद से दो प्रकार बताते हुए यहांतक उन्हीं का निरूपण किया गया है और अब प्रसंगप्राप्त पदार्थ-निरूपण को समाप्त कर प्रकृत आसित से उसके संबन्ध को 'तदुपस्थितिश्च' इत्यादि वाक्यों से बताया गया और पदजन्य पदार्थ की जो अञ्यवधान से उपस्थिति (प्राप्ति) है, उसी को आसित कहते हैं। इस प्रकार पूर्व प्रकृत आसित्तछन्नण का उपसंहार किया है। उपर्युक्त स्वरूप की आसित्त होने पर पदों से शाब्दबोध होता है और वह न हो तो शाब्दबोध नहीं होता, इस अन्वय-व्यतिरेक को देखने से आसित्त शाब्दबोध में कारण है, यह निश्चत होता है। और इसी प्रमाण के द्वारा आसित्त और शाब्दबोध में कार्य-कारण भाव सिद्ध होता है।

इसी प्रकार आकांचा आदि के द्वारा अवांतर वाक्यों का शाब्दवीध होने पर प्रकरणगत समस्त वाक्यों का मिलकर एक महावाक्यार्थ-वोध होता है, और वह न हुआ हो तो महावाक्यार्थ ज्ञात नहीं होता, इस अन्वय-ब्यतिरेक से उनमें भी परस्पर ऐसी ही कार्यकारणता सिद्ध होती है।

इस प्रकार शाब्दबोध में आकांचा, योग्यता, आसत्ति नामक तीन कारणों का प्रतिपादन कर अब क्रमप्राप्त तात्पर्यज्ञानरूप चतुर्थ अवशिष्ट कारण के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं।

क्रमप्राप्तं तात्पर्यं निरूप्यते । तत्र तत्प्रतीतीच्छयोचरितत्वं न तात्पर्यम् । अर्थज्ञानग्र्न्येन पुरुषेणोचरिताद्वेदादर्थप्रत्ययाभाव-प्रसङ्गात् । अयमध्यापकोऽव्युत्पन्न इति विशेषदर्शनेन तत्र तात्प-यभ्रमस्याप्यभावात् । न चेश्वरीयतात्पर्यज्ञानात् तत्र शाब्दवोध इति वाच्यम् । ईश्वरानङ्गीकर्तुरपि तद्वाक्यार्थप्रतिपत्तिदर्शनात् ।

अर्थे—अब क्रमप्राप्त तात्पर्य का निरूपण किया जाता है। तत्रेति। निरूपणीय तात्पर्य के लक्षण प्रमाण को वताते समय यदि 'तःप्रतीतीच्छ्यो-

चिरितत्वम्' विवित्ति अर्थं की (तारपर्यार्थं की) प्रतीति की इच्छा से उच्चा-रितत्व (वाक्य का या शब्द का उच्चारण किया जाना)। यह तारपर्य का छत्तण करें, तो वह ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिस पुरुष को वाक्यार्थं ज्ञान नहीं है ऐसे के द्वारंग उच्चारण किये जाने वाले वेदवाक्य से अर्थज्ञान न होने का प्रसंग आवेगा। (अर्थज्ञानश्र्न्य व्यक्ति के द्वारा कहे गये वेद् वाक्य से अर्थप्रतीति नहीं हो सकेगी)

इसके अतिरिक्त 'यह अध्यापक अब्युत्पन्न है' इस प्रकार के विशेष दर्शन (ज्ञान) से उस में ताल्पर्यभ्रम का भी अभाव रहता है, इस कारण उसे उसका ज्ञान है—यह भी नहीं कह सकते। अब यदि ऐसा कहें कि उन वाक्यों का अर्थज्ञान ईश्वर के ताल्पर्यज्ञान से होता है तो वह भी ठीक नहीं, क्यों कि ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाले व्यक्ति को भी उन वाक्यों के अर्थ का ज्ञान होता देखने में आता है।

विवरण - इस परिच्छेद के आरंभ में वताया गया है कि आकांचा. योग्यता, आसत्ति और तात्पर्यज्ञान-ये चार कारण, वाक्यजन्य ज्ञान में हुआ करते हैं। उनमें से आकांचा, योग्यता, आसत्ति-इन तीन कारणों को यहां तक बताया गया । अब क्रमप्राप्त तात्पर्यज्ञान नामक चौथे कारण का निरूपण करना है, इसिलये तात्पर्य किसे कहते हैं ? उसमें प्रमाण क्या है ? और वह शाद्यवीध में कैसे कारण बनता है ? इन सब बातों को बताना आवश्यक है। इस प्रकार तात्पर्य का छत्तण बताना आवश्यक होनेपर प्रथमतः उसका स्वाभिमत लक्षण न वताकर, लोकप्रसिद्धि से प्रथमतः उपस्थित होने वाला नैयायिकाभिमत लत्तण बताते हैं—'वन्तुरिच्छा तु तात्पर्यम्' वक्ता की इच्छा को ही तात्पर्य कहते हैं। वक्ता के विविचत अर्थ की प्रतीति श्रोता को हो, इस इच्छा से उसके द्वारा उचारण किये हुए शब्द का ताल्पर्य उसी अर्थ में होता है। इस प्रकार नैयायिकों का बताया हुआ तात्पर्य का उन्नण ठीक नहीं है। क्योंकि इस छत्रण को मानने पर, संस्कृतभाषानभिज्ञ ( पद-पदार्थ-ब्युत्पत्तिहीन ) ब्यक्ति के द्वारा कहे गये वेदवाक्य के अर्थ का ज्ञान ही नहीं हो सकेगा। क्योंकि वक्ता अब्युत्पन्न है। इस कारण 'मेरे द्वारा कहे गये इस वेदवाक्य से श्रोता को अमुक अर्थ की प्रतीति हो' ऐसी इच्छा से वह वेदवाक्य उसके द्वारा कहा जाना संभव ही नहीं।

इसके अतिरिक्त वक्ता को अर्थज्ञान हो, चाहे न हो किन्तु उसके द्वारा 'अग्निमीळे' अत्तरों का उच्चारण होते ही सुनने वाले ब्युखनन ब्यक्ति को तस्काल 'मैं अग्नि की स्तुति करता हूं' इस अर्थ की प्रतीति होती दिखाई देती है।

दांका—शान्दवोध में तात्पर्य, कारण न होकर उसका ज्ञान ही कारण होता है, इस कारण अन्युत्पन्न न्यक्ति को अपने द्वारा कहे गये वाक्य का ज्ञान न होने पर भी 'यह वक्ता अन्युत्पन्न है' यह श्रोता को ज्ञात न होने से 'इस न्यक्ति ने यह वाक्य अमुक अर्थ की प्रतीति की इच्छा से ही कहा है' ऐसा समझता है, इस प्रकार अमरूप तात्पर्यज्ञान से उसे उस वाक्यार्थ की प्रतीति हो सकती है। तब यह कैसे कहा जा सकता है कि अन्युत्पन्न न्यक्ति के द्वारा कहे गहे वाक्य से अर्थप्रतीति नहीं हो सकेगी।

समाधान—जब की सुनने वाले को यह ज्ञात रहे कि 'यह ब्यक्ति अब्युत्पन्न है', तब तो आपके कथनानुसार तात्पर्यभ्रम से ही शाब्दवीध हो सकेगा। परन्तु जब सुनने वाले को यह निश्चित रीति से ज्ञात रहे कि 'यह अध्यापक अब्युत्पन्न है' तब भी उसे वाक्यार्थबोध होता दिखाई देता है। किन्तु भ्रमरूप, या प्रमारूप कोई भी तात्पर्यज्ञान नहीं रहता, अतः नैयायिकों का यह तात्पर्य-लज्ञण अब्यास रहता है। ऐसे अवसर पर श्रोता के अर्थज्ञान की उपपत्ति नहीं लग सकती।

रांका—काव्य का अध्ययन न किये हुए व्यक्ति के द्वारा भी किसी खेलों के कहने पर उसे उसके अर्थ का ज्ञान होना संभव नहीं रहता तथापि उस रलोक के मूलकर्ता कालिदास आदि किव का तात्पर्यज्ञान, दूसरों को शाब्दयोध होने में कारण समझा जाता है, इसी रीति से वेदकर्ता परमेश्वर ने इस वाक्य का यही अर्थ किया है, इस इच्छा से ही वेदवाक्यों का उच्चा-रण किया होने से उसके तात्पर्यज्ञान से ही ब्युत्पन्न श्रोताओं को उन वाक्यों के अर्थ का ज्ञान होना संभव है।

समाधान—'परमेश्वर के तात्पर्य ज्ञान से ब्युत्पन्न श्रोताओं को वेद् वाक्यों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है' यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 'पर-मेश्वर, वेदकर्ता है' यह सिद्धान्त जिन्हें मान्य हो उनके मत में ईश्वर के तात्पर्य-ज्ञान से शाब्दबोध होना मान लिया जा सकता है किन्तु जिन्हें ईश्वर का अस्तित्व ही मान्य न हो उन चार्वाकादि नास्तिकों को वेदवाक्य से शाब्द-बोध नहीं होता है, कहना पड़ेगा। परन्तु अनुभव तो विपरीत है। ब्युत्पन्न ब्यक्ति आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो उसे वैदिक वाक्य के श्रवण होने पर अर्थज्ञान होता दिखाई देता है। इसलिये नैयायिकों का 'वक्तुरिच्छा तात्पर्यम्'— तात्पर्य का छन्नण निर्दोष नहीं है।

प्रश्न—तो आप अहुतिवेदान्ती तात्पर्य का कौन सा छत्तण करते हैं ? उच्यते । तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वं तात्पर्यम् । गेहे घट इति वाक्यं गेहघटसंसर्गप्रतीतिजननयोग्यं, न तु पटसंसर्गप्रतीतिजन-

## नयोग्यमिति तद्राक्यं घटसंसर्भपरं न तु पटसंसर्भपरमित्युच्यते ।

अर्थ —हमं तात्पर्य का कौन सा लज्ञण अभीष्ट है सो बताते हैं — 'पदार्थों के संसर्ग का अनुभव उत्पन्न करने की वाक्य में योग्यता का होना' ही तात्पर्य है। 'घर में घट है' यह वाक्य, घर और घट के संबंध का अनुभव कराने में योग्य है। न कि गृह और पट के संसर्ग ( संबन्ध ) बोध कराने में। इसलिये 'गेहे घटः' यह वाक्य घटसंसर्ग पर = गृह और घट के संसर्ग का बोधक है, न कि गृह और पट के संसर्ग का—ऐसा कहा जाता है।

विवरण—ताल्पर्य का लचण 'तल्प्रतीतीच्छ्या उच्चरितत्वम्' करने पर उपर्युक्त दोप आते हैं, अतः वैसा लचण न कर 'तल्प्रतीतिजननयोग्यत्वम्' हो ताल्पर्य का लचण करना उचित है। वाक्य में वक्ता के विविच्ति अर्थ का ज्ञान करा देने की योग्यता को ही ताल्पर्य कहते हैं। जैसे —'घर में घट है' इस वाक्य के कहे जाने पर, वक्ता को उस वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो चाहे न हो, किन्तु उस वाक्य में गृह और घट के आधाराधेयभावरूप संबंध का ज्ञान करा देने की योग्यता रहती है। उस कारण श्रोता को विविच्तित अर्थ का बोध होता है। अर्थात् वाक्य में गृह और घट के आधाराधेयभावरूप संबंध के ज्ञान करा देने की जो योग्यता रहती है उसका ज्ञान ही ताल्पर्यज्ञान है। इस ताल्पर्यज्ञान से ही सर्वत्र ज्ञाव्दबोध होता है।

यह तात्पर्यनिश्चय (यह वाक्य इसी अर्थ का वोधक है-यह निश्चय) उस वाक्यार्थप्रतीति के अन्वय-व्यतिरेक से ही होता है। 'गेहे घटः' वाक्य के उच्चारण करने पर गृह और घट के ही संबंध का ज्ञान होता है। गृह और पट के संबंध का ज्ञान उस वाक्य से नहीं होता। इस कारण इस वाक्य का इसी अर्थ में तात्पर्य है—यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है।

रांका—जब हमें वाक्यार्थं का बोध होगा तभी यह वाक्य एतत्परक है इस प्रकार उसका ताल्पर्यवोध होगा, और ताल्पर्यवोध हुए बिना वाक्यार्थ-ज्ञान होना संभव नहीं। अर्थात् शाब्दज्ञान में ताल्पर्यज्ञान की और ताल्पर्य-ज्ञान में शाब्दवोध की अपेला होती है, इसिलये आप के लक्षण पर अन्यो-न्याश्रय दोष आता है।

समाधान—हमारे लच्चण पर अन्योन्याश्रय दोष नहीं आ पाता । क्योंिक 'तत्व्रतीतिजनकत्व'—विवचित अर्थ की प्रतीति उत्पन्न करने वाला—इतना ही यदि हमारा तात्पर्यलच्चण होता तो अन्योन्याश्रय दोष आ सकता था, किन्तु उस दोष के न आने देने के लिये ही हमने लच्चण में 'योग्यत्व' विशेषण दिया है। प्रकृत में अन्वय आदि की अनुपपत्ति न होना रूप ही योग्यता अभिनेत है। 'गेहे घटः' इस वाक्य के सुनने पर गेह और घट का आधाराधेय-

भाव संबंध से जो अन्वय होता है (अर्थात् 'गेहे' इस सप्तम्यन्त पद का आधारता से निरूपित 'घटः' इस प्रथमान्त पद के साथ जो गेहनिष्ठ आधेयता संबन्ध से अन्वयबोध होता है ) उसका अन्य किसी भी प्रमाण से वोध नहीं होता इस कारण अन्वय आदि की भी अनुपपत्ति नहीं हो पाती। ऐसे पदों का वाक्य में होना ही तात्पर्य है और उसी से वाक्यार्थ का निरचय होता है। जैसे—'गंगायां घोषः' इस वाक्य में गंगापदवाच्य प्रवाह—इस सप्टम्यन्त पद का घोषरूप प्रथमान्त पद के साथ आधेयता संबन्ध से होने वाला अन्वय अनुपप्तन होने से ही तीररूप अर्थ का ग्रहण कर उसके साथ अन्वय करना पड़ता है, जिससे अनुपपत्ति नहीं हो पाती। अर्थात् उपर्युक्त स्वरूप का तात्पर्यज्ञान ही शाब्दबोध में कारण होता है, और ऐसे तात्पर्यज्ञान में शाब्दबोध की अपेत्ता नहीं होती। इसल्यि हमारे लज्ञण पर अन्योन्याश्रय दोप के आने की शंका भी नहीं हो सकती अन्वयानुपपत्ति, प्रयोजनासिद्धि, और प्रकरणादि—तात्पर्य के निरुचायक होते हैं।

इस प्रकार हमारे तात्पर्यल्कण पर 'अब्युत्पन्न पुरुष के द्वारा उच्चारण किये हुए वेदवाक्य से अर्थबोध नहीं होगा' रूप अनुपपत्ति नहीं आ सकती। क्योंकि अब्युत्पन्न के द्वारा कहे गये वेदवाक्य में भी 'विवक्ति अर्थ का ज्ञान करा देने की योग्यता' रूप हमारा तात्पर्यल्कण होने से ब्युत्पन्न पुरुष को उस वेदवाक्य का अर्थ ज्ञात हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में 'ईश्वर के तात्पर्यज्ञान का अर्थबोध में कारण मानना' रूप कल्पनागौरव भी नहीं होता। तस्मात्—वाक्य में विवक्ति अर्थ की प्रतीति होने के योग्य (अनुक्ल) पदों का होना ही तात्पर्य का लक्षण है।

रांका—आप के तात्पर्यछत्तण को मान छेने पर भी अनेक अर्थों में रूट पदों से युक्त वाक्य के तत्तद् अर्थ के अनुरोध से अनेक तात्पर्य मानने होंगे। अर्थात् उक्त छत्तण की अनेकार्थक पदों से युक्त वाक्य में अतिब्याप्ति होगी। इसका समाधान स्वयं प्रन्थकार करते हैं।

नतु 'सैन्धवमानय' इत्यादिवाक्यं यदा लवणानयनप्रतीतीच्छया प्रयुक्तं तदाऽश्वसंसर्गप्रतीतिजनने स्वरूपयोग्यतासन्वाल्लवणपरत्वज्ञानदशायामप्यश्वादिसंसर्गज्ञानापित्तिरिति चेत् । न ।
तदितरप्रतीतीच्छयाऽनुचरितत्वस्यापि तात्पर्यं प्रति विशेषणत्वात् । तथा च यद्वाक्यं यत्प्रतीतिजननस्वरूपयोग्यत्वे सित यदन्यप्रतीतीच्छया नोच्चरितं तद्वाक्यं तत्संसर्गपरमित्युच्यते ।

अर्थ—( शंका ) 'नमक लाओ' यह वाक्य श्रोता को नमक लाने का

ज्ञान हो इस इच्छा से जब कहा जाय तब उस वावब में अश्वसंसर्ग का ज्ञान करा देने की स्वरूपयोग्यता भी रहतो है। इस कारण 'यह वाक्य लवणसंसर्गवोधक है' ऐसा ज्ञान होने के समय ही 'वह अश्वादिसंसर्ग का योधक है' ऐसा ज्ञान भी होने लगेगा। ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि तात्पर्य के लज्ञण में 'विवित्तत अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उसका उच्चारण न होना' इस विशेषण का निवेश कर्तव्य है। अर्थात् जो वाक्य उस अर्थ की प्रतीति के उत्पन्न करने की स्वरूपयोग्यता से युक्त होकर भी जिस अन्य अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उच्चारित नहीं होता वह वाक्य उसी संसर्ग का बोधक है (वह तत्संसर्गपर है) कहा जाता है।

विवरण-आप ने तारपर्य का लच्चण 'तरप्रतीतिजनकरव' न कर 'तरप्र-तीतिजननयोग्यत्व' किया है। अर्थात् वाक्य में विशिष्ट अर्थ की प्रतीति उत्पन्न करने की स्वरूपयोग्यता के रहने पर उसमें तारपर्य का छत्तण घटित हो जाता है-यह आप के कहने का आशय है। परन्तु ऐसा छत्तण करने पर अनेक अथों में रुढ पदों से युक्त वाक्य में दोप आता है। जैसे-कोई व्यक्ति भोजन करते समय 'सैन्धव लाओ' यह आजा सेवक को करे। उस समय सेवक 'नमक' लावे यही उसकी विवत्ता होना उचित है। किन्तु 'सैन्धव' पद के 'नमक' और 'घोडा' दोनों अर्थ होते हैं । इस कारण उस पद में छवण का बोध करा देने की जैसी योग्यता है वैसी ही अश्व की प्रतीति करा देने की भी योग्थता है। इस कारण श्रोता को उस वाक्य के श्रवण करते ही 'नमक' लाने का जैसे ज्ञान होता है, वैसे ही 'घोड़ा' लाने का भी ज्ञान होता है। क्योंकि सैन्धव शब्द दोनों अथों का ज्ञान कराने की योग्यता रखता है। तथापि सेवक, स्वामी के उस वाक्य को सुनकर 'घोड़ा' एवं 'नमक' दोनों पदार्थों को नहीं लाता है। किन्तु उस वाक्य से उसे केवल 'लवण' लाने की ही प्रतीति होती है। अतः 'स्वरूपयोग्यत्व' को तात्पर्यल्चण सान कर अने-कार्थक पदवाले वाक्य में वक्ता की इच्छा का भी अन्तर्भाव न कर उसकी आप कैसी उपपत्ति लगावेंगे ? यह आशय 'नन् दरयादि शंका ग्रंथ का है।

परन्तु ऐसी शंका करना उचित नहीं है। क्योंकि हमें 'तःप्रतीतिजनन-योग्यत्व' इतना ही तात्पर्यल्चण अभिष्रेत न होकर उसमें 'तदन्यप्रतीती-च्लुयाऽनुच्चिरतत्व' यह तात्पर्य विशेषण भी विवित्तत है। इस विशेषण का निवेश करने पर तात्पर्यल्चण का स्वरूप 'तथा च॰' इत्यादि ग्रन्थ से बताया है।

वक्ता के विवित्तित अर्थ की प्रतीति करादेने की योग्यता (सामर्थ्य) जिस वाक्य में होती है एवं जो वाक्य विवित्ति अर्थ से भिन्न अर्थ को

बताने की इच्छा से उच्चारण नहीं किया हुआ हो—वही उसका ताल्पर्य है है ऐसा ताल्पर्य का छच्चण करने पर 'एक ही वाक्य से दो अथों की प्रतीति होगी' यह शंका नहीं हो सकती। भोजन के समय वक्ता के द्वारा 'सैन्धव छाओ' वाक्य का उच्चारण, श्रोता को छवण से भिन्न अश्वादि पदार्थ के बोधन की इच्छा से नहीं किया जाता। उस वाक्य में 'छवणप्रतीतिजनन-योग्यता' होती है और छवणेतर पदार्थ की प्रतीति की इच्छा से उसका उच्चारण भी नहीं रहता। इसिछिये सेवक को उस वाक्य के सुनते ही 'छवणकर्मक आनयन' = जिसमें छवण कर्म है ऐसी 'आनयन' किया का बोध होता है। अश्वकर्मक आनयन रूप संसर्ग का उससे बोध नहीं होता।

रांका—वक्ता ने 'सैन्धवमानय' वाक्य, अश्वप्रतीति की इच्छा से नहीं कहा, अपितु लवणप्रतीति की इच्छा से ही कहा है—यह उस श्रोता को कैसे ज्ञात हो ? इस प्रश्न के उत्तर में 'प्रकरण आदि' अर्थ निश्चायक होते हैं, पहले कह चुके हैं। भोजनप्रसंग में उस वाक्य के कहे जाने से अश्वप्रतीति की इच्छा से वह कहा गया है—यह बोध होना तो संभव ही नहीं, अतः 'तदन्यप्रतीतीच्छ्याऽनुच्चरित्रक' इस तार्व्यं-विशेषण का लक्षण में अन्तर्भाव करने से पूर्वोक्त दोप नहीं आता। और केवल लवणपरक अर्थ की भी उपपत्ति लगजाती है—इस कारण तात्पर्यलक्षण में इच्छादि विशेषणों का निवेश नहीं करना पड़ता।

इस प्रकार ताल्पर्यल्कण में इच्छादि विशेषणों का संनिवेश न करने से ही 'शुकादि' वाक्यों की व्यवस्था लगती है तथा पूर्वोक्त अव्युत्पन्न व्यक्ति के द्वारा कहे गये वेदवाक्य में भी उसकी अव्याप्ति नहीं हो पाती— इत्यादि, प्रन्थकार स्वयं कहते हैं—

शुकादिवाक्येऽव्युत्पन्नोच्चरितवेदवाक्यादौ च तत्प्रतीती-च्छाया एवाभावेन तदन्यप्रतीतीच्छयोच्चरितत्वाभावेन लक्षण-सच्चान्नाव्याप्तिः । न चोभयप्रतीतीच्छयोच्चरितेऽव्याप्तिः । तदन्यमात्रप्रतीतीच्छयाऽनुच्चरितत्वस्य विवक्षितत्वात् ।

अर्थ—शुक से कहे गये वाक्य में एवं अब्युखनन ब्यक्ति से बोले गये वेदवाक्य में वक्ता की विशेषार्धप्रतीतिविषयक इच्छा ही नहीं रहती इस कारण अन्यार्थ प्रतीति की इच्छा से उस वाक्य को बोला गया है नहीं कहा जा सकता, इसल्ये 'तदितरप्रतीतीच्छ्या अनुच्चरितत्व' लच्चण उन वाक्यों में घटित होने से अब्याप्ति नहीं हो पाती।

रांका—जो वाक्य दोनों अर्थों की प्रतीति की इच्छा से कहा हो उसमें अन्याप्ति होगी क्योंकि उसमें तदितरप्रतीतीच्छ्या अनुच्चारितस्व नहीं रहता । परन्तु यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि 'तदितरप्रतीतीच्छ्या हमें वि तित विशेषण का 'तद्रन्यमात्रप्रतीतीच्छ्याऽनुच्चरित्रत्व' रूप अर्थ केवल रिन्य है। उभयप्रतीति की इच्छा से उच्चारण किया हुआ वाक्य, अर्थ की ही प्रतीति की इच्छा से नहीं कहा रहता, इसलिये वहां पर की अव्यक्ति नहीं हो पाती।

विवरण—'तत्प्रतीतिजननयोग्यत्व' होकर 'तदितरप्रतीती व्हा से अ अविच-रितत्व' रूप तात्पर्य का लच्चण मानने पर अर्थात् इस प्रकार हिन्छा-घटित छत्तण के स्वीकार करने पर शुकोच्चारित वाक्य में अन्याप्ति होती है, क्योंकि उच्चारण करते समय 'अमुक अर्थ की प्रतीति हो' या तद्भिनन अर्थ की प्रतीति न हो' इत्यादि किसी प्रकार की इच्छा शुक में नहीं हीती। इस शंका का निराकरण इस प्रकार किया जाता है कि-तोता जब 'स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणम्' आदि पढ़ाए हुए वाक्यों को वोलता है तब उसके मनमें 'इस वाक्य से श्रोता को असुक अर्थ का बोध हो' इत्याकारक ईच्छा जैसे नहीं रहती वैसी ही 'इससे भिन्न अर्थ की श्रोता को प्रतीति न हो' इत्याकारक इच्छा भी नहीं रहती । अर्थात् वह वाक्य उसने तदितर-प्रतीति की इच्छा से उच्चारण किया हुआ नहीं रहता, पर विशिष्ट अर्थ का ज्ञान करादेने की योग्यता तो उस वाक्य में होती है, अतः हमारा तात्पर्य-लक्षण वहां घटित होने से लक्षण-समन्वय हो जाता है इस कारण अव्याप्ति न होने से ही उस वाक्य से अर्थवोध होता है। इसी प्रकार अब्युरपनन ब्यक्ति के द्वारा कहा गया वेदवाक्य भी विवक्तित अर्थ या तद्भिन्न अर्थ की इच्छा से उच्चारण किया नहीं रहता पर अर्थप्रतीतिजननयोग्यस्व उस वाक्य में होता है, इस कारण ऐसे वाक्य में तात्पर्य-लक्षण का समन्वय होता है और ऐसा तात्पर्यज्ञान होने से ही 'अर्थप्रत्ययाभावप्रसंग' नहीं होता।

रांका— तात्पर्य का उक्त छच्चण स्वीकार करने से अब्युख्य ब्यक्ति के उच्चरित वाक्य में दोष न आने पर भी अन्यत्र दोष आवेगा। जैसे कोई ज्ञानवान् वक्ता जब दोनों अथों की प्रतीति की इच्छा से किसी वाक्य को बोलता हो उस समय उसका वह वाक्य तिदतरप्रतीति की इच्छा से अनुच्चरित है, नहीं कह सकते। अतः उक्त छच्चण इस वाक्य में घटित न होने से दोनों अथों का बोध होता है—यह अनुपपित्त दोष आपके मत में आता है अर्थात् तात्पर्यछच्चण की यहां अब्याप्ति है। जो बिवचित अर्थ की इच्छा से वाक्य बोल सकता है वह उस वाक्य को भिन्नार्थप्रतीति की इच्छा से भी बोल सकता है। अर्थज्ञानरिहत वक्ता में भिन्नार्थप्रतीति की इच्छा से उच्चारण करने की योग्यता ही नहीं होती।

'तदन्यमात्र०' इत्यादि वाक्य से इस शंका का निराकरण किया है।
'तदितरप्रतीतीच्छ्याऽनुच्चिरितत्वम्' विशेषण के 'तदितर' पद का 'तदन्यमात्र' अर्थ विविच्चत है। अर्थात् वक्ता के द्वारा कहा हुआ वाक्य दोनों
अर्थों की विवच्चा से उच्चारण करने पर भी कोई चित नहीं है। उन दोनों
अर्थों में उस वाक्य का तात्पर्य है। हमारा कहना केवल इतना ही है कि
वह वाक्य तदन्य अर्थ की प्रतीति की इच्छा से उच्चिरित नहीं होना चाहिये—
यही उस विशेषण का अर्थ है। जब कोई व्यक्ति 'सेन्धव लाओ' इस एक ही
वाक्य को गमनोपयोगी अश्व एवं भोजनोपयोगी लवण-इन दोनों अर्थों की
प्रतीति की इच्छा से बोलता है, तब लवणभिन्न जो अश्व अथवा अश्वभिन्न
जो लवण— इनकी विवच्चा से वक्ता उस वाक्य को वैसा कहता है, केवल
अरव या केवल तदन्य लवण अर्थ से उस वाक्य का उच्चारण ही नहीं
रहता। अतः उक्त तात्पर्यलच्चण की ऐसे स्थल में अव्याप्ति नहीं होती।

रंका—'सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयति' एक वार उच्चारण किया हुआ शब्द एक समय एक ही अर्थ का बोध कराता है। यह नियम होने से 'अन्याश्रयश्चानेकार्थत्वम्' को आप मानते हैं, और यहां 'सैन्धवमानय' यह एक ही वाक्य, अश्व-लवण-उभयप्रतीति की इच्छा से उच्चरित है—यह कैसे कहते हैं ?

समाधान—एक ही वार कहे हुए 'सैन्धवमानय' वाक्य से युगपत् ( एक ही साथ ) अश्व एवं लवण दोनों अर्थों का ज्ञान होता है—ऐसा हम नहीं मानते। वक्ता के द्वारा वह वाक्य यद्यपि एक वार ही उच्चरित रहता है तथापि वक्ता के तारपर्य को समझकर सुनने वाला व्यक्ति उस वाक्य की अपने मन में आवृत्ति करता है ( उस वाक्य को दुहराता है ) और उसे प्रथम लवण की तदनन्तर अश्व की क्रमशः प्रतीति होती है। अतः उक्त नियम के साथ कोई विरोध नहीं है।

इस प्रकार 'तत्प्रतीतिजननयोग्यत्वे सित तदन्यमात्रप्रतीतीच्छ्याऽनुच-रितत्वम्' यह तात्पर्यं का निष्कृष्ट लच्चण सिद्ध होता है। इसका आशय यह है कि विशिष्ट अर्थ का ज्ञान करा देने की स्वरूपयोग्यता होते हुए उस अर्थ से भिन्न अर्थ ही की प्रतीति की इच्छा से उस वाक्य का उच्चरित न होना, इसी तात्पर्यं के ज्ञान होने पर शाब्दबोध होता है और इस तात्पर्यलच्चण पर किसी प्रकार का दोष नहीं आने पाता।

रांका—तत्प्रतीतिजननयोग्यता का अवच्छेदक क्या है ? अर्थात् विशिष्ट अर्थ का ज्ञान करा देने की योग्यता, शब्द में किस कारण आती है ? क्योंकि 'तत्प्रतीतीच्छ्या उच्चरितत्वम्' को अवच्छेदक मानें तो अब्युत्पनन ब्यक्ति के द्वारा कहे हुए वेदवाक्य में अब्याति होती है। अतः प्रकृत में 'योग्यतावच्छे- दक' किसे मानते हैं ? इस शंका को शान्त करने के लिए ग्रन्थकारे स्वर्थ योग्यता के अवच्छेदक को वताते हैं—

उक्तप्रतीतिमात्रजननयोग्यतायाश्चावच्छेदिका शक्तिः, अस्माकं तु मते सर्वत्र कारणतायाः शक्तेरेवावच्छेदकत्वान्न कोऽपि दोषः ।

अर्थ—उक्त यावत् ज्ञाब्दप्रतीतिजननयोग्यता की अवच्छेदक 'शक्ति' ही है। हमारे मत में सर्वत्र शक्ति को ही कारणता का अवच्छेदक माना है। इस कारण किसी प्रकार का दोप नहीं है।

विवरण—'तत्व्रतीतीच्छ्या उच्चरितत्वम्' को योग्यता का अवच्छेदक मानने में अच्युत्पन्नोच्चरित—वाक्य में दोप आता है, इसिछए वैसा अवच्छेदक स्वीकार न कर 'शक्ति' को ही यावत् (समस्त) शाब्दवोधों की कारणता का अवच्छेदक स्वीकार करते हैं। अर्थात् शब्द में विशिष्ट शक्ति होने पर विशिष्टार्थ—प्रतीति करा देने की योग्यता रहती है—समझना चाहिए। 'सैन्धवमानय' यही वाक्य केवल लवण-विवचा से जब कहा गया हो तब 'लवणप्रतीतीच्छ्या उच्चरितत्व' कारणतावच्छेदक होता है और वही वाक्य, उभय (अश्व और लवण) प्रतीति की इच्छा से कहा हो तब 'तदन्यमात्र-प्रतीतीच्छ्या अनुच्चरितत्व' आदि भिन्न-भिन्न अवच्छेदक स्वीकार करने की अपेज्ञा समस्त शाब्द (शब्दजन्य) वोधों में 'शक्ति' को ही कारणतावच्छेदक मानने में लाध्व है।

किं वहुना केवल शब्दजन्य ज्ञान की जो कारणता उसीका अवच्छेदक 'शक्ति' न होकर संसार की समस्त कार्यों की कारणता का भी कार्यानुकूल-शक्ति को ही हमने अवच्छेदक माना है। तब शाब्दज्ञान की कारणता में अवच्छेदक 'शक्ति' है—इसे पृथक् बताने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा मानने पर तृण, अरिण, मिण आदि में दाहजनकत्व का भिन्न-भिन्न तृणत्वादि अवच्छेदक मानने का गौरव भी नहीं हो पाता, या अननुगमदोप भी नहीं हो पाता।

यहाँ पर शाब्दवोध की अवच्छेदक शक्ति का अर्थ आलंकारिकों के मतानुसार 'सामान्यवृत्ति' समझना चाहिए। आलंकारिक जिस प्रकार शक्य और
लच्य अर्थों में पदों की शक्ति ही मानते हैं अर्थात् 'वृत्ति' शब्द के समान ही
'शक्ति' शब्द का अर्थ मानते हैं, उसी प्रकार प्रकृत में ग्रन्थकार ने 'वृत्ति' अर्थ
में 'शक्ति' शब्द को मानकर विवेचन किया है। इस कारण 'गम्भीरायां नद्यां
घोपः' आदि स्थलों में तीरादितास्पर्य की अनुपपत्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर

'गंगा शब्द की तीर अर्थ में शक्ति नहीं है' इस शंका का निराकरण हो जाता है तस्मात् यह तात्पर्य का स्वरूप निर्दृष्ट है।

रांका— शाब्दज्ञान में तात्पर्य को कारण आप कैसे कहते हैं ? क्योंकि विवरणाचार्य ने शाब्दबोध में तात्पर्यज्ञान की आवश्यकता का निपेध किया है। इस शंका का उत्तर ग्रन्थकार दे रहे हैं—

एवं तात्पर्यस्य तत्प्रतीतिजनकत्वरूपस्य शाब्दज्ञानजनकत्वे सिद्धे चतुर्थवर्णके तात्पर्यस्य शाब्दज्ञानहेंतुत्विनराकरणवाक्यं तत्प्रतीतीच्छयोचरितत्वरूपतात्पर्यनिराकरणपरम् , अन्यथा ता-त्पर्यनिश्वयफलकवेदान्तिवचारवैयर्थ्यप्रसङ्गात् ।

अर्थ— इस प्रकार तत्प्रतीतिजनकत्वरूप तात्पर्यज्ञान, शाब्दज्ञान में कारण सिद्ध होने से चतुर्थवर्णक में विवरणाचार्य ने 'शाब्दवीध में तात्पर्यज्ञान कारण है' इस मत के निरसनार्थ जो वानय लिखा है वह, 'तत्प्रतीतीच्छ-गोच्चरितत्व' नैयायिकोक्त लज्ञण की अयुक्तता दर्शित करने के लिए है। अन्यथा उपनिपद्वाक्यों के तात्पर्य का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त वेदान्त-वाक्य-विचाररूप उत्तरमीमांसा व्यर्थ हो जायगी।

विवरण-ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के चतुःसूत्री (चार सूत्रों) पर भगवत्पुज्यपाद श्रीशंकराचार्य का भाष्य है। उस पर उन्हीं के शिष्य श्रीपञ्चपादाचार्य की टीका है, जिसे 'पञ्चपादिका' कहते हैं। उस पञ्च-पादिका पर श्रीप्रकाशात्मसुनि ने ब्याख्या रची है, उसे विवरण कहते हैं। इसमें प्रथम सूत्र के चार वर्णक कर विवरण किया है, उनमें से चतुर्थ वर्णक में 'अत्रेदं विचार्यं, किं तात्पर्यमर्थप्रमितिहेतुः किंवा प्रतिवन्धनिरास-हेतुरिति ?' यहाँ यह विचार करना है कि अर्थ के यथार्थ ज्ञान होने में तात्पर्य कारण है या अर्थनिश्चय के प्रतिवन्ध की निवृत्ति के छिए उसकी आवश्यकता है ? — ऐसा विकल्प कर 'अर्थज्ञान में तात्पर्यज्ञान कारण नहीं है' कहा है, और यहाँ पर तो आप तात्पर्यज्ञान को शाब्दवीध में कारण वता रहे हैं, यह कैसे हो सकता है ? इस शंका का उद्भव होने पर श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्र कहते हैं-विवरणाचार्य के आशय को न समझने के कारण उपर्युक्त शंका उत्पन्न हुई है। क्योंकि प्रमाणसिद्ध वस्तु का निपेध कोई भी नहीं कर सकता। उपर्युक्त तात्पर्यज्ञान से शाब्दबोध होता है-यह अनुभव सभी को होने के कारण अनुभवसिद्ध वस्तु का निपेध विवरणाचार्य भी कैसे करेंगे। तस्मात् उन्होंने जो ताल्पर्य का निपेध किया है वह नैयायिका-भिमत 'तथ्मतीतीच्छ्या उच्चरित्रव'रूप तारपर्य का ही किया है, समझना

चाहिए। क्योंकि वैसे तात्पर्यज्ञान को शाब्दवोध में कारण मानना सदीय है। हमारे उपर्युक्त लज्ञण पर किसी प्रकार का दोप न आने से उसका निषेध करने का उनका उद्देश नहीं है। क्योंकि तात्पर्यज्ञान में शाब्दवोध की कारणता सर्वथैव नहीं होती—यह मत यदि उनका होता तो वे वेदार्श्तों (उपनिषदों) के तात्पर्य-निर्णयार्थ प्रवृत्त—शारीरक भाष्य के आधार पर 'विवरण' टीका ही न करते। क्योंकि जिस तात्पर्यज्ञान का अर्थज्ञान में उपयोग नहीं है, उस तात्पर्य के निश्चयार्थ किया हुआ उपक्रमोपसंहारादि तात्पर्यनिर्णायक पड्विधिलंगों का विचार व्यर्थ होने लगेगा।

इसके अतिरिक्त 'तत्तु समन्वयात्' सूत्र के भाष्य में आचार्य ने 'सर्चेषु वेदान्तेषु वाक्यानि तात्पर्येणैतस्यैवार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि' कहा है, उसके साथ भी विरोध होगा। इसलिए ऐसी मूलोच्छेदक कल्पना न कर उक्तार्थ में ही विवरणाचार्य का तात्पर्य मानना योग्य होगा।

अव रत्नकार आदि के मत से उपर्युक्त तात्पर्य-निरसनपरक विवरण ग्रम्थ की उपपक्ति बताते हैं।

केचित्तु शाब्दज्ञानत्वावच्छेदेन न तात्पर्यज्ञानं हेतुरित्येवं परं चतुर्थवर्णकवाक्यम् । तात्पर्यसंशयविषययोत्तरशाब्दज्ञान-विशेषे च तात्पर्यज्ञानं हेतुरेव । इदं वाक्यमेतत्परम् १ उतान्य-परमिति संशये तद्विपर्यये च तदुत्तरवाक्यार्थविशेषनिश्रयस्य तात्पर्यनिश्रयं विनाऽनुपपत्तेरित्याहुः ।

अर्थ — कुछ लोग 'शाब्दज्ञानस्व के अवच्छेद से ( यावत् – शाब्दज्ञान में ) तास्पर्यज्ञान कारण नहीं है, एतस्परक वह चतुर्थ वर्णक में वाक्य है। तास्पर्य में संशय अथवा विपर्यय (अम) होने पर जो विशेष शाब्दबोध होता है, उसमें तो तास्पर्यज्ञान, कारण होता ही है। यह वाक्य एतस्पर (इस अर्थ का वोधक) है, या अन्यपरक है १ ऐसा संशय होने पर या अन्यपर ही है—यह अम होने पर पश्चात् वाक्यार्थ का जो विशेष निर्णय होता है उसकी उपपत्ति तास्पर्यनिश्चय के बिना नहीं हो पाती' ऐसा कहते हैं।

विवरण—रत्नकार आदि कहते हैं कि 'किसी विशेष स्थल पर यद्यिष शाब्दबोध को तात्पर्यज्ञान की अपेक्षा रहती है तथापि शाब्दबोध में सर्वत्र तात्पर्यज्ञान कारण नहीं होता' इस कथन में ही विवरण-वाक्य का तात्पर्य है। इस कारण उन्होंने तात्पर्यज्ञान का सर्वथा निषेध किया है, नहीं कहा जाता और स्वीकार किया है—यह भी नहीं कहा जा सकता। मूल में 'शाब्दज्ञानत्वावच्छेदेन' का यही अर्थ है। शाब्दज्ञानत्व के अवच्छेद से

( व्याप्ति से ) अर्थात् शाब्दज्ञान में तास्पर्यज्ञान कारण नहीं है। ( जहां शाब्दज्ञानस्व है वहां तास्पर्यज्ञान है, ) इस प्रकार उनकी ( शाब्दज्ञानस्व और तास्पर्यज्ञान की ) व्याप्ति नहीं है। किन्तु जहां वाक्यार्थज्ञान में — इस वाक्य का यही अर्थ है या अन्य अर्थ है — संशय हुआ हो वहां तास्पर्यज्ञान का वाक्यार्थज्ञान में उपयोग होता है। किंवा वक्ता के आशय को न समझ कर यदि विपरीत अर्थ किसी को भासित हुआ हो तो उसकी निवृत्ति के लिये वहां पर उतना तास्पर्यज्ञान उपयुक्त होता है। इतस्त्र शाब्दज्ञानस्व होते हुए भी तास्पर्यज्ञान वहां कारण नहीं रहता। अर्थात् स्थल विशेष पर तास्पर्यज्ञान की शाब्दद्योध में अपेज्ञा होती है। समस्त शाब्द्योध, तास्पर्यज्ञान के पश्चात् ही हों ऐसा नियम नहीं है। तास्पर्यज्ञान में शाब्दज्ञान की कारणता का निपेध करने में विवरणाचार्य का यही अभिप्राय है। इस रीति से रस्नकार आदिकों ने तास्पर्यज्ञान में कारणता की उपपत्ति को वताया है।

'आहुः' कहकर ग्रन्थकार ने उपर्युक्त समाधान पर अपनी अरुचि सूचित की है। उसका कारण भी यही है कि सामान्यतः समस्त शाब्दशोधों में तारपर्यज्ञान को ही कारण माना जाय तो शाब्दज्ञानिष्ठ कार्यता का अवच्छेदक, शाब्दज्ञानस्व ही होता है। परन्तु ऐसा न मानकर संशय-विपर्य-योत्तरशाब्दज्ञान में ही ताल्पर्यज्ञान कारण होता है—यदि स्वीकार करें तो 'संशयविपर्ययोत्तरशाब्दज्ञानस्व' इतना गुरुभूत कार्यतावच्छेदक मानना पड़ता है, तथापि कार्यभेदसे कारण का और कारणतावच्छेदक आदि का भेद यदि मानना हो तो इस मत का भी स्वीकार किया जाय। पूर्वाचार्यों के वचन से हमारे मत का विरोध नहीं हो पाता। यह दोनों समाधानों से सिद्ध है।

रंका—तास्पर्यज्ञान, शाब्दवोध में कारण है—यह सिद्ध होने पर भी वह तास्पर्यज्ञान किससे होता है ? तब मूलकार उत्तर देते हैं—

तच तात्पर्यं वेदे मीमांसापरिशोधितन्यायादेवावधार्यते, लोके तु प्रकरणादिना । तत्र लौकिकवाक्यानां मानान्तराव-गतार्थानुवादकत्वम् । वेदे तु वाक्यार्थस्यापूर्वतया नानु-वादकत्वम् ।

अर्थ — और वह तात्पर्य, वेदवाक्यों में मीमांसा के द्वारा परिशोधित न्यायों से ही निश्चित होता है। परन्तु छौकिकवाक्यों में प्रकरणादिकों से (तात्पर्य का निश्चय होता है)। तत्र — छौकिक — वैदिक वाक्यों में से छौकिक वाक्य तो प्रमाणान्तरों से ज्ञात हुए अर्थ का ही अनुवाद करते हैं। परन्तु वैदिक वाक्यों का अर्थ, प्रमाणान्तर से अज्ञात होने के कारण अनुवाद रूप नहीं होता।

आगमपरिच्छेदः

विवरण—लौकित और वैदिक भेद से शब्द के व्रकार हैं। वैदिक वाक्यों के ताल्पर्य का निश्चय पूर्वोत्तर-मीमांसारूप पूर्तित-विचार से सिद्ध हुए निर्दुष्ट न्यायों के द्वारा ही होना चाहिये। विना काण्डों के ताल्पर्य यथार्थ ताल्पर्य ज्ञात होना ही संभव नहीं। वेदों के पूर्वितर काण्डों के ताल्पर्य चार्यार्थ ही पूर्वोत्तर मीमांसाएँ प्रवृत्त हुई हैं। इस कारण वैदिक वाक्यों का ताल्पर्यज्ञान, मीमांसा-न्यायों के अधीन होता है।

लौकिक वाक्यों का तात्पर्य प्रकरणादिकों से ज्ञात होता है। उदाहरण 'देवः प्रमाणम्' वाक्य है। यह राजप्रकरण में पिठत होने से यहां देव शब्द का राजा अर्थ में तात्पर्य है—निश्चेत होता है। प्रकरणादि के 'आदि' पद से लिंग, औचित्य आदि का ग्रहण करना चाहिये। इस विषय में अभियुक्तों का वचन है—

'अर्थात् प्रकरणाल्लिङ्गादौचित्याहेशकालतः । शब्दार्थास्तु विभिद्यन्ते न रूपादेव केवलात्॥'

अर्थ (प्रयोजन), प्रकरण, लिङ्ग (शब्दसामर्थ्य), औचित्य, देश और काल से शब्दार्थों का भेद होता है। केवल शब्दस्वरूप से शब्दार्थ में भेद नहीं होता।

लीकिक और वैदिक वाक्यों में एक विशेष यह भी है कि—लीकिक वाक्य जिस अर्थ को बताते हैं, वह प्रत्यचादि अन्य प्रमाणों से अवगत (ज्ञात) ही रहता है, अपूर्व नहीं होता। इस कारण लीकिक वाक्यों में सिद्ध वस्तुओं का अनुवादकरव ही रहता है। अपूर्वार्थप्रतिपादकरवरूप स्वतः प्राप्ताण्य नहीं होता। किन्तु वेदमूलकरवेन प्रामाण्य होता है। वैदिक-वाक्यों की यह स्थिति नहीं है। वे जिस अर्थ को बताते हैं वह पहले किसी भी अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं रहता। इसलिये वैदिक वाक्य, अनुवादरूप न होकर अपूर्व (पुरुषबुद्धि से अगम्य) अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इसी कारण उन्हें (वैदिक वाक्यों को) अज्ञातार्थज्ञापकरवरूप प्रामाण्य होता है।

पूर्व मीमांसक कार्यपर ( साज्ञात् विधि-निपेधवोधक ) बाब्दों का ही स्वार्थ में प्रामाण्य मानते हैं। उनका कहना है कि—व्यवहार में दिखाई देता है कि उत्तम बृद्ध पुरुष (बृद्ध आदमी), मध्यम बृद्ध (तरुण पुरुप) को 'गाय लाओ' 'बल्जुड़ा बांध' इस्यादि आज्ञा देता है। यह सब समीप बैठा बालक देखता रहता है और उससे उसे 'आनयनादि-क्रियान्वित ही 'गो' आदि पदों का अर्थ (शक्तिग्रह) होता है। इस कारण केवल सिद्ध वस्तुप्रतिपादक शब्दों से शक्तिग्रह होना संभव ही नहीं। इसी कारण कार्य-

बोधकरवेन रूपेण ही शब्दों का प्रामाण्य सिद्ध होता है। सिद्धार्थप्रतिपादक बाक्यों को प्रामाण्य नहीं कह सकते। इसी अभिप्राय से उन्होंने 'आम्नायस्य कियार्थस्वादानर्थक्यमतद्र्यानाम्' कहा है।

पूर्वमीमांसकों के इस मत का निरसन करने के लिये ग्रन्थकार कहते हैं—

तत्र लोके वेदे च कार्यपराणामिव सिद्धार्थानामपि प्रामाण्यम् , पुत्रस्ते जात इत्यादिषु सिद्धार्थेऽपि पदानां सामध्यी-वधारणात् । अत एव वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मणि प्रामाण्यम् । यथा चैतत्तथा विषयपरिच्छेदे वक्ष्यते ।

अर्थ—'तत्र'—लोक और वेद में कार्यवोधक शब्दों के समान सिद्धार्थ-बोधक शब्दों को भी प्रामाण्य होता है। क्योंकि 'तुम्हे पुत्र हुआ है' इत्यादि वाक्यों में सिद्ध अर्थ का ही प्रतिपादन होने पर भी उनके पदों के सामर्थ्य (शक्ति) का निश्चय हम कर पाते हैं। इसी कारण उपनिपद्-वाक्यों को ब्रह्म के विषय में प्रामाण्य याना जाता है, उसका प्रकार विषयपरिच्छेद में वतावेंगे।

विवरण-कार्यपरक शब्दों के समान सिद्धार्थप्रतिपादक शब्दों को भी प्रामाण्य अवश्य स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि कार्यपरक शब्दों से जिस प्रकार उन शब्दों का सामर्थ्य समझ में आता है उसी प्रकार 'तुम्हे-पुत्र हुआ है' इत्यादि सिद्धार्थपरक शब्दों का भी शक्तिग्रह हमें होता है। 'पुत्रस्ते जातः' किसी को कहने पर सुनने वाले की सुदा प्रसन्न होती है, वैसे ही 'कन्या ते गर्भिणी जाता' = तेरी कन्या ( अविवाहित पुत्री ) गर्भिणी है—इस वाक्य के सुनते ही श्रोता की मुखमुदा अप्रसन्न दीखती है। इस मुखप्रसाद और मुखमालिन्य रूप लिंग से उसके हर्ष-विचाद का अनुमान होता है। उपर्युक्त वाक्य से उक्त अर्थ उस पुरुष को यदि ज्ञात न हुआ होता तो उसके मुख पर ऐसा परिणाम हुआ न दिखाई देता। इस अर्थापत्तिरूप प्रमाण से इस पुरुष को उक्त सिद्धार्थवोधक वाक्यों से भी बाब्दबोध (शक्तिग्रह) होता है । तस्मात् कार्यपर शब्दों के शक्तिग्रह के समान सिद्धार्थक पदों का भी शक्तिग्रह स्वीकार करना चाहिये, जिससे सिद्धार्थक पदों में भी प्रामाण्य अर्थादेव सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जैसे कार्यपरक वाक्य से प्रमात्मक—( यथार्थ ) ज्ञान पैदा होता है वैसे ही सिद्धार्थबोधक वाक्य से भी प्रमाश्मक ज्ञान पैदा होता है। अर्थात् उसके 'प्रमाकरणत्व' रूप प्रामाण्य का कोई निपेध नहीं कर सकता। 'आम्नायस्य

कियार्थकादानर्थक्य०' इत्यादि सूत्र के द्वारा पूर्व काण्ड के मन्त्र अर्थवंदिक्षण वेदभाग को प्रामाण्य नहीं है, इस आशय से पूर्वपत्त को उठाया गया है। इस कारण स्वतन्त्र-फल-रहित मन्त्रादि में विधिशेपर विन प्रामाण्य के प्राप्त न होने पर भी समस्त अनर्थनिवृत्ति ए प्रयोजन (फल्ले) से युक्त ब्रह्मप्रतिपादक उपनिपद्वाक्यों में प्रामाण्य सिद्ध होता है। तस्त्रीत् लौकिक एवं वैदिक दोनों शब्दों को कार्य और सिद्ध दोनों अर्थों में प्रामाण्य होता है। वेदान्तवाक्यों को केवल (कार्यसंस्पर्शरहित) ब्रह्मविधकत्व कैसे होता है? उनका ब्रह्म रूप अर्थ में ही समन्वय किस प्रकार होता है? यह सब विधान परिच्छेद में प्रन्थकार सविस्तर बतावेंगे। अतः वेदान्त 'ब्रह्मज्ञान का विधान करने के लिये है' ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये।

स्वाभिमत वेद-प्रामाण्य की स्थापना करने के लिये प्रथम नैयायिक और पूर्वमीमांसकों के तद्विपयक मतों को बताते हैं।

तत्र वेदानां नित्यसर्वज्ञपरमेश्वरप्रणीतत्वेन प्रामाण्यमिति नैयायिकाः । वेदानां नित्यत्वेन निरस्तसमस्तपुंद्षणतया प्रामाण्यमित्यध्वरमीमांसकाः । अस्माकं तु मते वेदो न नित्य उत्पत्तिमस्वात् । उत्पत्तिमस्वं च 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित-मेनद्यदृग्वेदः' ( बृ-२-४-१० ) इत्यादिश्चतेः ।

अर्थ—'तत्र'—लोक तथा वेद इन में से वेदों को नित्य, सर्वज्ञ ईश्वर के निर्मित होने से प्रामाण्य है—ऐसा नैयायिक कहते हैं। वेद, नित्य (उत्पत्ति-रहित) होने से उनमें पुरुषसुलभ किसी प्रकार के दोप न होने से ही प्रामाण्य है—ऐसा अध्वरमीमांसक (यज्ञकाण्डरूपकर्मपरक वेदभाग का विचार करने वाले पूर्वभीमांसक) मानते हैं। किन्तु हमारे मत में वेद नित्य नहीं हैं क्योंकि वे उत्पत्तिमान् हैं। 'यह जो ऋग्वेदादि हैं वह इस महद्भूत का निःश्वसित है' इत्यादि श्रति से यह उत्पत्तिमत्त्व सिद्ध होता है।

चिवरण—इनमें से प्रथम छन्नण नैयायिकों का है। 'वेद, नित्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर के प्रणीत होने से उन्हें प्रामाण्य है' यह उनका मत है। 'कर्ता के दोष से उनमें अप्रामाण्य की कोई शंका न करे, इसिछये वेदों के परमेश्वर प्रणीत होने पर भी वह वेदकर्ता परमेश्वर सर्वज्ञ होने के कारण कर्नृदोषप्रयुक्त अप्रामाण्य उनमें प्राप्त नहीं होता। यह बात 'सर्वज्ञ' विशेषण से स्चित की है। सर्वज्ञत्व, मन्वादि स्मृतिकारों में भी होने से तत्प्रणीत ग्रंथों को भी प्रामाण्य प्राप्त हो सकता है, इसिछये परमेश्वर को 'नित्य' विशेषण दिया है। मन्वादिकों के सर्वज्ञ होने पर भी वे नित्य न होने से उपर्युक्त शंका ही नहीं

उठ सकती। 'प्रणीतत्व' के कहने से वेदान्त और नैयायिक के मतों में वैल्झ-ण्य सूचित कर दिया गया। वेदान्तमत से वेदों में उत्पत्तिमत्त्व के होने पर भी (वेद, उत्पन्न हुए हैं-यह स्वीकार करने पर भी) वे अन्य कल्प की आनुपूर्वी से विजातीय आनुपूर्वीयुक्त एवं ईश्वरप्रणीत हैं—यह नैयायिकों का कथन वेदान्तियों को मान्य नहीं है।

( पूर्व करुप के वेद का अनुक्रम भिन्न है और ईश्वर-निर्मित इस करुप के वेद का अनुक्रम अत्यन्त विल्ल्लण है—ऐसा नैयायिक मानते हैं। यह अद्वेत वेदान्तियों को सम्मत नहीं है। वे आकाशादिकों के समान वेदों की भी उत्पत्ति मानते हैं। किन्तु उनकी आनुपूर्वी, पूर्वकरुप की आनुपूर्वी के समान ही होती है, यह सिद्ध करते हैं।)

अब मीमांसकों के मत को बताते हैं—हमने वेदों की निःयता स्वीकार की होने से, उनमें पुरुषगत समस्त दोषों का अभाव है, इस कारण उन्हें प्रामाण्य है। वेदों को यदि अनिःय माना जाय तो उनमें पुरुष-प्रणीतःव मानना होगा। वेदकर्ता पुरुष में ईश्वरःव होने पर भी उसमें भक्तपच्चात आदि दोष होना बहुत संभव है। इस कारण बौद्धप्रणीत आगम के समान वेदों में भी दोष हो सकते हैं। किन्तु वेदों के नित्य होने से उनमें से समस्त पुरुषदोषों का निरसन हो जाता है। उनमें श्रम-प्रमादादि कोई दोष नहीं कहा जा सकता, इसी कारण वे प्रमाण कहे जाते हैं।

इस प्रकार नैयायिक एवं मीमांसकों के वेदप्रामाण्यविषयक मतों को वताकर अब ग्रन्थकार स्वयं अपना मत बताते हैं। वेद की उत्पत्ति होने से हमारे मत में वे नित्य नहीं हैं। यहां पर 'तु' शब्द उभयपत्तों से अपने मत की विल्ल्वणता प्रकट करने के लिये हैं। उत्पत्ति के कारण वेदों के अनित्य होने पर भी प्रलय-काल तक उनकी स्थिरता स्वरूपतः रहती है। इसलिये वे पुरुषदोपों से रहित रहते हैं। उनका पुरुपदोषनिर्मुक्तत्व श्रुतिसिद्ध होने से वेदों के अनित्यत्व में साधक 'उत्पत्तिमन्त्व' हेतु को स्वरूपासिद्ध नहीं कहा जा सकता। 'ऋग्वेदादि, इस महद्भूत का निःश्वसित है' इत्यादि श्रुतियां वेदों की उत्पत्ति में प्रमाण हैं। यहां के 'आदि' शब्द से पुरुपसूक्त की 'ऋचः सामानि जित्तरे' इत्यादि श्रुति का ग्रहण करना चाहिये।

'वेद नित्य नहीं हैं' वेदान्तियों के इस कथन से यह प्रतीत होता है कि नैयायिकाभिमत त्रिज्ञणावस्थायित्व भी उन्हें अनुमत होना चाहिये। इस शंका के निरसनार्थ 'नापि॰' आदि ग्रन्थ से ग्रन्थकार बताते हैं कि 'मीमांसकों का अभिमत 'वेदनित्यत्व' जैसे हमें सम्मत नहीं वैसे ही नैयायिकसम्मत 'अनि-त्यत्व' भी हमें मान्य नहीं। नापि वेदानां त्रिक्षणावस्थायित्वम् । य एव वेदो देवदत्ते-नाधीतः, स एव वेदो पयाऽधीत इत्यादित्रत्यभिज्ञाविरोधात् । अत एव गकारादिवर्णानामपि न क्षणिकत्वं, सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञाविरोधात् ।

अर्थ — वेदों में त्रिज्ञणावस्थायिस्व भी नहीं है। क्योंकि जिस वेद को देवदत्त ने पढ़ा, उसीको मैंने भी पढ़ा' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा के साथ विरोध आता है। इसी कारण गकारादि-वर्णों को भी ज्ञणिकत्व नहीं है, क्योंकि 'वही यह गकार' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा के साथ विरोध आता है।

विवरण—वणों के समुदायरूप वेदों में त्रिज्ञणावस्थायिख (ज्ञिणकरव) नहीं है। जो वस्तु ज्ञिणक होती है वह तीन ज्ञण (उत्पत्ति का एक ज्ञण, स्थिति का दूसरा ज्ञण, नाश का तीसरा ज्ञण) ही रहती है। नैयायिक छोग ऐसी वस्तु को ज्ञिणक—अनित्य आदि कहते हैं। वर्ण-समुदायरूप वेद में स्वरूपतः ऐसा ज्ञिणकस्व नहीं रहता, क्योंकि कल्प के आरंभ में जो वेद था वहीं मध्यकाछ में एवं वर्तमान काछ में भी है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। नैयायिकों के मतानुसार उनमें त्रिज्ञणावस्थायित्वरूप ज्ञिणकत्व रहता है, परन्तु ऐसा मानने पर उस प्रत्यभिज्ञा से विरोध आता है। इसिछिये वर्णसमुदायगर्भ वेदों को स्वरूपतः ज्ञिणक स्वीकार नहीं किया जा सकता। 'अत एव' इत्यादि प्रत्य से वर्णों के द्वारा भी उनमें ज्ञिणकत्व नहीं है—वताया है। जब कि प्रत्यभिज्ञा के साथ विरोध होने के कारण पदादि समुदायगर्भ वेद में ज्ञिणकत्व नहीं होता इसी कारण 'देवदत्त से उच्चारित जो गकार है वही यह है' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा के साथ विरोध आने के कारण वर्णों में भी ज्ञिकत्व नहीं होता। एवं च नैयायिकाभिमत-त्रिज्ञणावस्थायित्वरूप ज्ञिकत्व नहीं है।

रांका—वर्णसमुदाययुक्त वेदों में और वर्णों में भी यदि इणिकस्व नहीं तो आपके मत में वेदों में उत्पत्तिमस्व और उस कारण अनित्यस्य किस प्रकार है ? उत्तर देते हैं—

तथा च वर्णपदवाक्यसमुदायस्य वेदस्य वियदादिवत् सृष्टि-कालीनोत्पत्तिमस्यं प्रलयकालीनध्वंसप्रतियोगित्वं च । न तु मध्ये वर्णानामुत्पत्तिविनाशो, अनन्तगकारकल्पने गौरवात् । अनुच्चारणद्शायां वर्णानामनभिव्यक्तिस्तदुचारणरूपव्यञ्जका-मावान्न विरुध्यते । अन्धकारस्थले घटानुपलम्भवत् । उत्पन्नो गकार इत्यादिः प्रत्ययः सोऽयं गकार इति प्रत्यभिज्ञाविरोधाद- त्रमाणम् , वर्णाभिन्यक्तिजनकध्वनिगतोत्पत्तिनिरूपितपरम्परा-सम्बन्धविषयत्वेन प्रमाणं वा । तस्मान्न वेदानां क्षणिकत्वम् ।

अर्थ—वेदों में स्वरूपतः एवं वर्णद्वारा भी चिणकत्व नहीं है यह सिद्ध होने पर वर्णसमुदाय, पदसमुदाय और वाक्यसमुदायरूप वेदों में आकाश आदि के समान सृष्टिकालीन उत्पत्तिमत्व और प्रलयकालीन ध्वंस का प्रति-योगित्व है। बीच में ही वर्णों की उत्पत्ति और विनाश नहीं होते, क्योंकि अनंत गकारों की कल्पना करने में गौरव होता है।

वर्णों की अनुचारण दशा में (जब कि उनका उच्चारण नहीं किया जाता) उनकी (वर्णों की) अभिन्यक्ति न होने में कारण, उच्चारणरूप व्यंजक का अभाव ही है। अतः अनुच्चारित दशा में उनकी अभिन्यक्ति न होने में कोई विरोध नहीं है। अन्धकारस्थल में (जहां गांड अन्धकार हो वहां) विद्यमान भो घट, अभिन्यंजक प्रकाश न होने से जैसे नहीं दिखाई देता उसी प्रकार वर्णों के अभिन्यक्षक उच्चारण के अभाव से विद्यमान वर्ण भी अभिन्यक्त नहीं होते। अभी 'गकार उत्पन्न हुआ' आदि जो प्रस्थय आता है, वह 'वही यह गकार' इस प्रस्थभिज्ञा के विरोध के कारण अप्रमाण है। अथवा वर्णों की अभिन्यक्ति की जनक जो ध्वनिगत उत्पत्ति, उससे निरूपित हुए परंपरा संबन्ध के विषयत्वेन (विषयरूप में) वह प्रस्थय प्रमाण है। तस्मात् वेद, ज्ञिक नहीं हैं।

विवरण—'तथा च'—'वेदों में स्वरूपतः एवं वर्णतः भी ज्ञिकत्व के सिद्ध न होने पर आकाश-वायु आदि इतर भूत-भौतिक पदार्थों के समान सृष्टिकाल में उत्पन्न होना और प्रलयकाल में ध्वंस को प्राप्त होना आदि उनके धर्म हैं अर्थात आकाशादिकों के समान सृष्टि के समय वे उत्पन्न होते हैं और प्रलयकाल में नष्ट होते हैं, स्थितिकाल में वे विद्यमान रहते हैं। इस कारण उत्पत्ति एवं प्रलयकाल के बीच वर्णों की उत्पत्ति और नाश नहीं होता। क्योंकि प्रतिज्ञण गकारादि वर्ण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं—यह मानने पर गकारादि अनन्त वर्णों की कल्पना करनी पड़ती है और ऐसा करने में गौरव होता है।

दांका—यदि वर्ण नित्य हैं तो वे सदैव अभिज्यक्त क्यों नहीं होते ? इस आशंका के समाधानार्थ प्रन्थकार कहते हैं—वर्णों के नित्य होने पर भी जिस समय उनका उच्चारण नहीं किया जाता उस समय वे अभिज्यक्त नहीं होते । क्योंकि उच्चारणरूप अभिज्यंजक का अभाव रहता है । इस कारण वर्णों के नित्य होने पर भी उनके सदैव अभिज्यक्त न होने में कोई दोष नहीं है । अन्धकार में विद्यमान घट, नहीं दीखता, उसका अभिज्यंजक प्रकाश है, विना उसके घट का दीखना अशक्य है । अन्धकार में न दीखने के कारण वह है ही नहीं—यह नहीं कहा जाता । उसी प्रकार विना उच्चारण

किये वर्णों की अभिन्यक्ति नहीं होने मात्र से वे हैं ही नहीं—यह नहीं कहा जा सकता।

'गकार उत्पन्न हुआ' 'वह नष्ट हुआ' यह प्रस्यय (अनुभव) होते रहने के कारण, उच्चारण करते ही उनकी उत्पत्ति होना और उच्चारण बन्द करते ही उनका नाश होना आप स्वीकार क्यों नहीं करते ? ऐसी शंका उठा कर अन्थकार कहते हैं—

यह प्रतीति अप्रमाण है। क्योंकि 'वही यह गकार है' इस प्रत्यभिन्ना के साथ उसका विरोध है। अथवा वर्णों की अभिक्यिक्त को उत्पन्न करने वाली ध्विन की उत्पत्त से ज्ञात होने वाले 'स्वाश्रयध्वन्यभिक्यंग्यत्व' रूप परंपरास्यन्ध से वैसा प्रत्यय होने के कारण परंपरास्यन्धिवयत्वेन वह प्रत्यय प्रमाण है—यह मानना चाहिये। 'काला घट नष्ट हुआ और लाल घट उत्पन्न हुआ' इस प्रकार की एक ही घट में गुण के सम्बन्ध से प्रतीति होती है, उसी प्रकार वर्ण की अभिक्यिक्त करने वाली ध्विन की उत्पत्ति से वर्णों की उत्पत्ति का परंपरा-सम्बन्ध ज्ञात होता है। इस कारण उस उत्पत्ति प्रत्यय को साचात् प्रमाण न मानकर परंपरा-सम्बन्ध-विषयत्वेन आप चाहें तो प्रमाण मान लें। अतः वेदों में चिणकता नहीं है—यह सिद्ध हुआ। क्योंकि वे प्रतिच्ला में उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होते, किन्तु सृष्टिकाल में आकाश आदि इतर पदार्थों के समान उत्पन्न होते हैं और प्रलयकाल में ही नाश को प्रप्त होते हैं। 'स्वाश्रयध्वन्यभिन्यंग्यत्व' का अर्थ है स्वोत्पत्ति का आश्रय जो ध्विन, उसका विषयत्व—ध्विनरूप अभिन्यंजक के द्वारा अभिन्यक्त होना। ध्विन की उत्पत्ति से वर्ण व्यक्त होते हैं।

सिद्धान्ती के इस समाधान पर मीमांसक अपसिद्धान्त की शंका करते हैं—
ननु क्षणिकत्वाभावेऽपि वियदादिप्रपश्चवदुत्पत्तिमत्त्वेन
परमेश्वरकर्तृकतया पौरुपेयत्वादपौरुषेयत्वं च वेदानामिति तव
सिद्धान्तो भज्येतेति चेत् । न । न हि तावत्पुरुषेणोचार्यमाणत्वं
पौरुषेयत्वम् । गुरुमतेऽपि अध्यापकपरम्परया पौरुषेयत्वापत्तेः ।
नापि पुरुषाधीनोत्पत्तिकत्वं पौरुषेयत्वम् । नैयायिकाभिमतपौरुषेयत्वानुमानेऽस्मदादिना सिद्धसाधनत्वापत्तेः । किन्तु सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणविषयत्वम् ।

अर्थ—वेदों के चिणक न होने पर भी आकाशादि प्रपंच के समान उनमें उत्पत्तिमत्त्व होने से और वह उत्पत्ति परमेश्वरकर्तृक होने से (उनका कर्ता परमेश्वर होने से) पौरुषेयत्व है। इस कारण वेदों के अपौरुषेयत्व का आपका सिद्धान्त भग्न होगा। यह यदि मीमांसक कहे तो उचित नहीं है। क्योंकि पुरुष के द्वारा उच्चारण किया जाना ही पौरुषेयत्व नहीं है। क्योंकि वैसा मानने पर गुरुमत में भी अध्यापक परंपरा से पौरुषेयत्व की प्राप्ति होने छगेगी। इसी प्रकार 'जिसकी उत्पत्ति पुरुष के अधीन है'—वह पौरुपेय है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नैयायिकों से सम्मत पौरुपेयत्व के अनुमान पर हम वेदान्तियों के द्वारा 'सिद्ध-साधनता' दोष दिया जाता है। इसिछिये 'जिसे सजातीय उच्चारण की अपेत्ता नहीं होती ऐसे उच्चारण का विषय होना' ही पौरुषेयत्व है।

विवरण—वेदान्ती के पूर्वोक्त सिद्धान्त पर मीमांसक कहता है—'तुम्हारें मत में भले ही वेदों में चिणकत्व न हो तथापि आकाशादि इतर प्रपंच के समान उत्पत्तिमत्त्व है। और उसकी उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर है, इस कारण वेदों में पौरुषेयत्व (पुरुपकर्तृकत्व) है। ऐसा तुम्हारे सिद्धान्त के ही विरुद्ध सिद्ध होता है। क्योंकि तुम्हारा वेदापौरुपेयत्व का सिद्धान्त ईश्वर कर्तृकत्व के कारण वाधित हो जाता है।

परन्तु वेदान्ती कहता है—हमारे मत में भले ही वेद पैदा हुए हों तथािष पौरुषेयस्व न होने से अपिसद्धान्त नहीं हो पाता। हमारे मत पर मीमांसक जो पौरुषेयस्व का दोप देते हैं वह कैसे पौरुषेयस्व को मानकर ? क्या पुरुष के द्वारा उच्चारण किया जाना पौरुषेयस्व है, या पुरुष के अधीन वेदोस्पत्ति का होना पौरुषेयस्व है ? प्रथम पद्ध में मौनी पुरुष के श्लोक को भी अपौरुषेय कहने का प्रसंग प्राप्त होगा। क्योंकि जिसने मोन बत धारण किया हो वह अपने श्लोक को मुख से बोलता नहीं किन्तु लिखकर दिखाता है। उच्चारण न करने के कारण आपके लच्चण के अनुसार उसे अपौरुषेय कहना होगा। इसके अतिरिक्त गुरुमत में भी अध्यापक परंपरा से वेदों को पौरुषेय कहना होगा। क्योंकि उनके मत में अध्यापकों की परंपरा से ही वेदों का उच्चारण किया जाता है।

अस्तु, 'पुरुषेणोचार्यमाणस्वं' पौरुषेयस्वम्-इस प्रथम लच्चण को स्वीकार न कर 'पुरुषाधीनोत्पत्तिकत्वम्'-जिसकी उत्पत्ति पुरुष के अधीन होती है, वह पौरु-षेय-इस द्वितीय लच्चण को यदि मानें तो उसपर सिद्धसाधन दोष आता है।

नैयायिक—'वेदाः पौरुपेयाः वाक्यत्वात् भारतादिवत्'— वेद पौरुपेय हैं, क्योंकि वे वाक्य हैं, भारतादिकों के तुल्य । ऐसा अनुमान कर वेदों का पौरुपेयत्व साधन करते हैं । परन्तु हम तथा अन्य कुछ वादी भी नैयायिक संमत अनुमान के द्वारा ही स्वीकृत पौरुपेयत्व को साधन करते हैं । इस कारण उनके पौरुपेयत्वानुमान पर सिद्धसाधनता दोष आता है ।

वेदान्तियों को कैसा पौरुषेयत्व मान्य है ? जिसके घटित न होने के

कारण वेदों के उत्पत्तिमान् होने पर भी अपौरुपेयत्व सिद्ध हो जाता है ? इस शंका से प्रेरित होकर प्रन्थकार 'किन्तु' आदि प्रन्थ से उसका समाधान करते हैं। 'जिसे सजातीय उच्चारण की अपेचा नहीं होती—ऐसे उच्चारण का विपय होना ही हमारे मत में पौरुपेयत्व है। भारतादि ग्रंथों के उच्चारण में पूर्व सजातीय उच्चारण की अपेचा नहीं होती। किन्तु परभेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में सजातीय उच्चारण की अपेचा से ही वेदों का उच्चारण करता है इसिछए उन्हें अपौरुपेयत्व है। इसी सिद्धान्त को और अधिक स्पष्ट करते हैं।

तथा च सर्गाद्यकाले परमेश्वरः पूर्वसर्गिसद्भवेदानुपूर्वीसमा-नानुपूर्वीकं वेदं विरचितवान् , न तु तद्विजातीयं वेदमिति न सजातीयोचारणानपेश्वोचारणविषयत्वं पौरुपेयत्वं वेदानाम् । भारतादीनां तु सजातीयोच्चारणमनपेश्चयोच्चारणमिति तेषां पौरुपयत्वस् । एवं पौरुषेयापौरुषेयभेदेनागमो द्विधा निरूपितः ।

अर्थ — ऐसा होने से परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में पूर्वसर्ग के समय वेदों की सिद्ध आनुपूर्वी के समान ही जिसकी आनुपूर्वी है ऐसे वेद की रचना की। उस आनुपूर्वी से भिन्न (विजातीय) विल्लाण आनुपूर्वीवाले वेद की रचना उसने नहीं की। अतः उसमें (वेदमें) सजातीय उच्चारण की अपेत्ता जिसे नहीं ऐसे उच्चारण का विषयत्वरूप पौरुषेयत्व नहीं है। और भारतादि पौरुपेय ग्रन्थों का उच्चारण, सजातीय उच्चारण की विना अपेदा किए ही होता है अतः उनमें पौरुपेयत्व है। इस प्रकार पौरुषेय अपौरुपेय भेद से आगम दो प्रकार का है। यह हमने इस प्रकरण में निरूपण किया।

विवरण—उपर्युक्त प्रकार का पौरूपेयत्व होने से वेदों में पौरूपेयत्व नहीं है। क्योंकि आधसृष्टि के समय परमेश्वर ने पूर्वकरूपसिद्ध अनुक्रम के अनुसार ही जिसका अनुक्रम है ऐसे वेद को रचा। भिन्न अनुक्रम से वेद की रचना नहीं की। पूर्वकरूप में वह जैसा था वैसा ही रचा, उसमें एक अचर का भी परिवर्तन नहीं किया गया, इसी कारण उसमें पौरूपेयत्व नहीं है। किन्तु सजातीय उच्चारण की जिन्हें अपेचा नहीं होती ऐसे उच्चारण किये जाने वाले अर्थात् विज्ञातीय आनुपूर्वीवाले ग्रंथ ही पौरूपेय होते हैं। महाभारतादि ग्रन्थों में पूर्वकरूप का सजातीय उच्चारण नहीं रहता इसलिए वे पौरूपेय हैं। इस प्रकार चतुर्थ आगम नामक प्रमाण पौरूपेय एवं अपौरूपेय भेद से दो प्रकार का होता है। उसका हमने यहाँ सविस्तर निरूपण किया।

इति वेदान्तपरिभाषायामागमपरिच्छेदः॥ ४ ॥

## अधार्थापत्तिपरिच्छेदः ५

इस प्रकार आगम प्रमाण का निरूपण कर अब क्रम प्राप्त अर्थापत्तिसंज्ञक पंचम प्रमाण के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं—

इदानीमथीपत्तिर्निरूप्यते । तत्रोपपाद्यज्ञानेनोपपादककल्प-नमथीपत्तिः । तत्रोपपाद्यज्ञानं करणम् । उपपादकज्ञानं फलम् । येन विना यदनुपपन्नं तत्त्रोपपाद्यम् , यस्याभावे यस्यानुपप-त्तिस्तत्तत्रोपपादकम् । यथा रात्रिभोजनेन विना दिवाऽभुज्ञान-स्य पीनत्वमनुपपन्नमिति ताद्यपीनत्वमुपपाद्यम् । यथा वा रात्रिभोजनस्याभावे ताद्यपीनत्वस्यानुपपत्तिरिति रात्रिभोजन-मुपपादकम् ।

अर्थ — अब अर्थापत्ति प्रमाण का निरूपण किया जाता है। तत्रेति — उस प्रमाणरूप अर्थापत्ति में उपपाद्य (कार्य) के ज्ञान से उपपादक (कारण) की करूपना (ज्ञान) ही अर्थापत्ति प्रमा है। इन दो ज्ञानों में से — उपपाद्य ज्ञान प्रमाण (कारण, साधन) है और उपपादक का ज्ञान प्रमा (फल) है। जिसके बिना जो अनुपपन्न होता है वह उपपाद्य, और जिसके अभाव में जिसकी अनुपपत्ति होती है वह वहां उपपादक होता है। जैसे — रात्रि-भोजन के बिना दिन में भोजन न करने वाले पुरुष का पीनत्व अनुपपन्न (असंभव) है, इस कारण वैसा पीनत्व (पुष्टत्व) उपपाद्य है, और रात्रि-भोजन के अभाव में वैसे पीनत्व (पुष्ट) की अनुपपत्ति (असंभव) है, इस कारण रात्रि-भोजन, उस पुष्टि का उपपादक है।

विवरण—कदाचित् कोई दांभिक पुरुष दिन में भोजन नहीं करता किन्तु उसका शरीर पुष्ट दीखता है। परन्तु भोजन के बिना ऐसी पुष्टि असंभव है। इससे यह निश्चित है कि पुरुष रात्रि में अवश्य ही भोजन करता होगा। इस प्रकार पीनत्व रूप कार्य से रात्रि-भोजन रूप कारण की कहपना की जाती है। यही अर्थापत्ति प्रमा है। इस प्रमा के प्रमाण को भी अर्थापत्ति ही कहते हैं। सारांश यह है कि एक ही अर्थापत्ति शब्द, प्रमा और प्रमाण का भी वाचक है। इस अर्थापत्ति को ही शास्त्रीय प्रन्थों में 'अन्यथानुपपत्ति' शब्द से भी कहते हैं। किसी अन्य प्रकार से कार्य की उपपत्ति न हो सकने से जो कारण की कहपना की जाती है, वह शान कार्य के ज्ञान से ही होता है। इस कल्पक

ज्ञान को ही उपपाद्य ( उपपन्न होने योग्य ) ज्ञान कहते हैं। इसिछये बह उपपाद्य ( अर्थापत्ति ) का करण है। जिसके कारण उपपाद्य की उपपत्ति लगती है वह रात्रि-भोजनादि का ज्ञान, उपपादक (उपपत्ति बतानेवाला ) है। तस्मात् कार्यज्ञान के अनन्तर उसकी अन्यथा ( अन्य प्रकार से ) उपपत्ति न लग सकने के कारण उसके उचित कारण की कल्पना करना ही अर्थापत्ति है। और उपपाद्य का ( कल्पक का ) ज्ञान. उसका कारण होने से ही वह अर्था-पत्ति प्रमाण है। 'येन विना०' इत्यादि प्रन्थ से उपपाद और उपपादक के लज्ञण वताये हैं। 'येन विना॰' इस वाक्य के प्रथम 'तत्' शब्द से 'यद्तुप-पन्नं,' के प्रथमान्त 'यत्' शब्द-वाच्य अर्थ का परामर्श किया गया है, और 'तत्र' इस पद से 'येन विना' के यत् शब्दवाच्य अर्थ का परामर्श किया गया है। जिसके विना जिसकी अनुपपत्ति (अयोग्यरूप से प्रतीति) होती है वह उपपाय कहा जाता है। जैसे रात्रि-भोजन के विना दिन में भोजन न करनेवाले पुरुष का पीनत्व अनुषपन्न होता है, अर्थात् अयोग्यत्वेन प्रतीत होता है। ऐसे पुरुष का शरीर पुष्ट रहना संभव नहीं, इसिछिये वह पीनत्व, उपपाच है। इसीलिये 'उपपाद का भाव व्यापकीभूताभाव प्रतियोगिःव' रूप लच्चण भी यहां कहा गया है। प्रकृत स्थल में 'पीनत्व' उपपाद्य है और 'रात्रि-भोजन' उपपादक है। उपपाद्यरूप पीनत्व का अभाव, उपपादकरूप रात्रि-भोजन के अभाव का व्यापकीभूत (व्यापक) है, अर्थात् जहां-जहां भोजन का अभाव रहता है वहां-वहां निश्चय से ( नियमेन ) पीनत्व का भी अभाव रहता है। भोजन के बिना पुष्टि का होना कभी संभव नहीं। अर्थादेव ऐसे व्यापक अभाव का प्रतियोगी पीनस्व है, अतः उपपाद्यञ्चणका 'पीनस्व' रूप लदय में समन्वय हो जाता है।

इसी प्रकार 'यस्याभावे०' इस वाक्य से उपपादक का लक्षण बताया है।
पूर्ववत् यहाँ यत्-तत् शब्दों का ब्युक्तम ( उलटा क्रम ) नहीं है। प्रथम 'यस्य'
इस शब्द से जिस अर्थ का कथन किया है, उसी का प्रथमान्त 'तत्' शब्द से
निर्देश किया है। दिन में भोजन न करने वाले पुरुष के पीनस्व की जिस
रात्रि-भोजन के अभाव में अनुपपत्ति होती है, वह रात्रि-भोजन उपपादक
है। इस कारण 'उपपाद्याभावव्याप्याभावप्रतियोगित्व' यह उपपादक का
लक्षण सिद्ध होता है। उपपाद्य का अभाव उपपादक के अभाव का ब्यापक
होता है। अर्थात् उपपाद्याभाव व्यापक, और उपपादकाभाव व्याप्य होता है।
पीनत्व के अभाव का व्याप्य जो रात्रि-भोजन का अभाव, उसका रात्रि-भोजन
प्रतियोगी है। सारांश यह है कि कल्पकज्ञान उपपाद्य होता है और कल्प्यज्ञान उपपादक होता है—यह कल्पना अनुपपत्तिमूलक है। एक ही अर्थापत्ति
शब्द प्रमा और प्रमाण दोनों का वाचक कैसे होता है ? उत्तर देते हैं—

रात्रिभोजनकल्पनारूपायां प्रमितावर्थस्यापत्तिः कल्पनेति पष्ठीसमासेन अर्थापत्तिशब्दो वर्तते, कल्पनाकरणपीनत्वादिज्ञाने त्वर्थस्यापत्तिः कल्पना यस्मादिति बहुत्रीहिसमासेन वर्तते इति फलकरणयोरुभयोस्तत्पदप्रयोगः।

अर्थ — अर्थ (पदार्थ) की आपित्त (कल्पना) इस पष्टी तत्पुरुप समास से 'अर्थापित्त' शब्द, रात्रि-भोजन कल्पनारूप प्रमा अर्थ में रहता है और जिससे पदार्थ की कल्पना होती है, वह अर्थापित्त प्रमाण, इस वहुवीहि समास से अर्थापित्त शब्द, उस कल्पना के साधनभूत पीनत्वादिज्ञानरूप अर्थ में रहता है इस कारण प्रमा और प्रमाण दोनों अर्थों में 'अर्थापित्त' संज्ञक एक ही शब्द का प्रयोग होता है।

विचरण—शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त यदि एक ही हो तो एक शब्द, दो अर्थों का वाचक नहीं होगा। प्रकृत में प्रमा एवं प्रमाण अर्थ में अर्थापत्ति शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न-भिन्न है। 'अर्थस्य आपित्तः अर्थापत्तिः' ऐसा—पष्टीतःपुरुष समास करने पर अर्थापित्त शब्द का 'कल्पना' अर्थ होने से अर्थापत्ति प्रमा रूप अर्थ होता है। और उसी शब्द की 'अर्थस्य आपित्तः यसमात् तत्' वहुबीहि समास से ब्युत्पत्ति यदि मानी जाय तो अर्थापत्ति प्रमाण अर्थ होता है। इस प्रकार प्रवृत्ति-निमित्त का भेद होने से एक ही अर्थापत्ति शब्द के प्रमा और प्रमाण ये दो अर्थ हो सकते हैं।

इस प्रकार अर्थापत्ति प्रमा और प्रमाण का छन्नण वताकर अब उसके भेद को वताते हैं।

सा चार्थापत्तिद्विधा—दृष्टार्थापत्तिः श्रुतार्थापत्तिक्चेति । तत्र दृष्टार्थापत्तिर्यथा—इदं रजतिमति पुरोवर्तिनि मतिपन्नस्य रजतस्य नेदं रजतिमति तत्रैव निषिध्यमानत्वं सत्यत्वेऽजुपपन्न-मिति रजतस्य सिद्धन्नत्वं सत्यत्वत्यान्ताभाववन्त्वं वा मिथ्या-त्वं कलपयतीति ।

अर्थ — और वह अर्थापत्ति दो प्रकार की है। दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्था-पत्ति। उनमें से दृष्टार्थापत्ति का उदाहरण जैसे — 'यह रजत है' इस प्रकार आगे दीखनेवाली वस्तु में ज्ञात होनेवाले रजत का उसी पदार्थ में 'यह रजत नहीं' यह निपेध ( उस रजत में ) सत्यत्व होने पर अनुपपन्न होता है। इस कारण ( वह निपेध ) उस रजत में सद्भिन्नत्व या सत्यत्वात्यन्ता-भाववत्व रूप मिथ्यात्व की करुपना करा देता है। विवरण—दृष्टार्थापत्ति एवं श्रुतार्थापत्ति भेद से अर्थापत्ति के दो प्रकार हैं। उनमें से जिस अर्थापत्ति का विषय दृष्ट होता है उसे दृष्टार्थापत्ति कहते हैं। जैसे —सामने दीखने वाले पदार्थ का प्रथम 'यह रजत है' ऐसा ज्ञान होता है। परन्तु किसी आप्त के कहने पर अथवा स्वयं वहां जाकर उसे हाथ में लेकर देखने के पश्चात् 'यह रजत नहीं है' ऐसा ज्ञान होता है। वास्तव में यह रजत यदि सत् (वस्तुभूत) पदार्थ होता तो उसका निषेध कैसे होता। अतः ऐसी करूपना की जाती है कि यहां पर वास्तव में रजत की सत्ता नहीं अर्थात् रजत सत्य नहीं है। वह सद्भिन्न अर्थात् असत् (मिध्या) है। अथवा इस रजत में सत्यत्व का अत्यन्ताभाव है। इस प्रकार उसके सत्यत्वात्यन्ताभाववत्वरूप मिध्यात्व की करूपना की जाती है। यह मिध्यात्व की करूपना निषेध के कारण होती है और रजत तथा श्रुक्ति दोनों विषय दृष्ट हैं। इस कारण रजत की इस मिध्यात्वकरूपना को दृष्टार्थात्ति कहते हैं। इस प्रकार दृष्टार्थात्ति के द्वारा रजत के मिध्यात्व का निश्चय होता है। वयों कि सत्य-पदार्थ का त्रिकाल में भी निषेध होना संभव नहीं।

अब श्रुतार्थापत्ति का लज्ञण एवं उदाहरण बताते हैं-

श्रुतार्थापत्तिर्थथा—यत्र श्रूयमाणवाक्यस्य स्वार्थानुपपत्तिमु-खेनार्थान्तरकल्पनम् । यथा 'तरित शोकमात्मवित्' इत्यत्र श्रुत-स्य शोकशब्दवाच्यवन्धजातस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वस्यान्यथाऽनुपप-त्त्या बन्धस्य मिथ्यात्वं कल्प्यते ।

यथा वा जीवी देवदत्तो गृहे नेति वाक्यश्रवणानन्तरं जी-

अर्थ—श्रुतार्थापत्ति का उदाहरण इस प्रकार है—जब कि सुनाई देने वाले वाक्य की स्वार्थानुपपित्त के द्वारा (वाक्यार्थ की अनुपपित्त के कारण) अन्य अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है, इसी को श्रुतार्थापत्ति कहते हैं। जैसे—'आत्मवेत्ता शोक (संसार) से तर जाता है' इस श्रुति में शोक शब्द वाच्य समस्त वन्धों में बताये हुए ज्ञाननिवर्त्यस्व की अन्यथा उपपित्त का संभव न होने से समस्त वन्धों में मिथ्यात्व की कल्पना की जाती है। अथवा 'जीवित देवदत्त घर में नहीं है' इस वाक्य के सुनने पर जीवित पुरुष का घर न होना उसके वहिःसस्व की कल्पना कराता है।

विवरण—सुने हुए वाक्य के मुख्य अर्थ का असंभव होने पर उस अर्थ की उपपत्ति लगाने के लिये जो अन्य अर्थ की करूपना की जाती है उसे श्रुतार्थापत्ति कहते हैं। जैसे—'छान्दोग्योपनिषद्' में—'आत्मवेत्ता पुरुष समस्त शोक को पार कर जाता है' कहा गया है। यहां 'शोक' शब्द का अर्थ 'कर्तृत्वादि समस्त बन्ध' है, और ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, ऐसा श्रुति का आशय है। परन्तु श्रुतिका यह अर्थ उपपन्न नहीं होता। वर्योकि किसी वस्तु की निवृत्ति उसके ज्ञान से नहीं हुआ करती। हमें पुस्तक का ज्ञान होने पर वह पुस्तक नष्ट हो जाय—ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता। ज्ञान केवल अज्ञान का ही निवर्तक होता है। इसलिये इस श्रुतार्थ की अनुपपत्ति होती है। अतः उसकी उपपत्ति लगाने के लिये समस्त बन्ध, ज्ञान-निवर्थ हैं, (ज्ञान से नष्ट होने योग्य हैं) यह सिद्ध करने के लिये बन्ध अज्ञानमूलक है, (श्रुक्ति-रजतादि के समान वास्तव में न होकर अज्ञान से ही भासित होता है) ऐसी कल्पना करनी पढ़ती है। यही श्रुतार्था-पत्ति है। इस रीति से आत्मा के दुःखित्वादि को मिथ्या सिद्ध करना ही अर्थापत्ति प्रमाण का उपयोग है।

इस प्रकार वेदान्तोपयोगी उदाहरण वताकर 'यथा वा०' इत्यादि वाक्य से लौकिक उदाहरण बताया है। 'देवदत्त जीवित है किन्तु घर में नहीं है' इस वाक्य के सुनने पर जो पुरुष घर में नहीं और घर के वाहर भी नहीं उसका जीवित रहना संभव नहीं। इस कारण अर्थात् ऐसी कल्पना करनी पड़ती है कि वह जीवित होते हुए जब घर में नहीं है तब वह बाहर होना ही चाहिये। इस प्रकार कल्पना करना भी श्रुतार्थापत्ति का ही उदाहरण है। इस रीति से श्रुत ( शब्द से ज्ञात होने वाले ) अर्थ की उपपत्ति लगाने के लिये उसके उपपादक ( उपोद्वलक ) अन्य अर्थ की कल्पना करना ही श्रुतार्थापत्ति कही जाती है।

इसी श्रुतार्थापत्ति के अवान्तर भेदों को बताते हैं---

श्रुतार्थापत्तिश्च द्विविधा—अभिधानानुपपत्तिरभिहितानुप-पत्तिश्च । तत्र, यत्र वाक्यैकदेशश्रवणेऽन्वयाभिधानानुपप-त्याऽन्वयाभिधानोपयोगि पदान्तरं कल्प्यते तत्राभिधानानुप-पत्तिः । यथा द्वारमित्यत्र 'पिधेहि' इत्यध्याहारः, यथा वा 'विश्वजिता यजेत' इत्यत्र 'स्वर्गकाम' इति पदाध्याहारः ।

अर्थ—श्रुतार्थानुपपत्ति के दो भेद हैं—एक अभिधानानुपपत्ति और दूसरी अभिहितानुपपत्ति । उनमें से जब हम वाक्य का एक देश ( एक भाग ) सुन छेते हैं, किन्तु उस एक पद के या कुछ भाग के अन्वय की अनुपपत्ति होने पर उस पद के साथ अन्वित होने योग्य किसी दूसरे पद की करूपना ( अध्याहार ) करते हैं, तब उसे अभिधानानुपपत्ति कहते हैं । जैसे—हम

'द्वारम्' कपाट शब्द को सुनकर ( उसके अन्वय की उपपत्ति लगाने के लिये )
'पिधेहि' (लगादो ) पद का अध्याहार करते हैं, या 'विश्वजित् याग करे'
इस विधि के अवण करने पर ( उस याग का सफल्क्ष्व सिद्ध करने के लिये )
'स्वर्गकाम' ( स्वर्ग की इच्छा करने वाला ) पद का अध्याहार करते हैं—
वस यही अभिधानानुपत्ति कहलाती है।

विवरण—क्रियावाचक पदों को कारकों की आकांद्वा रहती है, और कारकों को क्रिया की अपेद्वा रहती है। विना उसके केवल क्रियार्थक या कारकार्थक पद, विवद्धित अर्थ को नहीं दिखा सकते। कितनी ही जगह ऐसे पद श्रुत न रहने पर भी वक्ता के तात्पर्यविषयभूत अर्थ की उपपत्ति के लिये उनकी कल्पना करके ही अन्वयबोध कर लेना होता है। ऐसे अध्याहाररूप कल्पना को अभिधानानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे—किसी कार्य में अत्यन्त व्यग्न हुआ व्यक्ति की व्रता के कारण 'द्वार-द्वार' इतना कहकर ही चुप हो जाता है। उस समय वहाँ की सब परिस्थित देख कर उस वक्ता के तात्पर्यविषयीभूत अर्थ की उपपत्ति लगाने के लिये 'द्वार' इस कर्मवाचक पद को इस समय 'लगाओ' इस क्रियावाचक पद की ही आकांद्वा है—यह समझकर उस पद का अध्याहार कर उस वाक्य को पूर्ण करते हैं—यह समझकर उस पद का अध्याहार कर उस वाक्य को पूर्ण करते हैं—यह अभिधानानुपपत्ति है।

इसी अभिधानानुपपत्ति का मीमांसक-संमत वैदिक उदाहरण-'यथा वा॰' इस वाक्य से दिखाया है। किसी पुरुष की फलरहित कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती । श्रुति ने 'विश्वजिता यजेत'—विश्वजित्-संज्ञक याग करे—ऐसा कर्म का विधान किया है। किन्तु 'वायन्यं श्वेतमालभेत पशुकामः' (जिसे पशु की कामना हो वह वायु देवता को उद्देशकर श्वेत पशु का आलभन करे ) इत्यादि विधि के समान प्रत्यच्च कोई फल नहीं कहा है। तब इस शुरवर्ध की सफलता के लिये एवं उस याग में पुरुष की प्रवृत्ति कराने के लिये सभी को भभिलिपत स्वर्ग-सुख की ही फलखेन कल्पना करनी चाहिये। और ऐसे स्वर्गकाम (स्वर्गेच्छु) पुरुप को विश्वजित् करना चाहिये-यह उस विधि का अर्थ किया जाता है ! यहाँ कियावाचक पद की कर्तृवाचक पद के बिना अनुपपत्ति होती है, इसिलये कर्तृवाचक पद का अध्याहार करना पड़ता है। अन्यथा उस विधि की उपपत्ति का संभव नहीं। अन्वय की अनुपपत्ति होने पर 'विश्वजिता' इत्यादि विधिदर्शक पद उपपाद्य हैं। उससे 'स्वर्गकामः' इस उपपादक पद की कल्पना होती है। अतः प्रकृत स्थल में अर्थापत्ति के लक्षण का समन्वय होता है। इसी प्रकार अन्य भी उपपाद्य और उपपादक को पहचान कर प्रकृत छच्चण का समन्वय कर लेना चाहिये।

इस पर शंका और उसका समाधान-

ननु द्वारमित्यादावन्वयाभिधानात्पूर्वमिदमन्वयाभिधानं विधानोपस्थापकपदं विनाऽनुपपन्नमिति कथं ज्ञानमितिचेत्। न । अभिधानपदेन करणव्युत्पत्त्या तात्पर्यस्य विवक्षितत्वात्। तथा च द्वारकर्मकपिधानकियासंसर्गपरत्वं पिधानोपस्थापक-पदं विनाऽनुपपन्नमिति ज्ञानं तत्रापि सम्भाव्यते।

अर्थ-'द्वारम' इत्यादि एकदेशरूप वाक्य के उस पद का अन्वय असुक पद के साथ है, इस प्रकार अन्वय का कथन करने से पूर्व उस (द्वार) पद का अन्वयाभिधान, पिधानार्थक पद न होने से ही अनुपपन्न हुआ है, यह आपने कैसे जाना? यदि पूछो तो उचित नहीं है। क्योंकि हमें अभिधानपद से करण-ब्युत्पत्ति के द्वारा तात्पर्य अर्थ ही विवित्ति है। इस कारण द्वारकर्मक पिधान किया ही उस वाक्य का अर्थ, पिधानवाचक पद के बिना ही अनुपपन्न हुआ है, यह ज्ञान उस एकदेशरूप वाक्य में भी हो सकता है।

विचरण—अभिधान का अर्थ है अन्वय, और उसकी अनुपपत्ति का अर्थ है अन्वय-बोधाभाव—यह अभिधानानुपप्ति शब्द का अर्थ है। प्रथम 'द्वारकर्मक पिधान = जिसमें 'द्वार' कर्म है, ऐसी पिधान किया। इस प्रकार यदि अन्वय-बोध होगा तो वह अन्वयबोध पिधानार्थक पद के अभाव में कैसे हो सकेगा? और अन्वयबोध ही यदि न हो तो अमुक अन्वयबोध की अमुक पद के न होने से अनुपप्ति हुई है—यह ज्ञान भी कैसे हो सकेगा? और उस ज्ञान का होना यदि संभव नहीं तो आप पिधानार्थक पद के बिना इस अन्वयबोध के अनुपप्तन होने से 'पिधेहि' पद का अध्याहार करने की कर्यना किस पर से करते हैं?

यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि भावे ब्युत्पत्ति को स्वीकार कर 'अभिधान' शब्द का अन्वयवीध रूप अर्थ यदि माना जाय तो आपका दिया हुआ दोष हमारे पन्न में आता है। परन्तु हमने उस अर्थ से 'अभिधान' शब्द का प्रयोग नहीं किया, अपितु 'अभिधीयते अनेन हित अभिधानम्' इस करण ब्युत्पत्ति को मानकर 'अभिधानानुपपत्ति' शब्द का प्रयोग किया है। अभिधान शब्द का अर्थ है—तात्पर्य। वक्ता ने जिस तात्पर्य से शब्दोच्चारण किया हो उसी तात्पर्यार्थ की अनुपपत्ति होना ही 'अभिधानानुपपत्ति' है। ऐसा कहने के अनन्तर प्रकरण आदि पर से 'द्वारकर्मक पिधान' वक्ता के इस तात्पर्य का बोध होता है और यहां पिधानार्थक पद का उच्चारण न किया होने से उसकी अनुपपत्ति होती है। अतः इस अनुपपत्ति का परिहार करने के छिये

'पिधेहि' पद का अध्याहार किया जाता है। इस करूपना को ही अभिधाना-नुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति कहते हैं। इस अनुपपत्ति का ज्ञान करूपना में पूर्व ही होता है और प्रकरणादि से पिधानार्थक पद ही वक्ता को अभिष्रेत है—यह ज्ञान होता है। तस्मात् हमारे पच्च में कोई दोप नहीं है।

अब अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति के लक्तणादि बताते हैं--

अभिहितानुपपत्तिस्तु यत्र वाक्यावगतोऽथोऽनुपपन्नत्वेन ज्ञातः सन्तर्थान्तरं कल्पपति, तत्र द्रष्टव्या । यथा 'स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत' इत्यत्र स्वर्गसाधनत्वस्य क्षणिकज्योतिष्टोम-यागगतत्याऽवगतस्यानुपपत्त्या मध्यवर्त्यपूर्वं कल्प्यते ।

अर्थ — जहां पर वाक्य से ज्ञात हुआ अर्थ अनुपपन्न (प्रमाणान्तर-विरुद्ध ) है, यह ज्ञात होने पर वाक्य अन्य अर्थ की करूपना कराता है, वहां पर 'अभिहितानुपपत्ति' संज्ञक अर्थापत्ति होती है, ऐसा समझना चाहिये। जैसे—'स्वर्गेच्छु पुरुष ज्योतिष्टोम याग करे' इस वाक्य में चणिक ज्योतिष्टोम यागगतत्वेन अवगत हुए स्वर्गसाधनत्व की अनुपपत्ति होने से चणिक याग— यह साधन है और स्वर्गप्राप्ति—यह फल है। इनके मध्यवर्ती अपूर्व की करूपना की जाती है।

विवर्ण-प्रमाणभूत वाक्य का अर्थ उपपन्न होने के लिये उस वाक्यार्थ से बहिर्भूत अर्थ की करूपना किये बिना अन्य मार्ग ही नहीं है। क्योंकि बिना उसके उस वाक्यार्थ में पुरुष-प्रवृत्ति का ही संभव नहीं। अतः ऐसे वाक्य की व्यवस्था लगाने के लिये अन्य (वाक्यार्थ बहिर्भूत ) पदार्थ की कल्पना करनी पड़ती है। यही अभिहितान पपत्ति है, क्योंकि यहां अभिहित ( उक्त ) अर्थ की अनुपपत्ति होती है। जैसे-'स्वर्गेच्छ पुरुष उयोतिष्टोम याग करें वाक्य से याग, स्वर्ग का साधन है, ऐसा जात होता है। परनत यह श्रायर्थ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि किया चणिक होती है और देवता के उद्देश से हविः प्रचेप रूप किया ही याग है। ज्योतिष्टोम याग चिणक है-याग होते ही वह कर्म समाप्त (नष्ट) होता है। और याग के होते ही यजमान स्वर्गस्थ हुआ दिखाई नहीं देता । स्वर्ग का साधन ही यदि ऐसा विनाशी है तो उससे स्वर्ग कैसे साधा जाय ? कारण के ही नष्ट होने पर कार्य कैसे होगा ? इस कारण श्रुति से बताया हुआ अर्थ ( याग, स्वर्ग का साधन है) अनुपपन्न होता है। इसिछये शुःयर्थ की उपपत्ति जिस प्रकार हो ऐसे पदार्थ की करूपना करनी चाहिये। वह पदार्थ, 'अर्घ्व' ही है। यद्यपि याग विनाशी है तथापि वह अपने स्थितिचण में ही ( उत्पन्न होते ही ) स्वर्ग के साधन-भूत एक विलक्षण अपूर्व (अदृष्ट) को उत्पन्न करता है, तब नष्ट होता है।

वह अपूर्व याग और स्वर्ग का मध्यवर्ती व्यापार है। उस व्यापार से युक्त हुए याग से कालान्तर में स्वर्गरूप फल प्राप्त हो सकता है। जिससे 'याग स्वर्ग का साधन है' इस श्रुत्यर्थ की अनुपपत्ति नहीं हो पाती। क्योंकि व्यापार के कारण व्यापारी (व्यापारवान्) साधन की अन्यथासिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार पुरुष के स्वर्गगामित्व की उपपत्ति लगाने के लिये 'आश्मा देह से भिन्न है' ऐसी कल्पना करना भी अभिहितानुपपत्ति हैं।

इस रीति से श्रुतार्थापत्ति के दो प्रकार बताये गये। परन्तु इस पर नैयायिकों का कहना है कि 'अर्थापत्ति' कोई स्वतन्त्र प्रमाण न होकर अनुमान में ही उसका अन्तर्भाव होता है। प्रमाण तो चार ही हैं— १ प्रत्यन्त, २ अनुमान, ३ उपमान और ४ शब्द। 'पीनो देवदत्तों दिवान सुङ्क्ते'— देवदत्त पुष्ट है, किन्तु वह दिन में भोजन नहीं करता, और विना भोजन के पुष्ट होना संभव नहीं, अतः अर्थात् वह रात में भोजन करता होगा। यह कल्पना अर्थापत्ति प्रमाण से मीमांसक लोग करते हैं। परन्तु वास्तव में यहां पर रात्रि-भोजन का अनुमान ही किया जाता है। तथाहि— १ - देवदत्त रात में भोजन करता है, २ - क्योंकि वह दिन में भोजन विना किये भी पुष्ट है, ३ - क्यितिरेक से घट के समान। जहां-जहां रात्रि-भोजन का अभाव रहता है वहां दिन में भोजन न करने पर पीनत्व का भी अभाव रहता है, जैसे— घट दिन में या रात में कभी भी भोजन नहीं करता, तो वह पुष्ट हुआ भी नहीं दिखाई देता। ऐसी व्यतिरेक व्याप्ति से ही अर्थापत्ति चिरतार्थ हो जाती है। इस कारण अर्थापत्ति को प्रथक् प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है।

नैयायिक के इस मत का निरसन करने के लिये ग्रंथकार कहते हैं-

न चेयमर्थापत्तिरनुमानेऽन्तर्भवितुमहिति । अन्वयव्याप्त्य-ज्ञानेनान्वयिन्यनन्तर्भावात् । व्यतिरेकिणश्चानुमानत्वं प्रागेव निरस्तम् । अत एवार्थापत्तिस्थलेऽनुमिनोमीति नानुव्यवसायः, किं तु अनेनेदं कल्पयामीति ।

अर्थ—इस अर्थापित का अनुमान में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। क्योंकि अन्वयन्याप्ति का ज्ञान न होने से अन्वयि लिंग (अनुमान) में इसका अन्तर्भाव नहीं होता, और न्यतिरेकी लिंग के अनुमानत्व का तो पहले ही निराकरण कर दिया है। इसी कारण अर्थापित स्थल में 'मैं अनुमान करता हूँ' ऐसा अनुन्यवसाय नहीं होता, अपितु 'इससे मैं इसकी कल्पना करता हूँ' ऐसा ही न्यवहार होता है।

विवरण—नैयायिकों से हम ऐसा प्रश्न करते हैं कि 'आप अर्थापत्ति प्रमाण का अन्वयी अनुमान में अन्तर्भाव करना चाहते हैं या व्यतिरेकी अनुमान में ? अन्वयी अनुमान में अन्तर्भाव बताना ठीक नहीं, क्योंकि जो दिन में विना भोजन किये पुष्ट रहता है, वह रात्रि-भोजनवान् होता है अर्थात् रात में जीमता है, ऐसे सहचार दर्शन के हीन होने से अन्वयी छिंग का तो संभव नहीं। प्रत्युत् जो पीन (पुष्ट) होता है वह भोजनवान् होता (जीमता) है। इस प्रकार भोजन और पीनत्व में व्याप्ति दीखती है। रात्रि-भोजन और पीनत्व में व्याप्ति नहीं है। 'पीनत्व, भोजन का अनुमापक है और 'दिवा अभोजन'—दिन में भोजन न करना—रात्रि-भोजन का कल्पक है यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि 'दिवा अभोजन' और 'रात्रि-भोजन' में व्याप्ति नहीं है। तस्मात् अन्वयी अनुमान में अर्थापत्ति का अन्तर्भाव नहीं कर सकते।

अच्छा तो-- 'जो-जो रात्रि-भोजनाभाववान होता है वह दिन में विना भोजन किये पीनत्वाभाववान् ( पुष्ट नहीं ) होता है जैसे घट' ऐसी व्यतिरेक च्याप्ति का स्वीकार कर व्यतिरेकी अनुमान में अर्थापत्ति का अन्तर्भाव कहें तो वह भी संभव नहीं। क्योंकि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञान अनुमिति में करण ही नहीं वन सकता, यह पहले कह चुके हैं। साध्याभाव और साधनाभाव के च्याप्तिज्ञान का उपयोग, साधन से साध्य की अनुमिति होने में नहीं हो सकता, यह भी हम पहले बता चुके हैं। तस्मात् व्यतिरेकी अनुमान में भी अर्थापत्ति प्रमाण का अन्तर्भाव नहीं हो सकता। इसलिये अर्थापत्ति को अनुमान से भिन्न एवं स्वतंत्र प्रमाण मानना चाहिये। अनुभव भी इस बात का पोषक है। अर्थापत्ति प्रमाण से जो रात्रिभोजन का ज्ञान होता है वह यदि अनुमान से हुआ होता तो मैं 'रात्रि-भोजन का अनुमान करता हूँ' ऐसा अनुव्यवसाय हुआ होता, प्रत्युत 'दिन में बिना भोजन किये पुष्ट दीखनेवाले पुरुष के पीनत्व से उसके रात्रि-भोजनत्व की करूपना करता हूँ' इस प्रकार अर्थापत्ति-प्रमाणजन्य ज्ञान का ही अनुभव आता है और वैसा अनुव्यवसाय भी होता है। मनुष्य के ज्ञान का ज्ञापक प्रमाण अनुव्यवसाय ही है। अतः अनुभव के अनुसार 'अर्थापत्ति' संज्ञक पृथक् प्रमाण की कल्पना करनी ही चाहिये।

'इसके विना यह अनुपपन्न है' यह ज्ञान, व्यतिरेकव्याप्ति ज्ञान ही है या उससे पृथक् है ? दिन में विना भोजन किये किसी व्यक्ति का पृष्ट होना रात्रि-भोजन के अभाव में असंभव है—इस प्रकार जो अनुपपत्ति का ज्ञान होता है, वह व्यतिरेकव्याप्ति ज्ञान ही है ऐसा यदि आप कहें तो वह योग्य नहीं होगा। क्योंकि यह मानने पर तो हमारे सिद्धान्त को (अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव) स्वीकार किया-सा होगा। इसिलये द्वितीय पन्न (व्यतिरेकव्याप्तिज्ञान से पृथक् ज्ञान) स्वीकार करें तो उसका निरूपण करना आपको अशक्य है। इस कारण द्वितीय पन्न का भी आप स्वीकार नहीं कर सकते—

इस आशय से नैयायिक आजेप करता है और ग्रन्थकार उसका संजेप से समाधान करते हैं—

नन्वर्थापत्तिस्थले-इदमनेन विनाऽनुपपन्नमिति ज्ञानं कर-णिमत्युक्तं, तत्र किमिदं तेन विनाऽनुपपन्नत्वम् १। तदभाव-च्यापकाभावप्रतियोगित्वमिति त्रूमः ।

अर्थ-शंका-अर्थापत्ति के स्थल में 'यह इसके विना अनुपपन्न है'
यह ज्ञान करण (साधन) है-ऐसा आपने बताया। किन्तु 'उसके विना
अनुपपन्न होना' क्या है ? तो इसके उत्तर में हम कहते हैं-उस अभाव का
व्यापक बना जो अभाव उसका प्रतियोगिश्व-अनुपपन्नस्व है।

विवरण-किसी वाक्य के प्रसिद्ध अर्थ की अनुपपत्ति हुए विना उसके भिन्न अर्थ की कल्पना नहीं की जाती। इसलिये अर्थापत्तिज्ञान को अर्थापत्ति में आप करण बताते हैं परन्तु उस अनुपपत्ति का स्वरूप, नैयायिक के द्वारा पुछे जाने पर धर्मराजाध्वरीन्द्र कहते हैं-अपने अभाव का ब्यापक जो अभाव उसका प्रतियोगित्व ही अनुपपत्ति है। जैसे-जहां भोजन का अभाव रहता है, वहां पीनत्व का भी अभाव रहता है । क्योंकि भोजन नहीं और पुष्टत्व हो-यह कभी संभव नहीं। इसिलये पीनत्वाभाव, भोजनाभाव का व्यापक है और भोजनाभाव पीनत्वाभाव का व्याप्य है । इसी प्रकार जहां रात्रि-भोजन का अभाव हो वहां दिन में भोजन न करनेवाले पुरुष के पीनत्व का भी अभाव रहता है। दिन में न जीमने वाले पुरुष का पीनत्वाभाव, रात्रि-भोजन का ब्यापक है, ऐसे ब्यापक अभाव का प्रतियोगित्व-पीनस्व में होना ही अनुपपन्नस्व है। यही उपपाद्य ज्ञान है। देवदत्त में वैसा धीनःवाभाव नहीं है। किन्तु पीनःवाभाव का अभाव है-अर्थात् वह प्रष्ट है। इस कारण उसमें रात्रि-भोजन का अभाव होना शक्य नहीं। इसिछिये पीनस्व, रात्रि-भोजन का उपपाद्य है, अर्थात् रात्रि-भोजनाभाव का व्यापक जो पीनरवाभाव उसका प्रतियोगी पीनस्व है, इसी ज्ञान को अनुपपत्ति ज्ञान कहते हैं। और इसी के बलपर रात्रि-भोजन की करपना होती है। इसलिये आपका उपर्युक्त प्रश्न अयोग्य है, क्योंकि व्यतिरेकव्याप्तिरूप अनुपपन्नव्य को न मान कर ही हमें दूसरी उपपत्ति का निरूपण करते बनता है।

एवमर्थापत्तेमीनान्तरत्वसिद्धौ व्यतिरेकि नानुमानान्तरम् , पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते इत्यादौ गन्धवन्त्वमितरभेदं विनाऽनुपपन्न-मित्यादिज्ञानस्य करणत्वात् । अत एवानुव्यवसायः पृथिव्या-मितरभेदं कल्पयामीति ।

इति वेदान्तंपरिभाषायामर्थापत्तिपरिच्छेदः ॥ ५ ॥

अर्थ—इस रीति से 'अर्थापत्ति' पृथक् प्रमाण है, यह सिद्ध होने पर दूसरा व्यितरेकी अनुमान मानने की आवश्यकता नहीं रहती। पृथ्वी अन्य पदार्थों से भिन्न है आदि स्थलों में पृथ्वी का 'गन्धवत्त्व' इतर भेद के विना अनुपपन्न है। वह पृथ्वी से भिन्न पदार्थों में ही हो सकता है, पृथ्वी में नहीं। यही ज्ञान करण है। इसी कारण 'मैं पृथ्वी में इतर भेद की कल्पना करता हुं' ऐसा हो अनुव्यवसाय होता है।

विवरण—'अनेन इदं करुपयामि' इस अनुव्यवसाय से 'अर्थापत्तिं' पृथक् प्रमाण सिद्ध होता है। ऐसा स्वीकार करने पर अन्वयरूप एक ही अनुमान मानने योग्य रहता है। अर्थापत्ति को स्वतंत्र प्रमाण मानने पर 'व्यतिरेकी' नामक अनुमान का दूसरा प्रकार मानने का प्रयोजन ही नहीं रहता। क्योंकि अन्वयी लिंग से ही अनुमित्यात्मक ज्ञान हो जाता है। किन्तु नैयायिक जिसे व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं और उससे होने वाले ज्ञान को अनुमिति ज्ञान समझते हें, वह वस्तुतः अनुमिति ज्ञान न होकर अर्थापत्तिज्ञान ही है और उस ज्ञान में कारण भी अर्थापत्ति ही है।

शंका - १. पृथ्वी, जलादि अन्य पदार्थों से भिन्न है,

- २. क्योंकि उसमें गन्ध है,
- ३. ब्यतिरेक से जल के तुल्य,

इस उदाहरण में जिसपर से उसे अर्थापित कहा जा सके ऐसा कौन सा अनुपपित्तज्ञान है ? इसके उत्तर में कहते हैं—पृथ्वी का गन्धवत्त्व ही उसका उपपादक है। अन्य (इतर) पदार्थों से भिन्न हुए बिना पृथ्वी में गन्धवत्त्व (गंध) का होना अनुपपन्न है। यह अनुपपित्तज्ञान ही वहां करण है। क्योंकि इतरभेद के अभाव का ब्यापक जो गन्धाभाव उसका प्रतियोगी गंध है। क्योंकि जल में इतर भेद नहीं होता तो वहां गंध भी नहीं रहता। इसलिये इतरभेदज्ञान, अर्थापित्त ही है। ब्यतिरेकी अनुमान के अन्य समस्त उदाहरण, अर्थापित्त प्रमाण के ही हैं। तस्मात् यह पृथक् प्रमाण सिद्ध हुआ।

॥ अर्थापत्तिपरिच्छेदः समाप्तः ॥



## अथानुपलव्धिपरिच्छेदः ६

इस प्रकार प्रथ्यचादि पांच प्रमाणों के लच्चण, प्रमाण आदि बताये गये, अब ग्रन्थकार पष्ट प्रमाण का प्रतिज्ञापूर्वक निरूपण करते हैं।

इदानीं पष्टं प्रमाणं निरूप्यते । ज्ञानकरणाजन्या-भावानुभवासाधारणकारणमनुपलव्धिरूपं प्रमाणम् । अनुमान-जन्यातीन्द्रियाभावानुभवहेतावनुमानादावितव्याप्तिवारणाय अज-न्यान्तं पदम् । अदृष्टादौ साधारणकारणेऽतिव्याप्तिवारणाय असाधारणेति पदम् । अभावस्मृत्यसाधारणहेतुसंस्कारेऽतिव्याप्ति-वारणाय अनुभवेति विशेषणम् ।

अर्थ—अब छुठे प्रमाण का निरूपण किया जाता है। ज्ञान रूप करण से उत्पन्न न होनेवाला जो अभावानुभव का (अभाव प्रत्यन्न का) असाधारण कारण हो वही अनुपल्लिध रूप छुठा प्रमाण है। अनुमानप्रमाणजन्य जो अतीन्द्रिय अभाव का अनुमिति रूप अनुभव, उसका कारण अनुमानादि होता है, उसमें अतिन्याप्ति न हो इसल्ये अनुपल्लिध लज्ञण में 'अजन्यान्त' (ज्ञानकरणाजन्य) पद आवश्यक है, एवं अदृष्टादि साधारण कारणों में अतिन्याप्ति न हो इसल्ये 'असाधारण (कारण) पद आवश्यक है। अभाव-स्मृति का असाधारण कारण जो संस्कार, उसमें अतिन्याप्ति न हो इसल्ये 'अनुभव' पद आवश्यक है।

विवरण—अव छह प्रमाणों में से अन्त्य षष्ट अनुपल्डिध प्रमाण का निरूपण (लच्चण प्रमाणादि कथन) कर्तब्य है। ज्ञानरूपी करण जिसका जनक न हो, ऐसा जो अभाव का अनुभव, (अभाव प्रत्यच्च) उसका जो असाधारण कारण—उसे अनुपल्डिध प्रमाण कहते हैं। अनुमितिप्रमामें व्याप्तिज्ञान, एवं उपमितिप्रमा में साहश्यज्ञान, तथा शाब्दप्रमा में पद्ज्ञान—करण होता है, और उससे अनुमिति, उपमिति तथा शाब्दप्रमा होती है। परन्तु अभावप्रमा, ज्ञानकरणजन्य नहीं है। अभाव का अनुभव प्रत्यच्च ज्ञान से नहीं होता। इसल्यि वह ज्ञानकरणाजन्य होता है। ऐसे अनुभव का असाधारण कारण अनुपल्डिध (ज्ञानाभाव) है। उपल्डिध = ज्ञान और अनुपल्डिध = ज्ञान का अभाव, अतः अनुपल्डिध का यह लच्चण उन्ति है।

इस छत्तण में 'अभावानुभव' पद का निवेश न कर 'ज्ञानकरणाजन्य अनुभवासाधारणकारण' इतना ही छत्तण यदि करते तो उसकी प्रत्यत्त प्रमाण में अतिव्याप्ति हुई होती, क्योंकि प्रत्यक्तान भी ज्ञानकरणजन्य नहीं रहता, उसे करण की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिये तो नैयायिकों ने 'ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्तमं' ऐसा प्रत्यक्त का लक्षण किया है। लक्षण में 'अभाव' पद का निवेश करने पर अतिव्याप्तिका निरसन हो जाता है। क्योंकि प्रत्यक्त (चत्तुरादि प्रमाण) अभावप्रत्यक्षज्ञान के करण नहीं होते। अभाव का प्रत्यक्त ज्ञान, अनुपल्टिथ से होता है, अर्थात् घट ज्ञानाभाव के कारण घटाभाव का ज्ञान होता है। 'यदि अत्र भूतले घटः स्यात्, तर्हि उपलभ्येतः; नोपलभ्यते तस्मान्नास्ति।' —यदि इस भूतल पर घट होता तो दिखाई देता। जबिक नहीं दीखता तो वह नहीं है—इसी तरह अभाव का प्रत्यक्तज्ञान होता है। इस कारण उस पदार्थ के ज्ञान का अभाव, उस पदार्थ के अभाव ज्ञान में कारण होता है। इसलिये इस प्रमाण की 'अनुपल्टिथ' संज्ञा अन्वर्थक है।

रांका—'अभावानुभवासाधारणकारणम्' इतना ही अनुपल्लिध का लच्चण किया जाय। उसमें 'ज्ञानकरणाजन्य' पद किसलिये निविष्ट किया है ? ऐसा कौन सा 'अभावानुभव' है कि जो ज्ञानकरणजन्य है, जिसमें अति-व्याप्ति हो जाने के भय से 'अजन्यान्त' पद की आवश्यकता होगी।

समाधान—'ज्ञानकरणाजन्य' पद का लज्ञण में यदि निवेश न किया गया तो अतीन्द्रिय अभाव की जो अनुमित्यात्मक प्रमा उसके करण रूप अनुमान में अनुपल्टिध लज्ञण की अतिन्याप्ति होगी। क्योंकि अभाव की अनुमिति में अनुमान असाधारण कारण है। इस अतिन्याप्ति के निरासार्थ 'ज्ञानकरणाजन्य' विशेषण का निवेश अवश्य करना चाहिये। अभावानुमिति, अनुभवन्याप्तिज्ञानरूप अनुमान से जन्य है अर्थात् उस अनुमिति में न्याप्तिज्ञान करण है। इसल्ये वह ज्ञानकरणाजन्य नहीं है, अतः उक्त दोष नहीं आने पाता।

प्रश्न-अभाव की अनुमिति कीन सी है?

उत्तर—देवदत्तादि किसी व्यक्ति को दुखी देखकर हम १—'यह धर्मा-भाववान् है, २—क्योंकि यह दुखी है' इस प्रकार उसके धर्माभाव का अनु-मान करते हैं। यहां पर उसके धर्माभाव का प्रत्यत्त नहीं होता, क्योंकि धर्मा-दि पदार्थों के अतीन्द्रिय होने से उनका अभाव भी अतीन्द्रिय ही होता है। यही अतीन्द्रियविषयक अनुमिति है। 'अनुमानादि०' यहां के आदि पद से आगम तथा अर्थापत्ति का ग्रहण करना चाहिये। 'चान्द्रायण से समस्त पापों का त्त्य हो जाता है' इस आगम से ही समस्त पापों के त्त्य (अभाव) का ज्ञान होता है। यह पापाभाव का अनुभव आगम-( शब्दप्रमाण) जन्य है। इसी तरह 'द्वचणुक सावयव है' यह वाक्य अवण होने पर वह परमाणु से भिन्न है यह ज्ञान अर्थापित से होता है। 'ज्ञानकरणा-जन्य' पद के निवेश न करनेपर उपर्युक्त दोनों स्थलों में अतिब्याप्ति हुई होती, (इनके करण भूत पदज्ञान और अनुपपित्तज्ञान को भी अनुपलिध कहने का प्रसंग प्राप्त होता) अतः 'ज्ञानकरणाजन्य' पद आवश्यक है।

छत्तण में स्थित 'असाधारण' पद का प्रयोजन 'अदृष्टादि०' वाक्य से कहा गया है। प्रागभाव, अदृष्ट, काल आदि पदार्थ समस्त कार्यों में साधारण कारण माने गये हैं। 'इस कारण अभाव के अनुभव में भी अदृष्टादि कारण हैं। 'असाधारण कारण' न कहकर केवल 'अभावानुभवकारणम्' लत्तण करें तो अदृष्टादि साधारण कारणों को भी 'अनुपलिब्ध' कहना होगा। अतः उसके निरसनार्थ लत्तण में 'असाधारण' पद का निवेश करना चााहिये। अभाव के प्रत्यत्त में अदृष्टादि साधारण कारण होते हैं। केवल अनुपलिब्ध ही उसमें असाधारण कारण है। अतः उक्त अतिव्याप्ति नहीं है।

'अभावानुभवासाधारणकारणम्' छत्तण में 'अनुभव' शब्द के स्थान पर 'ज्ञान' शब्द को रखकर 'अभावज्ञानासाधारणकारणम्' यदि छत्तण करें तो अभावस्मृति के कारणभूत संस्कार में अतिब्याप्ति होगी, क्योंकि अभाव के स्मृत्यात्मक ज्ञान में संस्कार, असाधारण कारण होते हैं 'संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः' यही स्मृति का लज्ञण है। पूर्वानुभूत पदार्थ का पूर्वज्ञानसंस्कार से ही स्मरण होता है। अतः इस संस्कार में अतिब्याप्ति न हो इसिल्ये छन्नण में ज्ञान पद का प्रयोग न कर 'अनुभव' शब्द का प्रयोग किया गया है।

घटादि पदार्थों का अभाव जैसे अनुपल्टिध प्रमाण से ज्ञात होता है वैसे ही अतीन्द्रिय धर्माधर्मादिकों का अभाव भी अनुपल्टिध से ही ज्ञात होता है, मानना चाहिये, क्योंकि उभयत्र अनुपल्टिध तो समान ही है तब 'ज्ञानकरणा-जन्य' पद का निवेश करने का क्या प्रयोजन है ? इस आशय से शंका उपस्थितः कर उसका समाधान भी करते हैं।

न चातीन्द्रियाभावानुमितिस्थलेऽप्यनुपलब्ध्यैवाभावो गृह्यतां विशेषाभावादिति वाच्यम् । धर्माधर्माद्यनुपलब्धिसस्वेऽपि तदभा-वानिश्चयेन योग्यानुपलब्धेरेवाभावग्राहकत्वात् ।

अर्थ—शंका—'अतीन्द्रिय पदार्थ के अभावानुमितिस्थल में भी अभाव का ग्रहण अनुपल्टिध प्रमाण से ही माना जाय, क्योंकि अतीन्द्रिय भावपदार्थ की अनुपल्टिध और अभाव की अनुपल्टिध में कोई विशेष नहीं है।

समाधान-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि धर्माधर्म की अनुपलब्धि होने

पर भी उनके अभाव का निश्चय नहीं हो पाता । इसिळिये 'योग्यानुपळिटिय' ही अभावग्राहक है, अर्थात् वही अभाव की ज्ञापिका है ।

विवरण—शंका—आप अभाव के प्रत्यत्त में प्रतियोग्यानुपल्टिध (प्रित्योगी का ज्ञान न होना ) को कारण बताते हैं। धर्मादिकों का भी प्रत्यत्त्र होन न होने से उनके अभाव का ज्ञान, इस अनुपल्टिध प्रमाण से ही माना जाय। सर्वत्र अभाव प्रमा में केवल एक अनुपल्टिध को ही कारण मानने में लाध्य है। ऐसी स्थिति में धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का अभाव अनुमानादि प्रमाणी से ज्ञात होता है—यह आप केंसे कह रहे हैं ? जैसी घटादिकों की अनुपल्टिध बैदी ही धर्म-अधर्मादिकों की भी अनुपल्टिध प्रमाण के द्वारा धर्मादिकों के अभाव का ज्ञान होता है यह स्वीकार करने पर लक्षण में 'ज्ञानकरणाजन्य' विशेषण देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

समाधान—हम अभाव प्रमा में प्रतियोग्यनुपल्धिय को अनुपल्धियः ने रूपेण कारण नहीं मानते। अपितु योग्यानुपल्धियः ने रूपेण (योग्यानुपल्धियः ने रूपेण कारण नहीं मानते। अपितु योग्यानुपल्धियः ने रूपेण (योग्यानुपल्धियः विध्वयमं से) अनुपल्धिय को अभावानुभव में कारण मानते हैं। अर्थात् जिस प्रतियोगी में प्रत्यच्चयोग्यता होती है ऐसी ही प्रतियोगी की अनुपल्धिय, उसके (प्रतियोगी के) अभाव की प्रमापक (प्रमाण, प्रमाजनक) होती है। धर्माधर्म की चन्नुरादि से अनुपल्धिय होती है (ज्ञान होता नहीं) परन्तु हतने ही से उनके अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस अभाव के प्रतियोगी स्वरूप अतीन्द्रिय धर्माधर्मादि पदार्थों में प्रत्यच योग्यता नहीं होती। इस कारण उनके अभावों का एवं उनका भी ज्ञान केवल अनुमानादि प्रमाणों से ही मानना चाहिये। इसीलिये अभाव की प्राहक योग्यानुपल्ध्य ही है—ऐसा हम कहते हैं।

ऐसी योग्यानुपलब्धि का होना तो असंभव ही है--इस आशय से वादी विकल्पपूर्वक प्रश्न करता है।

नतु क्षेयं योग्यानुपलिधः १। कि योग्यस्य प्रतियोगिनन्ति। नोऽनुपलिध्स्त योग्याधिकरणे प्रतियोग्यनुपलिधः १। नादः, स्तम्भे पिशाचादिभेदस्याप्रत्यक्षत्वापत्तेः । नान्त्यः, आत्मिन धर्माधर्माद्यभावस्यापि प्रत्यक्षतापत्तेः ।

अर्थ—प्रश्न—यह योग्यानुपलिध क्या है ? अर्थात् उसका स्वरूप क्या है । (१) योग्य-प्रतियोगी की अनुपलिध=ज्ञान न होना (इसे योग्यानुपलिध कहते हो ), (२) अथवा योग्य = प्रत्यश्चयोग्य अधिकरण में प्रतियोगी की अनुपलिध (को योग्यानुपलिध कहते हो )।

इनमें से प्रथम पत्त तो संभवनीय नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर स्तंभ में पिशाचादि के भेद की अप्रत्यच्चतापत्ति होगी (स्तंभ में 'यह पिशाच नहीं' इत्याकारक प्रत्यच्च नहीं होगा)।

इसीतरह 'अधिकरण योग्य चाहिये' यह द्वितीय पत्त भी संभवनीय नहीं, क्योंकि वैसा मानने पर आत्मा में धर्माधर्मादि के अभाव का भी प्रत्यत्त होने छगेगा। तस्मात् दोनों कल्प (पत्त) संभवनीय न होने से योग्यानुपलव्धि का निरूपण नहीं किया जा सकता।

विवरण-इस प्रन्थ के द्वारा केवल वादी की शंका का अनुवाद किया गया है। अनुपलन्धि में प्रत्यन्तयोग्यता चाहिये और ऐसी योग्यानुपलन्धि ही अभाव प्रत्यत्त में कारण होती है। परन्तु इस योग्यानुपल्टिध का स्वरूप क्या है ? अनुपल्टिध का अर्थ है ज्ञानाभाव । उस अभाव के बल पदार्थ में योग्यता क्या होगी। जिस पदार्थ का ज्ञान नहीं होता वह पदार्थ अनुपल्टिध का प्रतियोगी और प्रत्यच्योग्य होना चाहिये-यह आप को सम्मत है, या उस प्रतियोगी की जिस अधिकरण में प्रतीति होती है, वह अधिकरण प्रत्यच योग्य होता है-यह सम्मत है ? परन्तु ये दोनों पन्न नहीं बन सकते। क्योंकि प्रतियोगी योग्य होना चाहिए-ऐसा यदि कहो अर्थात् 'योग्यस्य अनुपलविधः' ऐसा पष्टी समास यदि किया जाय तो 'प्रत्यच योग्य प्रतियोगी की अनुप्रकृष्टिघ' यह अर्थ होगा । परन्त वह उचित नहीं । क्योंकि प्रतियोगी को सर्वत्र प्रत्यत्ता योग्य होना ही यदि मानें तो जिसका प्रत्यज्ञज्ञान नहीं होता ऐसे ( प्रत्यज्ञा-योग्य ) पिशाच का भेद प्रत्यक्तः ज्ञात नहीं होगा । किसी स्तंभ को देखने के पश्चात् प्रथमतः भ्रम से भासित हुए पिशाच की निवृत्ति होकर 'यह स्तंभ, विशाच नहीं' इत्याकारक स्तंभ में विशाच के भेद (अन्योन्याभाव) का प्रत्यत्त ज्ञान होता है-वह अनुपपन होगा। अर्थात् वह ज्ञान प्रत्यत्त नहीं होता है, कहना पड़ेगा। किन्तु ऐसा कहना तो अनुभव के विरुद्ध है। इस कारण योग्यता प्रतियोगी में होती है और उसकी अनुपल्टिघ, अभाव-प्रत्यक्त में कारण है-ऐसा नहीं कहा जा सकता। अच्छा तो इस दोष के परिहारार्थ आप यदि ऐसा कहें कि प्रतियोगीप्रत्यत्त रहे चाहे न रहे, केवल उस प्रतियोगी का अधिकरण (आधार प्रतियोगी जिसपर रहता है वह पदार्थ ) प्रत्यच योग्य होने पर तिन्नष्टपदार्थ के अभाव का प्रत्यच होता है. पेसा सप्तमी तत्पुरुष (योग्ये अनुपलव्धिः) मान लें। जैसे—स्तंभ में 'यह पिशाच है' ऐसा ज्ञान होनेपर भी पिशाच प्रत्यच योग्य नहीं होता, यह प्रसिद्ध ही है। किन्तु उस पिशाच का किएत अधिकरण जो स्तंभ है वह प्रत्यचयोग्य रहता है, इस कारण उसका यथार्थ ज्ञान हुआ, अर्थात् यह पिशाच नहीं है, पिशाच भिन्न स्तंभ है इत्याकारक पिशाच भेद का प्रत्यच ज्ञान हो सकता है। यह स्तंभ पिशाच से भिन्न है, पिशाच नहीं है-ऐसा प्रत्यच अनुभव होता है। इसिल्ये अधिकरण में ही प्रत्यचयोग्यता का होना उचित है, और उसके कारण ही तन्निष्ठ पदार्थ के अभाव का प्रत्यन्न ज्ञान होता है। 'योग्ये अधिकरणे अनुपल्टिधः' योग्य अधिकरण में प्रतियोगी की प्रतीति न होना इसप्रकार योग्यानुपल्धि शब्द की ब्युत्पत्ति मानकर अधिकरण की जो योग्यता, वही अनुपछिष्ध की योग्यता, है यदि कहें तो भी ठीक नहीं। ( प्रथम पत्त में 'योग्यस्य अनुपल्टिधः = योग्यानुपल्टिधः, पष्टीतत्पुरुष और दसरे पत्त में 'योग्ये अनुपल्लिधः = योग्यानुपल्लिधः' सप्तमीतरपुरुष समास मानकर दोष देने का प्रयत्न किया है। प्रथम पत्त में स्तंभ में पिशाच भेद अप्रत्यत्त होने का प्रसंग आवेगा। अब वादी दूसरे पत्त में भी दोष देता है) इस पच में स्तंभ आदि में पिशाच के भेद प्रत्यच की अनुपपत्ति न होनेपर भी धर्माधर्मादि परोच्च पदार्थों के अभाव का प्रत्यच ज्ञान नहीं होता। इस तम्हारे सिद्धान्त पर दोष आता है। क्योंकि उस अभाव के प्रतियोगीरूप धर्मा-धर्म प्रत्यत्त्रयोग्य नहीं हैं, किन्तु उनका अधिकरणभूत आत्मा प्रत्यत्त्रयोग्य है। 'अहम्' इस रूप से उसका मानस प्रत्यत्त होता है। किं बहुना वह साज्ञात् अपरोज्ञ है। इस कारण अधिकरण योग्यता का स्वीकार करने पर तिन्तृष्ठ धर्माधर्मों के अभाव का भी प्रत्यत्त होने लगेगा। क्योंकि अभाव-प्रत्यक्ष में आवश्यक अधिकरणयोग्यता और धर्मादि की अनुपल्धिस्हण सामग्री वहां भी रहती है। परन्तु आप वैसा नहीं मानते। अतीन्द्रिय वस्तुओं के अभाव का ज्ञान अनुमान से ही होता है, अनुपल्बिध से नहीं-यह तुम्हारा मत योग्य है, क्योंकि जहां प्रतियोगी का ही प्रत्यन्त नहीं होता वहां प्रतियोगी के अभाव का ज्ञान भी होना संभव नहीं। तस्मात ये दोनों पन संभवनीय नहीं हैं।

उपर्युक्त आत्रेप का गृढ़ आश्रय इस प्रकार है—

भेद का प्रत्यच करने के लिये उसका अधिकरण, प्रत्यच्योग्य होना आवश्यक है और अत्यंताभाव के प्रत्यच्च के लिये प्रतियोगी की प्रत्यच्योग्यता आवश्यक है। स्तंभ में पिशाच भेद का प्रत्यच करने के लिये उसका अधिकरणरूप स्तंभ प्रत्यच्च योग्य होने से स्तंभ और पिशाच के अन्योन्याभाव (भेद) का प्रत्यच्च ज्ञान होता है। स्तंभ में स्थित जो पिशाच भेद है वह अन्योन्याभाव है। इस कारण अनुपल्ध्यि का प्रतियोगी जो पिशाच, वह प्रत्यच्च योग्य हो चाहे न हो तथापि उसका अधिकरण स्तंभ, प्रत्यच्च योग्य होने से उस अन्योन्याभाव (भेद) का प्रत्यच्च ज्ञान हो सकता है।

किन्तु वेदान्त मत में, आत्मा में धर्माधर्म का अत्यन्ताभाव रहता है।

इस कारण उसका अधिकरण प्रत्यत्त हो चाहे न हो तथापि अनुपलिध का प्रतियोगी जो धर्माधर्म, उसमें प्रत्यत्त्रयोग्यता न होने से उसके अभाव का प्रत्यत्त ज्ञान, अनुपलिध प्रमाण से हो नहीं सकता। इसलिये प्रतियोगी की योग्यता का पत्त स्वीकार किया जाय तो उसका उपयोग, अत्यन्ताभाव प्रत्यत्त में होता है। किन्तु अन्योन्याभाव प्रत्यत्त स्थल में उसकी अन्याप्ति होती है और अधिकरणयोग्यता का पत्त मान कर योग्यता का निरूपण करें तो अतीन्द्रिय पदार्थों के अत्यन्ताभाव में भी प्रत्यत्तत्वापत्ति होती है। इस रीति से अतिन्याप्ति होती है। एवंच योग्यता का निरूपण ही आप नहीं कर सकते।

इस आजेप का समाधान ग्रन्थकार स्वयं करते हैं-

इति चेत् । न । योग्या चासावनुपलिधिश्चेति कर्मधारया-श्रयणात् । अनुपलब्धेयोग्यता च—तिकंतप्रतियोगिसस्वप्रमिखि-तप्रतियोगिकत्वम् । यस्याभावो गृद्यते तस्य यः प्रतियोगी त-स्य सन्वे नाधिकरणे तिकंतेन प्रसञ्जनयोग्यमापादनयोग्यं यत्प्र-तियोग्युपलिध्धस्वरूपं यस्यानुपलस्भस्य तद्नुपलब्धेयोग्यत्विम-स्यर्थः ।

तथा हि, स्फीतालोकवित भूतले यदि घटः स्यात्तदा घटो-पलम्भः स्यादित्यापादनसम्भवात्ताहशभूतले घटाभावोऽनुपल-िधगम्यः । अन्धकारे तु ताहशापादनासम्भवान्नानुपलिव्धग-म्यता । अत एव स्तम्भे पिशाचसत्त्वे स्तम्भवत्प्रत्यक्षतापत्त्या तदभावोऽनुपलिब्धगम्यः । आत्मिन धर्मादिसत्त्वेऽप्यस्यातीन्द्रि-यत्या निरुक्तोपलम्भापादनाऽसम्भवाद् न धर्माद्यभावस्यानुप-लिब्धगम्यत्वम् ।

अर्थ—ऐसा आचेप करोगे तो वह उचित न होगा। क्योंकि हमने 'योग्य जो अनुपळिडिय—वह योग्यानुपळिडिय' ऐसा कर्मधारय समास का आश्रय किया है।

तर्कित प्रतियोगी के सन्व (अस्तिन्व) से प्राप्त हुआ प्रतियोगिकन्व ही अनुपल्लिक्ष की योग्यता है, अर्थात् 'यदि यहां होता' इस रीति से तर्कित (जो), अभाव के प्रतियोगी का सन्व, उसके योग से अनुपल्लिक्ष का प्रतियोगी प्रसंजित होता है—'तो वह उपल्टब्ध हुआ होता' इस रीति से प्राप्त होता है, इसी ज्ञान को ही योग्यता कहते हैं। जिसका अभाव प्रहण

किया जाता है उसके प्रतियोगी के अधिकरण में किएत—( कदाचित हुआ हो इस आकार में करपना किया हुआ) सस्त (अस्तिस्व, सत्ता) के योग से अनुपल्टिध का प्रतियोगी रूप उपलंभ (उपल्टिध) (तो दिखाई देता इस ज्ञान के योग्य होना) ही अनुपल्टिध की योग्यता है। जैसे—स्पष्ट प्रकाश वाले भूतल पर 'यहां यदि घट होता तो वह दिखाई देता' कह सकते हैं, अतः ऐसे स्पष्ट प्रकाश से युक्त भूतल पर घटाभाव का जो प्रत्यच्चान होता है, वह अनुपल्टिध प्रमाण से होता है। किन्तु अन्धकार में 'घट होता तो दिखाई देता' ऐसे आपादन का संभव नहीं है। इसल्यि वहां पर स्थित घटाभाव का ज्ञान, अनुपल्टिध से नहीं होता। इसी कारण पिशाच का प्रत्यच्च ज्ञान न होने पर भी 'स्तंभ में यदि वह होता तो उसका स्तंभ के समान ही प्रत्यच्च हुआ होता' परन्तु वह होता नहीं, इसल्यि स्तंभ में भी पिशाच का अभाव, अनुपल्टिधप्रमाणगम्य है। किन्तु 'आत्मा में धर्माधर्मादि-यदि होते तो दिखाई देते' ऐसा ज्ञानापादन (उसमें धर्माधर्मादि होने पर भी) नहीं हो सकता, इसल्ये उन जैसे परोच्च पदार्थों का अभाव, अनुपल्टिधप्रमाण-वेद्य नहीं है।

विवरण—'योग्यानुपलिध' में पष्टी या सप्तमी तस्पुरुप समास मानने पर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोप आते हैं—यह तुम्हारा आचेप है, परन्तु वह ठीक नहीं। क्योंकि हम उसमें पष्टी, या सप्तमी समास नहीं मानते। हमने तो उसमें कर्मधारय समास ( योग्य ऐसी जो अनुपलिध ) माना है। इस कारण हमारे मत में उक्त दोप नहीं होपाता। क्योंकि उसका उपयोग, अन्योन्याभाव और अस्यन्ताभाव दोनों अभावों के प्रत्यच्छान में होता है।

अनुपल्डिध का अर्थ है ज्ञानाभाव। उस अभाव में योग्यता कैसी?
जिसके न होनेसे 'योग्य जो अनुपल्डिध' यह अर्थ भी कैसे संभव हो
सकेगा? ऐसा यदि कोई पूल्ले तो उत्तर देते हैं—(अभाव के—प्रतियोगी की
तर्कितत्व से) तर्क से अनुपल्डिध के प्रतियोगी की उपल्डिध की प्राप्ति
कर सकना ही अनुपल्डिध की योग्यता है। अनुपल्ंभ के सर्वत्र समान
होने पर भी जिस अनुपल्डिध के प्रतियोगी की (उपल्डिध की) 'हुआ
होता' तर्क से कित्पत सत्ता से 'तो दीखता' यह आपादन किया जा
सकता। यही योग्यानुपल्डिध है। उस अनुपल्डिध से अभाव का प्रत्यन्त
ज्ञान होता है।

तात्पर्य यह है कि-जिस अनुपलब्धि के विषय में 'अमुक पदार्थ यहां होता तो दिखाई देता, वह दीखता नहीं, अतः नहीं हैं ऐसा कहा जा सकता है। वही योग्यानुपलब्धि और वही अभाव प्रमामें छठा प्रमाण है। जैसे—स्पष्ट प्रकाशवाले भूतलपर 'यहां घट होता तो दीखता, जब कि वह नहीं दीखता तो वह नहीं है' यह कह सकते हैं। इसलिये ऐसे भूतलपर जो घटाभाव का ज्ञान होता है वह अनुपलिध प्रमाण से ही होता है-यह मानना चाहिये।

इस उदाहरण में घटाभाव ब्राह्म है। घट उसका प्रतियोगी है। और उसके प्रतियोगी के 'घट होता' इत्याकारक तर्क से कल्पना किये हुए अस्तित्व से 'तो दीखता, किन्तु दीखता नहीं—अतः नहीं है' इसप्रकार की घटानुपल्टिघ की प्रतियोगिनी जो घटोपल्टिघ, उसका आपादन किया जा सकता है। इसल्ये योग्य घट की अनुपल्टिघ, छठे प्रमाण से ज्ञात होती है।

अंधकार में स्थित घटका भी ज्ञान नहीं होता। तथापि वह इस अनुप्रकृष्टिध प्रमाण से होता है—ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि यहां 'घट होता'
इस तर्कित प्रतियोगी के सत्त्व से 'तो दीखता' इसप्रकार अनुपल्टिधके
प्रतियोगी का (घटोपल्टिधका) आपादन (घट होता तो दिखाई देता)
ऐसा नहीं कह सकते। अंधकार में अनुपल्टिध के होने पर भी वह योग्य
नहीं होती। इसीलिये उसके बलपर 'इस भूतलपर घटाभाव है' ऐसा भी
निश्चित ज्ञान नहीं होता। कदाचित् 'यहां घटाभाव है' ऐसा निश्चित ज्ञान
होने से घटाभाव का ज्ञान होनेपर भी उसे प्रत्यन्त नहीं कह सकते। अतः
उसमें अनुपल्टिध को कारण नहीं कह सकते। वह ज्ञान अनुमित्यादिरूप
हो सकता है और उसमें अनुमानादि को कारण भी कह सकते हैं।

हमारे माने हुए योग्यानुपल्टिध के स्वरूप में आप के दिये हुए वैकल्पिक दोष भी नहीं हो सकते। तथाहि—'यह स्तंभ है, पिशाच नहीं' इसप्रकार से स्तंभमें पिशाच के भेद (अन्योन्याभाव) का प्रत्यच्ञान होता है। यदि यहां पिशाच होता तो स्तंभ के समान दिखाई देता—ऐपा नहीं कहा जा सकता। इस कारण लच्चण की अन्याप्ति नहीं होती। इसी प्रकार 'आत्मा में धर्मादि के अभाव का भी प्रत्यच होगा और उस कारण लच्चण की अतिन्याप्ति होगी' यह दूसरा आचेप भी कर्मधारय पच्च में नहीं हो सकेगा। क्योंकि आत्मामें धर्माधर्मादि रहते हैं, ऐसा मान भा लें तथापि उनके अतीन्द्रिय (परोच) होने के कारण 'यहां धर्माधर्म होते तो दीखते' यह नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें इन्द्रियप्रत्यच्च होने की योग्यता ही नहीं होती और योग्यानुपल्टिध के अभाव के कारण उनके अभाव का प्रत्यच्च भी नहीं होता। इसी कारण अतिन्याप्ति दोष नहीं हो पाता। 'होता तो दीखता' ऐसा जिसके विषयमें कह सकते हैं उस अनुपल्टिध को ही इम योग्यानुपल्टिध कहते हैं और वही अभावप्रत्यच्चमें कारण है। केवल

अनुपलिक्ष, अभाव के प्रत्यत्त में कारण नहीं है। क्यों कि उसमें योग्यता नहीं होती। इस कारण ऐसे प्रत्यत्तायोग्य पदार्थ के अभाव का ज्ञान, अनुमानादि से होता है। तस्मात् पनुपलिक्ष का पूर्वोक्त लज्ञण सर्वथा उचित है। इस रीति से पदार्थों के ज्ञानाभाव से योग्य पदार्थों के अभाव का प्रत्यत्त होता है।

जिस इन्द्रिय से पदार्थ का प्रत्यच्चान होता है, उसी इन्द्रिय से उसके अभाव का भी प्रत्यच्च होता है—अतः अनुपल्टिध को प्रथक् प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से नैयायिकों की शंका और उसका समाधान—

नन्करीत्याऽधिकरणेन्द्रियसन्निकर्षस्थले अभावस्यानुपल-विधगम्यत्वमनुमतं तत्र क्लुप्तेन्द्रियमेवाभावाकारवृत्ताविष कर-णम् , इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानुविधानादिति चेत् । न, तत्प्रतियो-ग्यनुपलव्धेरिष अभावप्रहे हेतुत्वेन क्लप्तत्वेन करणत्वमात्रस्य कल्पनात् । इन्द्रियस्य चाभावेन समं सन्निकर्पाभावेनाभावप्रहा-हेतुत्वात् । इन्द्रियान्वयव्यतिरेकयोरिधकरणज्ञानाद्युपक्षीणत्वेना-न्यथासिद्धेः ।

अर्थ — "पूर्वोक्त प्रकार से जहां अधिकरण और इन्द्रिय का संनिकर्ष होता है वहां अभाव, अनुपलिध्याम्य होता है" यह तुम्हें संमत है। "किन्तु वहां कल्स (निश्चित) इन्द्रिय ही अभावाकारमृत्ति के विषय में भी करण होता है, क्योंकि वहां इन्द्रिय के अन्वयन्यितरेक का अनुविधान रहता है। 'इन्द्रिय होगा तो अभाव प्रत्यच्चान होता है और वह न हो तो नहीं होता' इन्द्रिय के इस अन्वयन्यितरेक का अनुरोध अनुभूत होता है। ऐसा यदि कहें तो ठीक नहीं, क्योंकि अभावप्रत्यच्च के प्रतियोगी की उपलिध तो कल्पित है, अब तो केवल करणत्व की ही कल्पना करनी पड़ती है। 'तो फिर इन्द्रिय की ही कल्पना क्यों न की जाय?' कहें तो इन्द्रिय का अभाव के साथ सन्निकर्ष नहीं होता। इस कारण से अभावज्ञान में इन्द्रिय को हेत्व भी नहीं है। 'तब इन्द्रिय के अन्वयन्यितरेक की क्या गित है ?' यदि पूछो तो अधिकरण ज्ञान से अन्वय व्यतिरेक उपचीण होते हैं (अन्वय-व्यतिरेकादि अधिकरण का ज्ञान कराकर चिरतार्थ हो जाते हैं) इसलिये वे अभाव-प्रत्यच्च के विषय में अन्यथासिद्ध हैं।

विवरण—हमें जिस इन्द्रिय से पदार्थ का ज्ञान होता है, उसी इन्द्रिय से उस पदार्थ के अभाव का भी ज्ञान होता है। नील घट में पीत रूप के अभाव का जो ज्ञान होता है वह चश्रुरिन्द्रिय से ही होता है क्योंकि नील घट में पीतरूप है या नहीं, यह जानने के लिये नेत्र से ही देखना पड़ता है। चतुर्भिन्न किसी इदिय से रूप का या रूपाभाव का प्रत्यच्जान नहीं होता । अतः इन्द्रिय का अधिकरण के साथ संनिकर्ष होने पर उस इन्द्रिय से ही तन्निष्ठ अभाव का प्रत्यन्त होता है, क्योंकि 'यह भूतल घटाभाववत् है' इस प्रकार हमें जब भूतल का ज्ञान होता है, तब हमें भूतल के विशेषण रूप में घटाभाव भासित होता है। वहां पर भूतल के साथ चन्नुरिन्द्रिय का संयोग-सबन्ध होता है और भूतल के विशेषणरूप घटाभाव के साथ चन्न का विशेषणता संबन्ध रहता है अर्थात् चन्न का घटाभाव के साथ संयुक्त विशेषणता संबंध होता है तब प्रत्यन्त होता है। इसी प्रकार रूपाभाव का प्रत्यन्त संयुक्तसमवेत-विशेषणता संवंध से, रूपवाभाव का प्रत्यत्त संयुक्तसमवेत-समवेत-विशेषणता संबंध से, ककारादिशब्दों में खकारादिकों का अभाव का प्रत्यत्त समवेत विशेषणता संबंध से, कत्व में खत्व के अभाव का प्रत्यत्त-समवेतसमवेत विशेषणता सम्बन्ध से होता है। उसी प्रकार अनुपछिध के होने पर इन्द्रिय का अधिकरण के साथ संनिकर्ष यदि हो तो तन्निष्ट अभाव का प्रत्यत्त होता है-यह अन्वय है, और इन्द्रिय का अधिकरण के साथ संनिकर्ष न हो तो अनुपल्रिय के होने पर भी रूपादि के अभाव का चत् रहित ब्राणादिकों से प्रत्यच न होना-यह व्यतिरेक है। इस अन्वयव्यतिरेक से भी अभाव प्रमा में करण इन्द्रिय ही सिद्ध होता है। तस्मात् जहां पर 'यदि घट होता तो दीखता' यह ज्ञान अनुपल्टिध-प्रमाण से होता है-ऐसा आप कहते हैं, वहाँ अधिकरण ज्ञान के साथ इन्द्रिय को ही क्लुसकरण मानना उचित है। क्वोंकि 'घट होता तो दीखता' यह आपादन भी इन्द्रिय का अधिकरण के साथ संनिकर्प हुए बिना हो नहीं सकता, अतः तुम अनुपलव्धिवादियों को भी इन्द्रियसंनिकर्ष का तो अवश्य स्वीकार करना ही पड़ता है। और इस कल्पना में लाघव भी है क्योंकि इन्द्रिय में विषयाकारवृत्तिजनकःव कल्पित है और अनपछ्थि करूप्य है। इस कारण से उसमें अभावप्रत्यच्न का करणत्व भी करूप है । इसिलये जैसे अधिकरणाकार वृत्ति, चन्नुरादि इन्द्रिओं से ही उत्पन्न होती है, वैसे ही अभावाकार वृत्ति को भी इन्द्रिय-जन्य ही मानना युक्त है। अतः अभाव प्रमा के लिये अनुपलविध प्रमाण का अभ्यपगम करने की कोई आवश्यकता नहीं - ऐसा नैयायिक कहते हैं।

'न' इत्यादि ग्रंथ से उपर्युक्त मत का निरसन करते हैं। भाव यह है कि—तुम नैयायिकों ने 'इन्द्रियों में अभाव प्रमापकत्व क्लप्त है अनुपल्जिध में अभाव ग्राहकत्व कल्प्य है' जो कहा वह ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियों के समान प्रतियोगी की अनुपल्जिध में अभावप्रत्यचहेतुत्व भी क्लप्त ही है,

क्योंकि अधिकरण के साथ इन्द्रियसंनिकर्ष के होने पर भी यदि वहां प्रतियोगी का ज्ञान (उपलब्धि) हो तो उसके अभाव का प्रत्यन्त नहीं होता। इस कारण अनुपलब्धि यदि हो तो अभाव का प्रत्यन्त होता है—यह अन्वय, और इन्द्रियसंनिकर्ष होते हुए भी अनुपलब्धि यदि न हो तो अभाव का प्रत्यन्त नहीं होता—यह ब्यितरेक। यह अन्वयन्यतिरेक अनुपलब्धि में प्रमाण होने से इन्द्रियों के समान अनुपलब्धि में भी कारणत्व बल्ह है, कल्प्य नहीं। इस कारण कल्पना गौरवदोप हमारे पन्न में नहीं आता, क्योंकि उस अनुपलब्धि में ही करणत्व होता है।

इन्द्रियाँ और अनुपलव्धि दोनों क्लूस होने पर भी उनमें से अनुपलव्धि में ही कारणत्व मानने में विनिगमक (एक पत्त का हो आश्रय करने में युक्ति) क्या है ? इसके विपरीत अभावप्रमा में इन्द्रियसंनिकर्ष ही कारण है-यह मानकर इन्द्रियों में ही कारणस्व क्यों न माना जाय ? इस पन्न में पृथक छठे प्रमाण की कल्पना नहीं करनी पड़ती—यह लाघव ही विनिगमक होने से इन्द्रियों में ही करणव्व माना जाय-यह शंका उचित नहीं है। क्योंकि इन्द्रियों में अभावप्रमा का कारणस्व ही असिद्ध होने से (कारणस्व का ही एक विशेष ) करणत्व का भी असंभव है। जिसमें कारणत्व होगा उसी में करणस्व का संभव हो सकता है। परन्तु अभावप्रमा में इन्द्रियों की कारणता ही असिद्ध है। तथाहि-आप अभाव के साथ इन्द्रियों का 'संयुक्तविशेषणता' संनिकर्प बताते हैं, किन्तु बास्तव में इन्द्रियों का अधिकरण से ही संबंध रहता है, अभाव से नहीं। आपने बताया हुआ 'इन्द्रिय-संवद्ध-विशेषणता' संबंध बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर परमाणुओं के साथ चन्न का संयोगसंनिकर्ष होने से उस इन्द्रियसंबद्ध पृथ्वी परमाणुओं में जलत्वाभाव का भी प्रत्यन्न होना आपके मत में मानना होगा। इस कारण अभावप्रमा का जनक विशेषणतासंबंध (संनिकर्ष) है, नहीं कहा जा सकता। अतः अभाव के साथ इन्द्रियों का संनिकर्ष नहीं बन सकता और अभावानुभव की इन्द्रियों में कारणता नहीं मानी जा सकती। तस्मात् अभावप्रमा में अनुपल्रब्धि ही प्रमाण है।

दांका—यदि इन्द्रियों से अभाव का अनुभव नहीं होता तो अधिकरण के साथ इन्द्रियसंनिकर्ष होने पर ही भूतलनिष्ठ अभाव का प्रत्यन्न होता है अन्यथा नहीं होता—इस अन्वयब्यतिरेक की क्या ब्यवस्था होगी ? आप ही का तो कहना है कि कार्यकारणभाव में निश्चायक अन्वयब्यतिरेक ही होते हैं। तब इस अन्वयब्यतिरेक से इन्द्रियां अभावप्रमा में जनक हैं क्यों नहीं कहते ?।

समाधान—केवल अन्वयव्यतिरेक से ही कार्य-कारण-भाव का निश्चय

नहीं किया जाता। क्योंकि दण्डरूप होने पर घट होता है और उसके न होने पर नहीं होता-ऐसे अन्वयव्यतिरेक के भी संभव हो सकने से दण्ड के तुल्य दण्डरूप को भी (दण्ड का नील पीतादिरूप भी) घट के प्रति कारण मानना होगा। इसिळिये आपको भी 'जो अनन्यथासिद्ध होता हुआ अन्वय-ब्यतिरेकशाली हो वही कारण होता है' यह कारण का स्वरूप मानना पड़ता है। ( अन्वयव्यतिरेक के रहते हुए भी जो पदार्थ अन्यथासिद्ध हो अर्थात् कार्य-निष्पत्ति में यदि उस पदार्थ का वास्तविक उपयोग न हो तो उस पदार्थ को आप कार्य के प्रति कारण नहीं मानते हैं ) हसी कारण घटरूप कार्य के प्रति दण्डरूप को कारणता सिद्ध नहीं होती। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि अधिकरण के साथ इन्द्रियों का अन्वयन्यतिरेक होने पर भी अधिकरण के ज्ञान में ही इन्द्रियां असाधारण कारण ( करण ) होती हैं, इसिलये अभाव-प्रमाः में वे इन्द्रियां अन्यथा सिद्ध हैं। क्योंकि हमारे उपर्युक्त कथनानुसार अभाव के साथ इन्द्रियों का विशेषणतादि कोई संबंध ( संनिकर्ष ) हो नहीं सकता । इस कारण इन्द्रियां अभाव के अधिकरणभूत भूतलादि का ज्ञान कराकर चरितार्थ हो जाती हैं। उनका अभावानुभव में कोई उपयोग नहीं। तस्मात् अभावप्रमा में इन्द्रियों को करणत्व न होने से ही वे अभाव-ग्राहक-प्रमाण नहीं है अपि तु प्रतियोगी की अनपलिब्ध को ही अभावप्रमापक छठा थ्रमाण मानना उचित है।

इस प्रकार नैयायिकों के मत का निरसन करने पर नैयायिक, 'तुम्हारे मत के अनुसार अधिकरणज्ञान में इन्द्रिय को कारण मानने पर भी वही अभाव-ज्ञान में भी कारण हो सकता है' इस आशय से शंका उपस्थित करता है।

ननु भूतले घटा नेत्याद्यभावानुभवस्थले भूतलांशे प्रत्य-श्वत्वमुभयसिद्धमिति तत्र वृत्तिनिर्गमनस्यावश्यकत्वेन भूतला-विच्छिन्नचैतन्यवत्तिनिष्ठघटाभावाविच्छिन्नचैतन्यस्यापि प्रमात्र-भिन्नतया घटाभावस्य प्रत्यक्षतैव सिद्धान्तेऽपि ।

अर्थे—'भूतल पर घट नहीं है' इस अभावानुभव स्थल में भूतल का प्रत्यत्त तो उभयवादिसिद्ध है । अतः वहां पर ( भूतल पर ) वृत्ति का निर्गमन तो अवश्य ही है । अतः भूतलाविष्ठन्न चैतन्य के समान भूतलिष्ठ अभावाविष्ठिन्न चैतन्य भी प्रमाता से अभिन्न होने के कारण सिद्धान्त में घटाभाव में भी प्रत्यत्तता है ही ।

विवरण—वादी कहता है—'भूतले घटो नास्ति' इस अभाव के ज्ञान में आप का हमारा आप का विवाद रहने पर भी भूतल रूप अधिकरण के अंश में प्रत्यन्न तो दोनों को सम्मत है ही। इस पर हमारा यह कहना है कि नुग्हारे कथनानुसार विषय के प्रत्यत्त से तात्पर्य यह है कि घटादि विषय का प्रमातृ चैतन्य के साथ अभेद रहना।

इस रीति से भूतल के प्रत्यत्त में भूतलरूप विषय से अविच्छन चैतन्य का प्रमात चैतन्य के साथ अभेद मानना आवश्यक है। इस प्रकार भृतलाचिन्छन चैतन्य के प्रमाता के साथ अभेद होता है। अर्थात् भूतलिए जो
घटाभाव, उससे अविच्छन्न चैतन्य के साथ भी प्रमाता का अभेद होता है।
इसलिये जीसे भूतल अंश में आप प्रत्यत्तात्मक ज्ञान मानते हैं वैसे ही घटाभाव
ज्ञानांश में भी आपको प्रत्यत्त्वज्ञान ही मानना चाहिये। अर्थात् घटाभाव का
ज्ञान भी प्रत्यत्तात्मक ही है—यह सिद्ध होता है। प्रत्यत्त्वज्ञान का करण तो
प्रत्यत्त ही होता है यह आपने पीछे प्रत्यत्त परिच्छेद में वताया है। तब आप
ही के मतानुसार घटाभावप्रत्यत्त में कारण प्रत्यत्त, (इन्द्रिय ही) क्या सिद्ध
नहीं होता है ? ऐसी स्थित में अभावानुभव में कारण इन्द्रिय को न मानकर
यह छठा अनुपलव्ध प्रमाण ही उसमें कारण कैसे कह रहे हैं ?।

नैयायिकों के इस आचेप का उत्तर ग्रन्थकार दे रहे हैं-

इति चेत् । सत्यम् । अभावप्रतीतेः प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्करण-स्यानुपलव्धेर्मानान्तरत्वात् । न हि फलीभृतज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे तत्करणस्य प्रत्यक्षप्रमाणतानियतत्वमस्ति, दश्चमस्त्वमसीत्यादि-चाक्यजन्यज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽपि तत्करणस्य वाक्यस्य प्रत्यक्ष-प्रमाणभिन्नप्रमाणत्वाभ्युपगमात् ।

अर्थ — आप का कहना सत्य है। अभावप्रतीति प्रत्यत्त होने पर भी उसमें करण अनुपल्लिधसंज्ञक पृथक् प्रमाण ही है (ऐसा हम कहते हैं) क्योंकि फल्भूत (साध्यभूत) ज्ञान के प्रत्यत्त होने से उसका करण (साधन) प्रत्यत्त ही हो-यह नियम नहीं। 'तू दसवां है' इत्यादि वाक्य से उत्पन्न हुए ('मैं दसवां हूं') ज्ञान में प्रत्यत्तत्व होने पर भी उसका (ज्ञान का) कारण जो वाक्य है, वह प्रत्यत्तप्रमाण से भिन्न (शब्द रूप) प्रमाण है — ऐसा हमने माना है।

चिवरण — 'अनुपल्लिधजन्य अभावज्ञान प्रत्यज्ञात्मक होना चाहिये' यह आप का कथन ठीक है। किन्तु अभावज्ञान के प्रत्यज्ञ होने पर भी उसका करण 'प्रत्यज्ञप्रमाण' नहीं हो सकता ( इन्द्रिय नहीं हो सकता)। अपितु अनुपल्लिध ही अभाव की ज्ञापिका है। आप ने जो शंका की है वह 'साध्य-प्रमाप्रत्यज्ञात्मक होने पर उसका साधनभूत प्रमाण भी प्रत्यज्ञ ही होना चाहिए' इस नियम को मानकर की है। परन्तु फल्भूत ज्ञानप्रमा 'यदि प्रत्यज्ञ

हो तो प्रमाण भी प्रत्यत्त ही होना चाहिये-यह नियम नहीं हो सकता। क्योंकि कोई मूर्ख मनुष्य अपने को छोड़कर शेप नौ को गिने और अपना दसवाँ
मित्र नष्ट हुआ—ऐसी कल्पना कर रोने लगे। ऐसी स्थिति में कहीं से दूसरा
आदमी आकर कहे कि 'अरे, तेरा दसवाँ मित्र मरा नहीं किन्तु 'तू ही दसवाँ
है' अपने को गृहीत कर (अपने समेत) गिनकर देखो तय तुम्हें विश्वास
होगा। यहां पर उस आदमी को 'तू दसवाँ है' इस वाक्य से ही 'मैं दसवाँ हूँ'
इस प्रकार दसवे का प्रत्यत्त होता है। इक प्रमा के प्रत्यत्त रहने पर भी उसका
प्रमाणप्रत्यत्त (इन्द्रिय) नहीं किन्तु 'तू दसवाँ है' इस प्रकार उस आदमी
का वाक्य (शब्द) ही है, अर्थात् यह प्रत्यत्त, प्रत्यत्तप्रमाण जन्य नहीं किन्तु
शब्दजन्य है। इस कारण 'प्रमा के प्रत्यत्त रहने पर भी उसका प्रमाण भी
प्रत्यत्त होना चाहिये' इस नियम का भंग हो जाता है। इसीलिये हम कहते
हैं कि अभाव का ज्ञान प्रत्यत्त रहने पर भी उसका प्रमाण (साधन) प्रत्यत्त
(इन्द्रिय) नहीं। अपितु उक्त प्रकार से अनुपल्विध ही अभावप्रत्यत्त में
करण है। अतः अभाव को प्रत्यत्त मानकर भी हमारे मत में दोप नहीं है।

'प्रमा यदि प्रत्यचात्मक ही है तो उसके लिये दो प्रमाण क्यों मानते हो? वादी की इस आशय की शंका का अनुवाद कर उसका निरनास करते हैं—

फलवैजात्यं विना कथं प्रमाणभेद इति चेत् । न । वृत्तिवै-जात्यमात्रेण प्रमाणवैजात्योपपत्तेः । तथा च घटाद्यभावाकार-वृत्तिर्नेन्द्रियजन्या, इन्द्रियस्य विषयेणासन्निकर्षात् । किन्तु घटा-जुपलब्धिरूपमानान्तरजन्या, इति भवत्यनुपलब्धेर्मानान्तरत्वम् ।

अर्थ-'फलों में वैजात्य (भिन्नता) के विना रहे, उनके प्रमाणों में कैसे भेद होगा! यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि चृत्ति में भिन्नता होने से ही प्रमाणों में भेद उपपन्न होता है। इसिलये घटाभावाकारवृत्ति, इन्द्रियजन्य नहीं है, क्योंकि चन्नरादि इन्द्रिय का घटाभावादि विपयों के साथ संनिकर्प नहीं होता, अपितु घट की अनुपलब्धि (ज्ञान का अभाव) प्रमाण से ही वह (अभावाकारवृत्ति-) जन्य है। इसिलये अभावाकारवृत्ति का जनक अनुपलब्धिसंज्ञक पृथक् प्रमाण है।

विवरण—यदि अभावज्ञान प्रत्यज्ञातमक ही है तो एक ही प्रत्यज्ञप्रमा के लिये प्रत्यज्ञ और अनुपल्लिय दो प्रमाणों को क्यों मानना चाहिये। प्रत्यज्ञ प्रमा की अपेज्ञा अनुमित्यात्मक प्रमा भिन्न होने से उन प्रमाओं के साधक प्रत्यज्ञ और अनुमान दो प्रमाण मानने पढते हैं। अर्थात् प्रमाओं में भेद होने पर प्रमाणों में भी भेद होता है। घट प्रत्यज्ञ और उसके अभाव के प्रत्यज्ञ

में प्रत्यत्तरूपता समान होनेघर भी उनके प्राहक प्रमाणों को भिन्न मानना योग्य म प्रत्यच्च प्रता तना प्रत्यच्च प्रमाकरणं प्रत्यच्चम्' यह नियम भी नहीं किया जा सकता। इसिलिये भभाव प्रमामें प्रत्यत्त को ही प्रमाण मानना योग्य है तथा इस पन्नमें लाघव भी है।

इस पर यंथकार उत्तर देते हैं—'प्रमाओं में भेद होने पर ही प्रमाणीं में भेद होता है' यह नियम नहीं। अर्थात् प्रमाओं का भेद, प्रमाणों के भेद में प्रयोजक (कारण) नहीं होता । किन्तु वृत्तियों में भी भेद होने पर प्रमाणों में भेद हो सकता है। इसीलिये 'दशमस्त्वमसि' इस शब्द से प्रमा प्रत्यचारमक ही होती है, तथापि उसका प्रमाण प्रत्यच न होकर शब्द है, इस रीति से प्रमा में भेद न होने पर भी प्रमाणों में भेद हो जाता है—यह अनुभव होने से वृत्ति की भिन्नता ही प्रमाण के भेद में प्रयोजक (कारण) माननी चाहिये। इसिलिये प्रत्यत्तता में भेद न होनेपर भी अभावाकारवृत्ति जनक प्रमाण अनुप-लिव्य है और इतरविषयाकार वृत्तियों में इन्द्रिय ही प्रमाण है। यह हमारा मत है।

'अभावाकार वृत्ति और इतर विषयाकार वृत्ति में वैजाव्य (भिन्नता) किस प्रकार है ? यह प्रश्न हो तो उत्तर इस प्रकार है-इतरविषयाकार-वृत्तियां इदिय जन्य होती हैं, वैसी अभावाकार वृत्ति नहीं होती-यही भिन्नता है। इन्द्रियों का अभाव के साथ संनिकर्प नहीं होता। क्योंकि-इन्द्रियां अधिकरणों के साथ संबद्ध होकर भूतलादि अधिकरणाकार वृत्ति को उरपन्न कर चरितार्थ हो जाती हैं। आपने स्वीकृत किया हुआ विशेषणतादि संनिकर्ष का तो संभव ही नहीं रहता, यह पीछे बता चुके हैं। अतः इन्द्रियों से अभावाकारवृत्ति के उत्पन्न न होने के कारण अभावाकार वृत्ति का जनक अनुपल्डिघ प्रमाण पृथक ही मानना पड़ता है।

घट होता तो दीखता, जब कि वह नहीं दीखता, अतः वह यहां नहीं है' इस रीति से घट की अनुपलविध से ही घटाभाव का ज्ञान होता है, अर्थात् अनुपल्टिध से ही अभावाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। तस्मात् फलभूत ज्ञान में भेद न होनेपर भी वृत्तियों में भेद होने से अभावाकार वृत्ति का जनक अनुपल्टिय प्रमाण पृथक् रूपसे स्वीकार करना ही चाहिये। इसपर वादी की शंका-

नन्वनुपलब्धिरूपमानान्तरपक्षेऽप्यभावव्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे घट-वति घटाभावभ्रमस्यापि प्रत्यक्षत्वापत्तौ तत्राप्यनिर्वचनीयघटाः भावोऽभ्युपगम्येत । न चेष्टापत्तिः, तस्य मायोपादानकत्वेऽभा-

वत्वानुपपत्तेः, मायोपादानकत्वाभावे मायायाः सकलकार्योपादा नत्वानुपपत्तिः ।

अर्थ—अनुपलिष्ध को पृथक् रूप से प्रमाण माननेवाले के पत्त में भी अभाव प्रतीति का प्रत्यन्त होने से घटवद् भूतल पर जो घटाभाव ( यहां घट नहीं है ) का अम होता है, उसमें भी प्रत्यन्तव प्राप्त होता है। तब आपको ऐसे अभाव अम के स्थल में भी अनिर्वचनीय घटाभाव वहां उत्पन्न होता है, यह मानना पड़ेगा। उसे आप इष्ट ( अभिमत ) नहीं कह सकते। क्योंकि वह घटाभाव मायोपादनक है, अर्थात् 'उसका उपादान कारण माया है' ऐसा मानें तो उस अभाव में अभावत्व उपपन्न नहीं होगा। यदि ऐसा कहें कि वह मायोपादानक नहीं है तो 'माया समस्त कार्य का उपादान ( कारण ) है, इस तुम्हारे सिद्धान्त की अनुवपत्ति होती है।

विवरण—वादी कहता है—आपके कहने के अनुसार अनुपल्टिध को अभाव प्रमा का पृथक् प्रमाण हम मान लेते हैं, किन्तु इस पन्न में भी अनेक दोष आते हैं। जैसे—जब कि आपके मत में भी घटाभावज्ञान, प्रत्यनात्मक ही है, तब मान लीजिये किसी व्यक्तिको भूतल पर घट के रहते हुए भी वह नहीं दिखाई दिया तो 'इस भूतलपर घट नहीं है' यह अमात्मक जो घटाभाव ज्ञान होता है उसे प्रत्यन्तात्मक ही कहना होगा, क्योंकि वह घटाभावज्ञान, अनुपल्टिधजन्य ही है। प्रत्यन्त परिच्छेद में आपने यह सिद्ध किया है कि अम का विषय भूत पदार्थ उस समय में अनिर्वचनीय उत्पन्न होता है। वैसे ही इस अम के विषयभूत घटाभाव को भी अनिर्वचनीय पदा हुआ ही कहना होगा।

इस पर यदि कदाचित् आप कहें कि हम भी घटाभाव-श्रम-स्थल में घटाभाव का अनिर्वचनीय उत्पन्न होना ही मानते हैं। अतः आपकी शंका हमारे लिये तो इष्टापत्ति है। परन्तु आप वैसा कह नहीं सकते हैं। क्योंकि हम आप से (सिद्धान्ती से) ऐसा प्रश्न करते हैं कि उस अनिर्वचनीय घटाभाव का कारण (उपादान कारण) माया है या नहीं? माया को आप घटाभाव में कारण नहीं कह सकते, क्योंकि माया तो भावरूप पदार्थ होने के कारण उससे 'घटाभाव' इस अभाव रूप कार्य की उत्पत्ति होना संभव नहीं। भावरूप पदार्थ को अभाव में कारण मानने पर असत्कार्यवाद प्राप्त होता है। इस दोष को दूर करने के लिये यदि माया को घटाभाव में कारण न मानें तो 'माया समस्त कार्य के प्रति उपादान है' इस सिद्धान्त का बाध होता है। ऐसी स्थित में इस अनुपपत्ति का परिहार आप कैसे कर सकते हैं? इस शंका का समाधान प्रन्थकार कर रहे हैं—

इति चेत् । न । घटवति घटाभावश्रमो न तत्कालोत्पन्न-घटाभावविषयकः, किन्तु भृतलरूपादौ विद्यमानो लौकिको घटा-भावो भृतले आरोप्यत इत्यन्यथाल्यातिरेव । आरोप्यसिनिक-र्षस्थले सर्वत्रान्यथाल्यातेरेव व्यवस्थापनात् ।

अर्थ—ऐसा कहें तो वह उचित नहीं होगा क्योंकि 'घटवद् भ्तल पर घटाभाव का जो अम होता है, उसका, उस समय में उत्पन्न हुआ (अनिर्वन्वनीय) घटाभाव विषय नहीं होता, किन्तु भूतल के रूप आदि में स्थित लौकिक (व्यावहारिक) घटाभाव, भूतल पर आरोपित किया जाता है, अतः वह अन्यथाख्याति ही है। क्योंकि जहां पर आरोप्य पदार्थ के साथ इन्द्रियों का संनिकर्ष होता है वहां पर अन्यथाख्याति को मान कर ही हम व्यवस्था करते हैं।

विवरण—यदि हम अनिर्वचनीय घटाभाव का स्वीकार करते तो आपके दिये दोषों का हमारे पत्त में संभव होता। परन्तु भूतल पर घट के रहते हुए भी 'यह भूतल घटाभाववत् है' इस अम में अनिर्वचनीय एवं उस समय पैदा हुए घटाभाव को (अर्थात् प्रातिभासिक सत्तावाला) हम विषय नहीं सानते।

आपने जो पीछे बताया है कि अमस्थल में अम का विषय प्रातिभासिक एवं तत्कालोत्पनन घटाभाव ही रहता है' इसका तात्पर्य क्या होगा ? उत्तर देते हैं कि पहले प्रत्यच्चपिच्छेद में ही हमने 'जहाँ जपापुष्य इन्द्रिय संनिकृष्ट होगा वहां स्फटिक में भासमान रक्तत्व प्रातिभासिक उत्पन्न नहीं होता, अपित पुष्पगत लौहित्या ही स्फटिक में भासता है, यह मानकर ऐसे स्थल में अन्य-थाख्याति मानकर ही व्यवस्था लगानी चाहिये' बताया है। उसी प्रकार प्रकृत में भी अस में भासमान जो घटाभाव, वह प्रातिभासिकसत्ताक उत्पनन नहीं होता अपितु भूतल के रूप में जो घटाभाव है और जिसकी अनुपलिध-प्रमाण से 'इस भूतल के रूप में घट नहीं है' इत्याकारक प्रतीति होती है, उसी घटाभाव का मूनल में आरोप किया जाता है। अतः यह घटाभाव भ्रम अन्यथाख्याति ही है। क्योंकि यहां पर भी आरोप्य (अम का विषय) जो घटाभाव, वह संनिकृष्ट ही है, और जहां आरोप्य पदार्थ हमें प्रत्यत्ततः ज्ञात होता है वहां अन्यथाख्याति मानने का ही हमारा सिद्धान्त है। अतः कोई दोप नहीं है। भूतलरूप धर्मी का भूतलस्व धर्म से ज्ञान न होकर उसका भूतल के रूप में वर्तमान घटाभाव रूप धर्म से 'यह भूतल घटाभाववत है' इत्याकारक ज्ञान होना-यही अन्यथाख्याति है । इसिलये सिद्धान्त में उक्त दोष नहीं आ पाते । क्योंकि अन्यथाख्यातिपच में घटाभाव प्रातिभासिक नहीं होता.

अपितु छौिकक (पारमार्थिक, व्यावहारिक) होता है। क्योंकि जहां आरोप्य-पदार्थ इन्द्रिय से असंनिकृष्ट होता है, वहीं पर प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति का हम स्वीकार करते हैं।

रांका—अन्यथाख्याति में 'अमविषयभूत पदार्थ इन्द्रिय-संनिकृष्ट होना चाहिये' आपने बताया है। परन्तु यहां घटाभाव रूप आरोप्य पदार्थ, इन्द्रिय के साथ संनिकृष्ट कहां है ? क्योंकि 'अभाव के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं होता' यह आपने अभी-अभी बताया है। इसी कारण तो अभावाकार दृत्ति की जनक अनुपल्लिय को प्रमाणक्ष्वेन स्वीकार करना पड़ा है। तब यहां इन्द्रियसंनिकर्ष के न होने पर भी घटाभावअम को आप अन्यथाख्याति कैसे कहते हैं ? अत प्रकृत में आप अन्यथाख्याति के द्वारा व्यवस्था नहीं लगा सकते। पूर्व समाधान की इस अरुचि से ही अब घटाभावअमस्थल में घटाभाव की अनिर्वचनीय उत्पत्ति को मानकर ही परम समाधान बताते हैं।

अस्तु वा प्रतियोगिमति तदभावस्रमस्थले तदभावस्या-निर्वचनीयत्वम्, तथाऽपि तदुपादानं मायैव । न ह्युपादानोपा-देययोरत्यन्तसाजात्यम्, तन्तुपटयोरिप तन्तुत्वपटत्वादिना वैजात्यात् । यत्किश्चित्साजात्यस्य मायाया अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च मिथ्यात्वधर्मस्य विद्यमानत्वात् । अन्यथा व्यावहारिकघटाद्यभावं प्रति कथं मायोपादानिमति कुतो नाशङ्केथाः ? ।

अर्थ-अथवा प्रतियोगिमद् भूतल पर उसके (प्रतियोगी के) अभाव का जो अम होता है, वहां पर उस अभाव को भले ही अनिर्वचनीयत्व रहे (वह अभाव अनिर्वचनीय भले ही हो) तथापि उसका उपादान कारण माया ही है। क्योंकि उपादानकारण और उपादेय (कार्य) का अत्यन्त साजात्य (साहश्य) रहना चाहिये—यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि तन्तु और पट ये कारण कार्यरूप पदार्थ भी तन्तुत्व और पटत्व धर्म से विजातीय ही हैं। पित्कचित् (कुछ अंश में) (कार्य कारण का) साहश्य यदि कहो तो मिथ्यात्व धर्म का साहश्य, माया और अनिर्वचनीयघटाभाव में भी है। यह न माने तो माया को ज्यावहारिक (लोकिक) घटाभाव का उपादानत्व कैसे ? यह शंका तुमने क्यों नहीं की ?

विवरण—सिद्धान्ती कहता है—'अमस्थल में घटाआव इन्द्रियसंनिकृष्ट न होने से अन्यथाख्याति नहीं मानी जा सकेगी' यह तुम्हारा कहना हो तो हम भी यहां प्रतियोगिमत् ( घटादिमत् ) भूतल पर जो घटाभाव भासता है, उसे अन्यथाख्याति नहीं मानते, किन्तु शुक्तिरजत के तुल्य अनिर्वचनीय घटी-भाव ही उस समय उत्पन्न होता है—कहते हैं और आप ने जो विकल्प किया था कि इस घटाभाव का उपादान माया है या नहीं ? उसमें हम प्रथम पंच का ही स्वीकार करते हैं अर्थात् उसका ( अनिर्वचनीय घटाभाव का ) उपादान माया ही है। अन्यथाख्याति के न मानने पर भी हमारे मत में दोष नहीं आता।

'माया को उपादान कारण मानने पर 'माया' संज्ञक भावरूप पदार्थ से 'अनिर्वचनीय घटाभाव' यह अभावरूप कार्य नहीं हो सकता। यह अनुपपत्ति-रूप दोप इस पच में आता है।' यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि कारण, अपने सजातीय (अपने जैसा हो) कार्य को ही पदा करता है, इसिल्ये कार्यकारण के साहरय की अपेचा रखनेवाले आपसे हम (सिद्धान्तो) प्रश्न करते हैं कि कार्य-कारण का अव्यंत साजाव्य (एकजातित्व) होना चाहिये, या यित्कचित् साजाव्य होना चाहिये? प्रथम पच (अव्यन्त साजाव्य) का तो संभव ही नहीं हो सकता। तन्तु और पट ये कारण और कार्यरूप पदार्थ, द्वव्यत्व या पृथ्वीत्व धर्म से तो सजातीय हो सकते हैं। परन्तु तन्तु में तन्तुत्व जाति रहती है, वह पट में नहीं, और पट में पटत्व जाति (धर्म) रहती है, वह तन्तु में नहीं। अतः कार्यकारण के साजाव्य के प्रसिद्ध उदाहरण तन्तुपट में भिन्न धर्म के कारण विजातीयता प्राप्त होती है, इस कारण तन्तु और पट भी विजातीय होने से उनमें भी कार्यकारणभाव नहीं हो सकेगा। दूसरी वात यह भी है कि कार्यकारण अत्यंत सजातीय यदि हों तो उनका कार्यकारणभाव ही नष्ट हो जायगा। तसमात् अत्यंत साजाव्य पच सर्वथा अनुपपनन है।

अव द्वितीय पत्त ( यिंकिचित्साजात्य कुछ अंशों में सादृश्य ) को यदि आप स्वीकृत करें तो वह हमें भी इष्ट है।

तन्तु और पट में जैसे शुभ्रत्वादि सादृश्य होता है वैसे भावरूप 'माया' कारण का 'घटाभाव' इस अभावरूप कार्य से किसी प्रकार का सादृश्य नहीं यनता, तय प्रकृत में आप इनमें कार्यकारणभाव कैसे मानते हैं ? इस प्रश्न पर उत्तर यह है कि अनिर्वचनीय घटाभावरूप कार्य का और मायारूप कारण का 'मिथ्यात्व' यह समान (सजातीय) धर्म है। इसिल्ये 'मिथ्यात्व' धर्म से ही माया और घटाभाव में साजात्य है। अतः वे भावत्व और अभावत्व धर्म से विजातीय होने पर भी मिथ्यात्व धर्म से तो सजातीय हैं ही। इसिल्ये उनमें कार्यकारणभाव वन जाता है। अतः अनिर्वचनीय घटाभाव को मानकर उसका कारण 'माया' ही है।

अपितु छौकिक (पारमार्थिक, ब्यावहारिक) होता है। क्योंकि जहां आरोप्य-पदार्थ इन्द्रिय से असंनिकृष्ट होता है, वहीं पर प्रातिभासिक वस्तु की उत्पत्ति का हम स्वीकार करते हैं।

रांका—अन्यथाख्याति में 'अमिविषयभूत पदार्थ इन्द्रिय-संनिकृष्ट होना चाहिये' आपने बताया है। परन्तु यहां घटाभाव रूप आरोप्य पदार्थ, इन्द्रिय के साथ संनिकृष्ट कहां है ? क्योंकि 'अभाव के साथ इन्द्रिय का संनिकर्ष नहीं होता' यह आपने अभी-अभी बताया है। इसी कारण तो अभावाकार दृत्ति की जनक अनुपल्टिय को प्रमाणत्वेन स्वीकार करना पड़ा है। तब यहां इन्द्रियसंनिकर्ष के न होने पर भी घटाभावश्रम को आप अन्यथाख्याति कैसे कहते हैं ? अत प्रकृत में आप अन्यथाख्याति के द्वारा व्यवस्था नहीं लगा सकते। पूर्व समाधान की इस अरुचि से ही अब घटाभावश्रमस्थल में घटाभाव की अनिर्वचनीय उत्पत्ति को मानकर ही परम समाधान बताते हैं।

अस्तु वा प्रतियोगिमति तदभावभ्रमस्थले तदभावस्था-निर्वचनीयत्वम्, तथाऽपि तदुपादानं मायेव । न द्युपादानोपा-देययोरत्यन्तसाजात्यस्, तन्तुपटयोरिप तन्तुत्वपटत्वादिना वैजात्यात् । यत्किश्चित्साजात्यस्य मायाया अनिर्वचनीयत्वस्य घटाभावस्य च मिथ्यात्वधर्मस्य विद्यमानत्वात् । अन्यथा व्यावहारिकघटाद्यभावं प्रति कथं मायोपादानिमति कुतो नाशङ्केथाः ? ।

अर्थ — अथवा प्रतियोगिमद् भूतल पर उसके ( प्रतियोगी के ) अभाव का जो अम होता है, वहां पर उस अभाव को भले ही अनिर्वचनीयत्व रहे ( वह अभाव अनिर्वचनीय भले ही हो ) तथापि उसका उपादान कारण माया ही है। क्योंकि उपादानकारण और उपादेय ( कार्य ) का अत्यन्त साजात्य ( साहश्य ) रहना चाहिये — यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि तन्तु और पट ये कारण कार्यरूप पदार्थ भी तन्तुत्व और पटत्व धर्म से विज्ञातीय ही हैं। यिंकचित् ( कुछ अंश में ) (कार्य कारण का) साहश्य यदि कहो तो मिथ्यात्व धर्म का साहश्य, माया और अनिर्वचनीयघटाभाव में भी है। यह न माने तो माया को ज्यावहारिक ( लोकिक ) घटाभाव का उपादानत्व कैसे ? यह शंका तुमने क्यों नहीं की ?

विवरण—सिद्धान्ती कहता है—'अमस्थल में घटाभाव इन्द्रियसंनिकृष्ट न होने से अन्यथाख्याति नहीं मानी जा सकेगी' यह तुम्हारा कहना हो तो हम भी यहां प्रतियोगिमत् (घटादिमत्) भूतल पर जो घटाभाव भासता है, उसे अन्यथाख्याति नहीं मानते, किन्तु शुक्तिरजत के तुर्य अनिर्वचनीय घटाभाव ही उस समय उत्पन्न होता है—कहते हैं और आप ने जो विकल्प किया था कि इस घटाभाव का उपादान माया है या नहीं ? उसमें हम प्रथम पच का ही स्वीकार करते हैं अर्थात् उसका (अनिर्वचनीय घटाभाव का ) उपादान माया ही है। अन्यथाख्याति के न मानने पर भी हमारे मत में दोप नहीं आता।

'माया को उपादान कारण मानने पर 'माया' संज्ञक भावरूप पदार्थ से 'अनिर्वचनीय घटाआव' यह अभावरूप कार्य नहीं हो सकता। यह अनुपपत्ति-रूप दोप इस पत्त में आता है।' यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि कारण, अपने सजातीय (अपने जैसा हो) कार्य को ही पेदा करता है, इसिल्ये कार्यकारण के साहश्य की अपेजा रखनेवाले आपसे हम (सिद्धान्तो) प्रश्न करते हैं कि कार्य-कारण का अध्यंत साजाध्य (एकजातिथ्य) होना चाहिये, या यिक्षिचत् साजाध्य होना चाहिये? प्रथम पत्त (अथनत साजाध्य) का तो संभव ही नहीं हो सकता। तन्तु और पट ये कारण और कार्यरूप पदार्थ, द्रव्यस्य या पृथ्वीक्व धर्म से तो सजातीय हो सकते हैं। परन्तु तन्तु में तन्तुक्व जाति रहती है, वह पट में नहीं, और पट में पटक्व जाति (धर्म) रहती है, वह तन्तु में नहीं। अतः कार्यकारण के साजाध्य के प्रसिद्ध उदाहरण तन्तुपट में भिन्न धर्म के कारण विज्ञातीयता प्राप्त होती है, इस कारण तन्तु और पट भी विज्ञातीय होने से उनमें भी कार्यकारणभाव नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह भी है कि कार्यकारण अत्यंत सजातीय यदि हों तो उनका कार्यकारणभाव ही नष्ट हो जायगा। तस्मात् अत्यंत साजाक्ष्य पत्त सर्वथा अनुपपन्न है।

अव द्वितीय पत्त ( यिंकचित्साजात्य कुछ अंशों में साद्दश्य ) को यदि आप स्वीकृत करें तो वह हमें भी इष्ट है।

तन्तु और पट में जेसे शुअत्वादि सादृश्य होता है वैसे भावरूप 'माया' कारण का 'घटाभाव' इस अभावरूप कार्य से किसी प्रकार का सादृश्य नहीं बनता, तब प्रकृत में आप इनमें कार्यकारणभाव कैसे मानते हैं ? इस प्रश्न पर उत्तर यह है कि अनिर्वचनीय घटाभावरूप कार्य का और मायारूप कारण का 'मिथ्यात्व' यह समान (सजातीय) धर्म है। इसिल्ये 'मिथ्यात्व' धर्म से ही माया और घटाभाव में साजात्य है। अतः वे भावत्व और अभावत्व धर्म से विजातीय होने पर भी मिथ्यात्व धर्म से तो सजातीय हैं ही। इसिल्ये उनमें कार्यकारणभाव वन जाता है। अतः अनिर्वचनीय घटाभाव को मानकर उसका कारण 'माया' हो है।

इस पर वादी की शंका और उसका समाधान-

न च विजातीययोरप्युपादानोपादेयभावे ब्रह्मैव जगदुपादानं-स्यादिति वाच्यम् । प्रपञ्चविश्रमाधिष्टानत्वरूपेण तस्येष्टत्वात् । परिणामित्वरूपस्योपादानत्वस्य निरवयवे ब्रह्मण्यनुपपत्तेः । तथा-च प्रपञ्चस्य परिणाम्युपादानं माया, न ब्रह्म इति सिद्धान्त इत्य-रूमतिप्रसङ्गेन ।

अर्थ — विजातीय पदार्थों में भी यदि कार्यकारणभाव को आप स्वीकार करते हैं तो ब्रह्म को ही जगत् का उपादान कारण मान लीजिये 'माया' को मानने की क्या आवश्यकता ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं। क्योंकि प्रपञ्चरूप विभ्रम के अधिष्ठानत्व स्वरूप से ब्रह्म में जगदुपादानत्व हमें इष्ट ही है। (प्रपंच का परिणामि उपादानकारण ब्रह्म नहीं हो सकता) क्योंकि परिणामित्वरूप उपादानकारणत्व की निरवयव ब्रह्म में अनुपपत्ति है। इसलिये प्रपंच का परिणामि उपादानकारण माया है, ब्रह्म नहीं — ऐसा वेदानत सिद्धानत है। अतः इस—अतिप्रसंग को अव समाप्त करते हैं।

विवरण—विजातीय पदार्थों में कार्यकारणभाव के न वन सकने से चेतनब्रह्म, अचेतन जगत् का कारण नहीं होता—यह हम कहते हैं, परन्तु आप यदि विजातीय पदार्थों में भी यिक चित्साजात्य से—उपादानोपदेयभाव (कार्यकारणभाव) मानते हैं तो ब्रह्म को ही समस्त जगत् का उपादान कारण क्यों नहीं मानते ? माया को उपादान मानकर बीच में माया की निरर्थक कर्णना क्यों करते हैं ? यह पूर्वपत्ती का कहना है।

'प्रपञ्च ' इत्यादि प्रन्थ से सिद्धान्ती उत्तर देता है कि यह तो हमें इष्ट है कि 'ब्रह्म प्रपञ्च का उपादान कारण है,' पर वह परिणामि उपादान नहीं है, किन्तु प्रपञ्चश्रमाधिष्ठान रूप विवर्तीपादान है। उपादान तीन प्रकार का होता है—आरंभि, परिणामि, विवर्ति। उनमें से 'तन्तु पट के आरंभोपादान है' ऐसा नैयायिक कहते हैं। दूध जैसे दही का कारण है—ऐसे कारण को परिणामि उपादान, सांख्य मानते हैं। और हम वेदान्तियों के मत में रज्जु जैसे सर्प-अम का अधिष्ठान है अर्थात् अधिष्ठान के रूप में रज्जु सर्पअम का उपादानकारण है—वह विवर्तीपादान कारण है। अतः सिच्चिदानन्द ब्रह्म में उसकी सत्ता से भासमान जगद्रूपी मिथ्या-प्रपंच का ब्रह्म, अधिष्ठान है अर्थात् पिवर्तीपादान है।

अव ब्रह्म के विवर्तीपादान होने पर भी कार्य के लिये आवश्यक परिणामि उपादानस्व ब्रह्म में नहीं संभव हो सकता, क्योंकि परिणाम (पूर्वरूप को छोड़कर दूसरे रूप की प्राप्ति ) सावयव वस्तु का ही हुआ करता है। अवयवों के उपचयापचय से ही ( वृद्धि और हास ) परिणाम होता है। परन्तु ब्रह्म में अवयव नहीं हैं, इसिलिये निरवयव ब्रह्म में अवयव विकृतिरूपी परिणाम संभव नहीं । इस कारण प्रपञ्च के परिणाम्युपादान के रूप में माया का ( भावरूप अज्ञान का ) स्वीकार अवश्य करना पड़ता है। एवं च ब्रह्म, प्रपंच का परिणामि उपादान नहीं, किन्तु माया ही उसका परिणामि उपादान है। तस्मात् हमारे मत में ब्रह्म में परिणाम्युपादान मानने का तथा माया की व्यर्थता आदि कोई दोप प्राप्त नहीं होते।

अभाव-अस कैसे होता है ? इस प्रासंगिक शंका के उठने से कार्य-कारण के सजातीय विज्ञातीय भाव का निरूपण करना पड़ा । अब सुख्य अनुपछिध रूप प्रकृत विषय के प्रतिपादनार्थ प्रन्थकार कहते हैं कि इस अतिप्रसंग की (प्रासंगिक विषय के निरूपणरूपी विषयान्तर की) चर्चा बहुत हुई । अब प्रकृत अनुपछिध प्रमाण का ही निरूपण करें।

इस प्रकार अनुपल्टिध प्रमाण के लक्षण वगैरे बताये। अब इस अनुप-ल्टिध के द्वारा जिसका प्रत्यक्त होता है, उस प्रमेयभूत-अभाव का निरूपण करने के लिये अभाव के भेद बताते हैं।

स चाभावश्रतुर्विधः — प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभा-वोऽन्योन्याभावश्रेति । तत्र मृत्पिण्डादौ कारणे कार्यस्य घटादेरु-त्पत्तेः पूर्वं योऽभावः स प्रागभावः, स च भविष्यतीति प्रती-तिविषयः ।

अर्थ—वह अभाव चार प्रकार का है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ता-भाव और अन्योन्याभाव। इनमें से मृत्पिण्डादि कारणों में घटरूप कार्य का उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव वह प्रागभाव है। वह 'भविष्यति' होगा— इत्याकारक प्रतीति का विषय होता है।

विवरण—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव— इस रीति से अनुपल्टिध प्रमाण के प्रमेयभूत अभाव के चार मेद होते हैं। उनमें से प्रागभाव का स्वरूप इस प्रकार है—प्राक् (कार्य उत्पन्न होने के पूर्व) उस कार्य का जो अभाव रहता है उसे प्रागभाव कहते हैं। जैसे— घटरूप कार्य उत्पन्न होने के पूर्व जो घटाभाव वह घट-प्रागमाव है। प्रागभाव, कार्य के उपादान कारण में रहता है। घटरूप कार्य का अभाव मृत्पिण्डरूप कारण में रहता है। क्योंकि प्रागभाव की प्रतीति 'भविष्यति' यहां कार्य होगा—इस प्रकार से मृत्पिण्ड में ही होती है। उस प्रतीति की उपपत्ति के लिये ही प्रागभाव का स्वीकार करना पड़ता है मृत्पिण्ड के अतिरिक्त तन्तु आदि कारणों में 'यहां घट होगा' ऐसी प्रतीति नहीं होती, इसिलिये घट का प्रागभाव मृत्पिण्ड में ही रहता है—यह मानना होगा। इस प्रकार कार्य उत्पन्न होने से अन्यवहित पूर्वज्ञण तक कार्य का कारण में जो अभाव प्रतीत होता है, वह प्रागभाव है।

अब प्रध्वंसाभाव का निरूपण करते हैं-

तत्रैव घटस्य मुद्गरपातानन्तरं योऽभावः स प्रध्वंसाभावः । ध्वंसस्यापि स्वाधिकरणकपालनाशे नाश एव । न चैवं घटोन्म-ज्ञनापत्तिः, घटध्वंसध्वंसस्यापि घटप्रतियोगिकध्वंसत्वात् । अन्यथा प्रागभावध्वंसात्मकघटस्य विनाशे धागभावोन्मज्जनापत्तिः ।

अर्थ—वहीं पर (मृत्पिण्ड में) घट का मुद्ररपात के अनन्तर जो अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव है। ध्वंस का भी (प्रध्वंसाभाव का भी) अपने अधिकरणभूत कपाल के नाश होने पर नाश होता ही है। इस प्रकार ध्वंस का ध्वंस मानने पर घट का ध्वंस नष्ट होने के कारण पुनः घट उत्पन्न होने का प्रसंग प्राप्त होगा। परन्तु यह शंका उचित नहीं है, क्यों कि घट-ध्वंस का जो ध्वंस (नाश) होता है वह घटप्रतियोगिक ही रहता है अर्थात् उसका प्रतियोगी घट ही होता है। अन्यथा प्रागभावध्वंस रूप जो घट, उसका विनाश होने पर पुनः घट का प्रागभाव उत्पन्न होता है—मानना पढ़ेगा।

विवरण-कार्यनाश के अनन्तर जो उसका अभाव होता है वह प्रध्वंसा-भाव है। प्रागभाव के समान ही प्रध्वंसाभाव का भी अधिकरण, कार्य का उपादानकारण ही होता है। जैसे-उसी-मिट्टी के घट पर एक सुद्गर मारने पर वह फूट जाता है अर्थात् उस मृत्तिका को जो घट का आकार प्राप्त हुआ था वह नष्ट होता है। घटादिकों के इस ध्वंस को ही प्रध्वंसाभाव कहते हैं। उसका आधार घट के उपादान कारण कपाल ही हैं। क्योंकि कपाल की ओर देखकर ही 'यह घट नष्ट हुआ' यह प्रतीति होती है। इसलिये इस प्रध्वंसाभाव का अधिकरण भी घट का उपादान कारण मृत्तिका ही है। 'घटो ध्वस्तः' ही प्रध्वंसाभाव की प्रतीति होती है। 'सादिरनन्तः प्रध्वंसः'— सादि ( उत्पत्तिमान् ) होता हुआ जो अनन्त ( नाशरहित ) अभाव-वह प्रव्वंसाभाव, ऐसा नैयायिकों का मत है अर्थात् वे कहते हैं कि प्रध्वंसाभाव का कभी नाश नहीं होता इसका निरसन 'ध्वंसस्यापि०' प्रन्थ से किया जा रहा है। प्रध्वंसाभाव को विनाशरहित नहीं मान सकते। क्योंकि यह मानने पर प्रध्वंसाभाव एवं ब्रह्म ऐसे दो पदार्थ अविनाशी सिद्ध होंगे उससे द्वैतापित होगी। इसलिये प्रध्वंसाभाव का जिस-मृत्तिकादि अधिकरण में 'ध्वस्तः' इत्याकारक प्रत्यय (बोध) होता है, उस मृत्तिकादि उपादान कारण का नाश होने पर उसमें स्थित घटध्वंस का भी ध्वंस (नाश) मानना होगा। वयांकि ध्वंस के अधिकरण (आधार) का ही नाश होने पर पर निराधार ध्वंस की स्थिति संमव नहीं। एवं कपालों के भी नाश होने पर वहां 'घटो ध्वस्तः' की प्रतीति भी नहीं होती। इस कारण ध्वंस के आधारभूत कपालों के नाश होने पर उस पर स्थित प्रध्वंस का भी ध्वंस मानना युक्त है।

दांका—ध्वंस का भी ध्वंस मानने पर पुनः घटोत्पत्ति का प्रसंग आवेगा। वयांकि घटनाश (घटाभाव) का ध्वंस (अभाव) अर्थात् घटाभाव का अभाव घटस्वरूप ही होगा। जैसे—तेज के अभाव (तम) का अभाव अर्थात् तेज ही है, इसी तरह घटध्वंस या तब तक घट का अभाव था, परन्तु वह ध्वंस, कारण के नाश से नष्ट होता है, ऐसा कहने पर वही घट पुनः उत्पन्न होता है, यही कहना होगा।

समाधान-यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि घट ध्वंस का जो ध्वंस होता है उसका प्रतियोगी घटध्वंस नहीं होता, किन्तु घट ही होता है। अर्थात् घटा-भावरूप ध्वंस का जैसे घट प्रतियोगी होता है वैसे ही घटध्वंस के ध्वंस (अभाव) का भी वह प्रतियोगी होता है। इस कारण दूसरा अभाव, प्रथम अभाव के प्रतियोगी स्वरूप होता है-इस नियम के होने पर भी प्रकृत में अनुभवानुसार घटध्वंस के ध्वंस का प्रतियोगी घट को ही मानने पर यह आपत्ति नहीं आती। क्योंकि हम आप से यह पूछते हैं कि कार्य तो प्रागभावध्वंसरूप होता है। अर्थात् घटप्रागभाव ध्वंस ही घट है, यह आप मानते ही हैं। तब घट-प्रागमावध्वंसरूप घट पदार्थ का ध्वंस होने पर पुनः घट का प्रागमाव उत्पन्न होता है-ऐसा क्यों नहीं मानते ? और ऐसा मानने पर घट के नष्ट होते ही इन कपालों का घट होगा' ऐसी प्रागभाव की प्रतीति होनी चाहिये, परन्तु अनुभव तो ऐसा होता नहीं। इसिलयं मूलध्वंस का जो प्रतियोगी होता है वही उस ध्वंस के ध्वंस का भी प्रतियोगी होता है-यह अनुभवानुसार मानना ही चाहिये। अर्थात् घट का मुद्गरपात के अनन्तर कपाल रूप ध्वंस होता है और उसका भी कपालनाश के अनन्तर जो ध्वंस होता है, वह घट का ही चूर्णरूप से ध्वंस है, इसी कारण घटध्वंस ध्वंसस्थल में भी 'घटो विनष्टः' घट नष्ट हुआ-यही प्रतीति होती है। इसी प्रकार प्रागमाव के ध्वंस रूप घट का जो नाश होता है, उसका भी प्रतियोगी प्रागभाव ही समझना चाहिये। इस कारण प्रागभाव की उत्पत्ति का प्रसंग भी नहीं आता। ध्वंस का ध्वंस मानने पर भी एक दूसरी आपत्ति आती है — इस प्रकार वादी की शंका और उसका समाधान अग्रिम प्रनथ से कहते हैं-

न चैवमपि यत्र ध्वंसाधिकरणं नित्यं तत्र कथं ध्वंसनाश

इति वाच्यम् । तादृशाधिकरणं यदि चैतन्यव्यतिरिक्तं तदा तस्य नित्यत्वमसिद्धम् , ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य ब्रह्मज्ञाननिवर्यताया वक्ष्यमाणत्वात् । यदि च ध्वंसाधिकरणं चैतन्यं तदाऽसिद्धिः, आरोपितप्रतियोगिकध्वंसस्याधिष्ठाने प्रतीयमानस्याधिष्ठानमात्र-त्वात् । तदुक्तम्—

अधिष्ठानावशेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः, इति । एवं शुक्तिरूष्यविनाशोऽपीदमवच्छिन्नं चैतन्यमेव ।

अर्थ — ऐसा मानने पर भी जहां ध्वंस का अधिकरण नित्य होता है वहां उस ध्वंस का नाश कैसे होता है ? परन्तु यह शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि वैसा अधिकरण चैतन्य के व्यतिरिक्त (भिन्न) यदि हो तो उसमें नित्यत्व असिद्ध है। क्योंकि ब्रह्म से भिन्न समस्त जगत् में ब्रह्मज्ञान निवर्यत्व (ब्रह्मज्ञान से निवृत्त होने की योग्यता) है, ऐसा आगे वतावेंगे। और वह ध्वंसाधिकरण यदि चैतन्य ही हो तो (उस ध्वंस में नित्यत्व की) असिद्धि है। क्योंकि जिसका (ध्वंस का) प्रतियोगी आरोपित (मिथ्या) होता है, ऐसे अधिष्ठान में प्रतीयमान ध्वंस, अधिष्ठानस्वरूप रहता है। इसीलिए अभियुक्तों का वचन है कि 'कित्पत वस्तु का नाश, अधिष्ठानावशेष (जिसमें केवल अधिष्ठान अविश्वष्ट रहता है) रहता है'। इस प्रकार श्रुक्तिरूप्य का विनाश भी 'इदम्' वृत्ति से अविच्छन चैतन्य ही है।

विवरण—ध्वंस का (प्रध्वंसाभाव का ) जो अधिकरण कपाल के समान अनित्य होता है, उस अधिकरण का (कपाल का ) ध्वंस होने पर तिनष्ठ घटध्वंस का भी ध्वंस होता है। इस कारण घटादि पदार्थों का ध्वंस नित्य न होकर विनाशी होता है। इसलिये उस ध्वंस में नित्यत्व के प्राप्त न होने पर भी जिस ध्वंस का अधिकरण नित्य रहता है उसका ध्वंस = नाश नहीं होता। क्योंकि नित्य-अधिकरणस्थित ध्वंस का नाश कैसे हो सकेगा?

उदाहरण—आकाश निश्य है, उस आकाश में होने वाला जो-अकाशकार्य-भूत शब्द का ध्वंस, उसका नाश कैसे संभव होगा ? क्योंकि उसके अधिकरण भूत आकाश का कभी नाश ही नहीं होता । और प्रतियोगी के उपादानकारण का नाश होने पर उस ध्वंस का भी नाश आप बताते हैं । तो जब कि आकाश का नाश हो नहीं होता तो उस ध्वंस का भी नाश कैसे होगा ? इसल्यि ऐसे शब्दादिकों के ध्वंस में अविनाशिस्व ही आपको मानना चाहिए । तब ध्वंस और ब्रह्म दोनों निस्य पदार्थ सिद्ध होने से द्वैतापत्ति होती है । एवं ब्रह्म में समस्त जगत् का लय (नाश) भी आप मानते हैं, तब अधिष्ठानभूत झहानित्य होने से तिन्नष्ठ जगत् का ध्वंस भी नित्य ही होगा, जिससे प्रल्यावस्था
में ब्रह्म और जगत् का ध्वंस दो पदार्ध मानने होंगे। उस कारण 'एक मेवाद्वितीय'
ब्रह्म के अद्वेत का बाध होता है इस आशय से वादी ने 'यत्र०' इत्यादि वाक्य
से शंका कर कोटि की है। इस पर धर्मराजाध्वरीन्द्र कहते हैं—'जिस ध्वंस का
अधिकरण नित्य होता है, तिन्नष्ठ ध्वंस का नाश कैसे होगा' यह आप जिस
अधिकरण को उद्देश कर कहते हैं वह ध्वंस का नित्य अधिष्ठान, चैतन्य से
भिन्न विवित्त है या चैतन्य रूप ब्रह्म ही जगत् के ध्वंस का आधार होने से
'जगत् के ध्वंस में नित्यत्व प्राप्त होगा' यह विवित्तित है! इसमें प्रथम पन्न तो
बन नहीं सकता। क्योंकि एक चैतन्यस्वरूप ब्रह्म को छोड़ संसार के किसी भी
पदार्थ में अविनाशित्व नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में किएत जगत् की, ब्रह्मज्ञान
से निवृत्ति (वाध, नाश) होती है—यह हम विषय परिच्छेद में बतावेंगे।
इस कारण आकाशनिष्ठ शब्दध्वंस में या 'अन्तरिन्न घट का ध्वंस हुआ' इस
रीति से आकाश में प्रतीयमान घटध्वंस में नित्यत्व प्राप्त होने की आपत्ति
हमारे पन्न में नहीं हो पाती।

अब द्वितीय पन्न ( चैतन्य ही ध्वंस का अधिकरण है ) का स्वीकार करें तो 'जगत् के ध्वंस में नित्यत्वापत्ति होगी' यह कथन नहीं वन सकेगा। क्योंकि जिस ध्वंस का प्रतियोगी आरोपित ( मिथ्या ) होता है, ऐसा ध्वंस, जो कि अधिष्ठानरूप से भासित होता है, वह अधिष्ठानरूप ही होता है। उदाहरणार्थ-शक्ति में 'यह रजत है' यह मिथ्या रजत का ज्ञान होता है। परन्तु वह ज्ञान, उस पदार्थ को भलीभांति देखने पर बाधित हो जाता है और 'यह रजत नहीं है' इस प्रकार उसके विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात् इस ज्ञान में पूर्वभासित रजत नष्ट हुआ-यह अनुभव होता है। यहां रजतध्वंस का प्रतियोगी जो रजत, वह मिथ्या होने से उसका नाश, अर्थात् उस रजत का अधिष्ठान 'इदम्' इस आकार से अवच्छिन्न हुआ चैतन्य ही है। इसी प्रकार जगत् मिथ्या है और ब्रह्म उस जगदाकार अस का अधिष्ठान है। उस ब्रह्म में जगत का जो ध्वंस होता है, वह अधिष्ठानरूप (ब्रह्मरूप) होता है, पृथक् नहीं। क्योंकि चैतन्यात्मक ब्रह्म में चैतन्यात्मकता का अभाव भासित होना ही प्रपञ्चभान है। प्रपंचध्वंस के समय उस चैतन्यात्मकता के अभाव का अभाव होता है, इसी कारण चैतन्यात्मकता भासती है। अत एव सुरेश्वराचार्य ने कहा है कि 'किएतवस्तु का नाश अधिष्ठानरूप होता है'। इस कारण चैतन्य में होनेवाले ध्वंस में भी नित्यत्व प्राप्त नहीं होता । इसी तरह रज्ज पर भासमान सर्प का ध्वंस, रज्जु से अविच्छिन्न चैतन्य ही समझना चाहिये। तस्मात हमारे पच में द्वैतापत्ति या उक्त दोष नहीं हो पाता।

अब क्रमशःप्राप्त अत्यन्ताभाव का निरूपण करते हैं-

यत्राधिकरणे यस्य कालत्रयेऽप्यभावः सोऽत्यन्ताभावः, यथा वायौ रूपात्यन्ताभावः । सोऽपि घटादिवद् ध्वंसप्रति-योग्येव ।

अर्थ—जिस अधिकरण में जिसका कालत्रय में भी (तीनों काल में) अभाव रहता है, उसे (अभाव को) अध्यन्ताभाव कहते हैं। जैसे-वायु में रूप का अध्यन्ताभाव है, वह भी घटादि के समान ध्वंस का प्रतियोगी ही होता है।

विवरण — जहां पर जिस वस्तु की तीनों काल में प्रतीति न होती हो, वहां उस वस्तु का अत्यन्ताभाव समझना चाहिये। यहां के 'सोऽत्यन्ताभावः' से पूर्व 'तन्न' पद का अध्याहार करना चाहिये, और 'सः' पद का 'तदीय' = उसका—अर्थ समझना चाहिये। तीनों काल में वर्तमान जो अभाव, उसे अत्यन्ताभाव कहते हैं।

मैयायिक अध्यन्ताभाव के उदाहरण में 'इह भूतले घटो नास्ति' = इस भूतल पर घट नहीं है; देते हैं, पर वह सर्वसम्मत न होने से निर्विवाद उदा-हरण प्रन्थकार ने बताया है। वायु में रूप किसी काल में भी नहीं होता, इसलिये वायु में जो रूप का अभाव वह अध्यन्ताभाव है। 'यहां अगुक नहीं' इस आकार में ही अध्यन्ताभाव की प्रतीति होती है। तार्किक अध्यन्ताभाव को नित्य मानते हैं, उसका निरसन करने के लिये ग्रंथकार कहते हैं—घटादि पदार्थ जैसे ध्वंस के प्रतियोगी होते हैं (उनका ध्वंस होता है), वैसे ही अध्यन्ताभाव भी ध्वंसप्रतियोगी ही है। उसका भी प्रलयकाल में ध्वंस (नाश) होता ही है। इस कारण ध्वंसाप्रतियोगिध्वरूप नित्यत्व अध्यन्ताभाव में नहीं होता। कुछ पुस्तकों में 'घटादिवत' के स्थान में 'वियदादिवत' पाठ है, वह उचित है। क्योंकि जिस प्रकार 'वियदादिक' (आकाशादिक) पदार्थ यावत् प्रपंचभावी हैं, किन्तु प्रलयकाल में नष्ट होते हैं, उसी प्रकार यह अध्यन्ताभाव भी जब तक जगत् है तब तक ही रहता है, और प्रलयावस्था में समस्त पदार्थों का ध्वंस होने पर उन पर अवलंवित होकर रहनेवाले अध्यन्ताभाव भाव का नाश होता ही है। प्रलयकाल में ब्रह्मातिरिक्त सत्ता ही नहीं होती।

अन्योऽन्याभाव का स्वरूप बताते हैं-

इदिषदं नेति प्रतीतिविषयोऽन्योन्याभावः । अयमेव विभागो भेदः पृथक्तवं चेति व्यवहियते । भेदातिरिक्तविभागादौ प्रमा-णाभावात् । अयं चान्योन्याभावोऽधिकरणस्य सादित्वे सादिः, यथा घटे परभेदः । अधिकरणस्यानादित्वेऽनादिरेव, यथा जीवे ब्रह्मभेदः, ब्रह्मणि वा जीवभेदः । द्विविधोऽपि भेदो ध्वंसप्रति-योग्येव, अविद्याया निष्ट्रचौ तत्परतन्त्राणां निष्ट्रस्यष्ट्यम्भावात् ।

अर्थ—'यह, यह नहीं' ऐसी प्रतीति का विषय जो अभाव, वह अन्योन्या-भाव है। विभाग, भेद, पृथवत्व शब्दों से इसी का व्यवहार होता है। क्योंकि विभागादिकों को भेद से (अन्योऽन्याभाव से) पृथक् मानने में कोई प्रमाण नहीं है। यह अन्योन्याभाव, (उसका) अधिकरण यदि सादि (उत्पत्तिमत्) हो तो सादि (उत्पत्तिमान्) होता है। जैसे-घट में पट का भेद। परन्तु अधिकरण यदि अनादि हो तो वह भी अनादि ही होता है। जैसे-जीव में ब्रह्म का भेद, या ब्रह्म में जीव का भेद। यह दोनों प्रकार का भेद ध्वंस का प्रतियोगी (विनाशी) होता है। क्योंकि मूळ अविद्या की निवृत्ति होने पर उसके अधीन रहनेवाले भेदों की निवृत्ति होना अवश्यंभावी है।

विवरण—'यह घट पट नहीं है' इस रीति से घट में वर्तमान जो पट-रूपता का अभाव वह अन्योन्याभाव है। यह ध्यान में रख कर ही 'तादारम्य-संवन्धाविच्छन्न प्रतियोगिताक' जो अभाव, उसे अन्योन्याभाव, कहते हैं, यह अन्योन्याभाव का छत्तण किया गया है। अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता, घटादि अनेक प्रतियोगियों के संयोग, समवाय आदि अनेक संबंधों से अविच्छन्न होती है। किन्तु अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता केवल तादात्म्य संबंधसे ही अविच्छन्न रहती है। क्योंकि 'घट, पट नहीं है' इस स्थल में यह घट स्वरूपतः पट नहीं है, अर्थात् पट-भेद का प्रतियोगी जो पट, उसका स्वयं से (पट से) जैसा तादात्म्य (तद्र्पक्ष) है, वैसा घट से नहीं—यही ज्ञान होता है। इस कारण तादात्म्य संबंध से अविच्छन्न प्रतियोगितावाला अन्योन्याभाव माना गया है।

अन्योन्याभाव, भेद, विभाग, पृथवत्व—ये सब पर्यायवाची शब्द हैं।
नैयायिकों का कहना है कि विभाग और पृथवत्व गुण हैं, और अन्योन्याभाव
से भिन्न हैं। परन्तु यह उचित नहीं है। क्योंकि वैसा मानने में कोई
प्रमाण नहीं है। यहां ग्रंथकार का आशय यह है कि—'घट, पट से विभक्त
है' और 'घट, पट से पृथक् है ये दोनों प्रतीतियां क्रमशः विभाग और पृथक्व की हैं—ऐसा तार्किक कहते हैं। किन्तु वास्तव में इन दोनों ज्ञानों में कोई
वैलच्च नहीं है। अतः वे दोनों वाक्य एक ही प्रतीति की वोधक हैं।
जैसे—हस्त और कर—एक ही प्रतीति के पैदा करने वाले शब्दों में भेद होने
पर भी उनका अर्थ एक ही रहता है वैसे ही विभाग और पृथक्व शब्दों के

अर्थ में भी एकता समझनी चाहिये। इसिलये विभाग और पृथक्त को परस्पर भिन्न एवं गुण नहीं कह सकते।

इसी प्रकार पृथवत्व को भेद से (अन्योन्याभाव से) भिन्न मानने में कोई प्रमाण नहीं है। 'घट, पट से पृथक् है' यह पृथवत्व की प्रतीति और 'यह घट, पट नहीं है' यह अन्योन्याभाव की प्रतीति—हन दोनों में केवल शब्दों की ही विलक्षणता है, उनके अर्थों में कुछ भी भेद नहीं है।

र्शका-ऐसा मानने पर 'इदमस्मात् पृथक्' प्रयोग के समान 'इदंिमदं न' प्रतीति के स्थान में 'इदमस्मात् न' प्रयोग भी होने लगेगा।

उत्तर—यह शंका उचित नहीं है, क्योंकि 'अन्यारादितरतें ०' (पाणि ० सू० २।३।२९) सूत्र के द्वारा 'अन्य' पद से अन्यार्थक 'पृथक्' इत्यादि पदों का भी अहण किया होने से 'पृथक्' शब्द के योग में जैसे पंचमी का विधान किया गया है वैसे 'न' अब्यय के योग में पंचमी का विधान नहीं किया गया। इस कारण 'न' निपात के योग में 'अस्मात् न' ऐसा पंचमी का प्रसंग नहीं आता। अन्य, पृथक्, विभक्त, भिन्न आदि शब्दों में ही भेद है। वस्तुतः ये शब्द अन्योन्याभाव के ही वोधक हैं।

कुछ अन्योन्याभाव सादि (उत्पत्तिमान्) होते हैं और कुछ अनादि (उत्पत्तिरहित) होते हैं। जिस अन्योन्याभाव का अधिकरण उत्पत्तिशील होता है, वह अन्योन्याभाव उस अधिकरण की उत्पत्ति के साथ ही उत्पन्न होता है। उदाहरण—पट भेद का (पटान्योन्याभाव का) अधिकरण घट, सादि (उत्पत्तिशील है, इसलिये घट उत्पन्न होते ही पट भेद भी उत्पन्न होता है। इस कारण यह भेद सादि है।

इसके विपरीत जिस अन्योन्याभाव का अधिकरण अनादि होता है वह अन्योन्याभाव भी अनादि (उत्पत्तिरहित) होता है। जैसे—जीव, ब्रह्म इत्यादि पदार्थ अनादि होते हैं। क्योंकि—

> 'जीव ईशो विशुद्धा चित् तथा जीवेशयोर्भिदा। अविद्या तचितोर्योगः पडस्माकमनादयः॥'

( जीव, ईश्वर, शुद्धचैतन्य, जीवेश्वर-भेद, अविद्या = माया और उसका— चैतन्य के साथ संबन्ध—ये छः पदार्थ वेदान्त मत में अनादि माने गये हैं ) यह वेदान्त सिद्धान्त है।

इस कारण जीव में 'जीव, ब्रह्म नहीं है' इस प्रकार से प्रतीयमान ब्रह्म-भेद या ब्रह्म में भासमान 'ब्रह्म, जीवो न'—ब्रह्म, जीव नहीं हैं—यह जीवभेद, ये अनादि अन्योन्याभाव हैं। तथापि सादि और अनादि दोनों प्रकार के अन्योन्याभाव नित्य नहीं हैं, अपितु आकाशादि के समान विनाशी (ध्वंस के प्रतियोगी ही ) हैं । क्योंिक समस्त जगत् की मूलकारणभूत अविद्या की विद्या से निवृत्ति होने पर उसके कार्यभूत (उसके अधीन रहने पाले) समस्त भेदों की निवृत्ति होनी ही चाहिये। इस कारण 'नेह नानास्ति किंचन' और 'अहं ब्रह्मास्मि' जानने वाले विद्वान् की दृष्टि से—घट-पट-भेद या 'जीवेश्वर भेद' यह द्विविध भेद भी नहीं है। तस्मात् जीवेश्वर भेद के अनादि होने पर भी—आविद्यक होने से उसका नाश हो ही जाता है। इसलिये पहले जो जीवेश्वर भेद बताया था वह संसार दशा में ही समझना चाहिये।

अन्योन्याभाव के और भेदों को भी वताते हैं।

पुनरिष भेदो द्विविधः—सोपाधिको निरुपाधिकश्चेति । तत्रोपाधिसत्ताव्याप्यसत्ताकत्वं सोपाधिकत्वं, तच्छून्यत्वं निरुपा-धिकत्वम् । तत्राद्यो यथा—एकस्यैवाकाशस्य घटाद्युपाधिभेदेन भेदः । यथा वा एकस्यैव सूर्यस्य जलभाजनभेदेन भेदः । तथा च एकस्यैव ब्रह्मणोऽन्तःकरणभेदाद्भेदः । निरुपाधिकभेदा यथा घटे पटभेदः ।

अर्थ—फिर भी भेद (अन्योन्याभाव) दो प्रकार का है। सोपाधिक और निरुपाधिक (उसके भेद हैं)। उन दोनों में से जिसकी सत्ता, उपाधि की सत्ता से व्याप्य होती है वह सोपाधिक भेद है। और वैसी सत्ता से रहित जो भेद वह निरुपाधिक भेद है। उनमें से प्रथम भेद का उदाहरण इस प्रकार है—एक ही आकाश का घटादि उपाधियों के भेद से जो (घटाकाश, मठाकाश नहीं है) भेद होता है वह, या एक ही सूर्य का पात्रों (कलशों) के भेद से जो भेद होता है वह सोपाधिक भेद है। इसी प्रकार एक ही ब्रह्म का अन्तःकरण भेद से जो भेद होता है वह सी सोपाधिक भेद ही होता है। निरुपाधिक भेद का उदाहरण इस प्रकार है—घट में पट का भेद निरुपाधिक होता है।

विवरण—अन्योन्याभाव के सादि एवं अनादि जैसे भेद होते हैं वैसे ही सोपाधिक एवं निरुपाधिक दो प्रकार और भी हैं, जिसकी सत्ता उपाधिकी सत्ता से व्याप्य हो वह सोपाधिक भेद है अर्थात् जब तक उपाधि रहे तब तक जिसकी सत्ता हो—ऐसे अन्योन्याभाव को सोपाधिक कहते हैं। जैसे— आकाश एक ही हैं, उसमें वस्तुतः भेद नहीं है। तथापि उस 'आकाश का घटादि उपाधि के कारण भेद हो जाता है। जब तक घट, मठादि उपाधियां हैं तब तक 'जो घटाकाश है वह मठाकाश नहीं, जो मठाकाश है वह करकाकाश ( कमण्डलु से अविच्छन्न आकाश ) नहीं इस रीति

से आकाश के भेद की प्रतीति होती है। परन्तु वास्तव में उपाधियों का विवेक कर यदि विचार किया जाय तो आकाश सर्वत्र एक ही है। घटाकाशादि ज्यवहार केवल घटादि उपाधियों के भेद से होते हैं और घटादिउपाधियों के अधीन रहते हैं। अथवा सूर्य एक रहते हुए भी भिन्न-मिन्न जल-भाजनों में ( जल के पात्रों में या वापी, कूप, तडागादि में ) उसका प्रतिबिग्व गिरने पर आकाशस्य सूर्य, तडागस्य सूर्य, आदि भेद होते हैं वे भी सब सोपाधिक ही है। ये भेद उपाधिभेद के कारण ही होते हैं। जब तक उपाधि की सत्ता होगी तभी तक इनकी सत्ता रहेगी। किन्त वास्तवः में एक आकाशस्य सूर्य ही सत्य है। इस रीति से जहां पर आकाशादिकीं के भेद की सत्ता है वहां घटादि उपाधियों की सत्ता है। घटादि उपाधियों के न रहने पर आकाश सूर्य आदि का भेद व्यवहार नहीं होता। इस कारण भेद और उपाधियों की सत्ता में व्याप्य-व्यापक-भाव रहता है। अर्थात भेट-सत्ता-व्याप्य और उपाधि-सत्ता उसको व्यापक होती है। सोपाधिक भेद का वेदान्तोपयोगी उदाहरण इस प्रकार—वास्तव में ब्रह्म, अखण्डेकरस एक होते हए भी भिन्न-भिन्न अन्तःकरणरूप उपाधियों के कारण बहा में नाना जीव रूपसे भेद व्यवहार होता है। घटाकाश के समान अन्तःकरण से अविच्छन हुए अथवा पात्रस्थ सूर्य-के समान भिन्न भिन्न अन्तः करणीं में प्रतिविवित हुए चैतन्य को ही देवदत्त, यज्ञदत्त आदि संज्ञाएँ प्राप्त होती हैं। किन्तु ये प्रयोग उपाधिसत्ता के अधीन होते हैं। ज्ञान के द्वारा इस अविद्या के निवृत्त होते ही ( उपाधि का त्याग करते ही ) शुद्ध चैतन्य-रूप ब्रह्म एकमेदाद्वितीय ही शेष रहता है।

जिस भेद में उपाधिसत्ता की अपेता नहीं होती उसे निरुपाधिक भेद कहते हैं। जैसे घट, पट से स्वाभाविक ही भिन्न है। उनका भेद, उपाधि के अधीन नहीं है। इस कारण घट में विद्यमान पटभेद या पट में विद्यमान घट-मठादिकों का भेद, निरुपाधिक (उपाधिरहित) भेद हैं। इनका 'घटः पटो न' इस रीति से अनुभव होता है।

इस पर वादी की शंका और उसका समाधान—

न च ब्रह्मण्यपि प्रपञ्चभेदाभ्युपगमेऽद्वैतिविरोधः । तास्विक-भेदादेरनभ्युपगमेन वियदादिवदद्वैताव्याघातकत्वात् । प्रपञ्चस्या-द्वेते ब्रह्मणि कल्पितत्वाङ्गीकारात् । तदुक्तं सुरेश्वराचार्यैः—

अक्षमा भवतः केयं साधकत्वप्रकल्पने। किन्न पद्यसि संसारं तत्रैवाज्ञानकल्पितम्॥

अर्थ—ब्रह्म में प्रपञ्च भेद का (संसारभेद का) यदि स्वीकार तो अद्वेत के साथ विरोध होगा। यह शंका करना उचित नहीं है। क्यों कि हमने तात्त्विक (पारमार्थिक) भेदादि पदार्थों का स्वीकार नहीं किया ही कि सो आकाशादिकों के समान (वह भेद) अद्वेत का व्याधातक (विनाशक) कहीं होता। क्यों कि अद्वेत ब्रह्म में प्रपञ्च किएत है, यह हमारा सिद्धानत इसीलिये सुरेश्वराचार्य ने कहा है कि (ब्रह्म के) साधकत्व की कल्पना के विवय में (जगदुरपादकत्व की कल्पना करने में ) तुम्हारी यह अन्नमा (असहिष्णुता) क्यों ? क्या तुम उस ब्रह्म में ही अज्ञानकिएत संसार को नहीं देखते हो।

विवरण—उक्त प्रकार से चैतन्यरूप जीव और ब्रह्म का जो भेद है, ब्रह्म अन्तःकरण और माया की उपाधि के कारण होते रहने से सोपाधिक है, और उस उपाधि की ब्रह्मज्ञान के द्वारा निवृत्ति होते ही उस भेद की भी निवृत्ति होगी। किन्तु जड प्रपञ्च और चेतन ब्रह्म का जो भेद है उसमें किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। इस कारण वह जड-चेतन भेद निरुपाधिक है, यहीं कहना चाहिये। और इस भेद के मानने पर प्रपञ्चभेद और ब्रह्म दो वस्तुओं की सिद्धि होने से द्वैतापत्ति हो जाती है अर्थात् तुम्हारे अद्वैत सिद्धान्त से विरोध होता है।

समाधान—बहा में प्रपंच का (संसाररूप समस्त जगत् का) भेद मानने पर भी हमारे मत में द्वैतापित नहीं होती है। क्योंकि बहा में समस्त जगत् जैसे किएत है, वैसे ही उस प्रपंच का भेद भी तास्विक न होकर किएत (आरोपित) ही है। इस कारण आकाशादिकों के तुल्य ही यह भेद भी प्रलय तक ही रहनेवाला है। प्रलय की अवस्था में या ज्ञान से संसार-मिध्यात्व का अनुभव होनेपर बहा, एकमेवाद्वितीय ही रहता है। वैसे ही इस प्रपंच के किएत होने के कारण ही रज्ज, या शुक्ति के समान अधिष्ठान भूत बहा के अद्वैत में कोई बाध नहीं हो पाता। क्योंकि जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, संहार रूप तीनों अवस्थाओं में अधिष्ठान ब्रह्म, रज्जु आदि के समान निर्विकार ही रहता है। इस कारण ऐसे हजारों किएत पदार्थों के अंगीकार से ब्रह्म के अद्वैत में कोई व्याघात (बाध) नहीं होता, क्योंकि किएत प्रपंच का भेद कभी तात्विक हो ही नहीं सकता।

अद्वेत बहा में प्रपञ्च के किएत होने में वार्तिककार सुरेश्वराचार्य की संमित बताते हैं—'ब्रह्म, जगत् का साधक (उत्पादक) है' ऐसी कल्पना करने में ही तुम्हें इतनी असूया क्यों होती है ? यह तुम्हारी असिहिष्णुता उचित नहीं है। क्योंकि ब्रह्म में ही यह प्रपञ्च, अज्ञान से किएत है, क्या यह तुम्हें प्रत्यच्च दीखतां नहीं है ? और तुम्हें 'मिथ्याज्ञान से ही प्रपञ्च किएत है' यह समझता है तो उस अम के अधिष्ठानभूत ब्रह्म को कारण मानने में ही तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है ? अर्थात् 'अज्ञानकित्पत संसार का अधिष्ठानभूत ब्रह्म कारण है' यह अवश्य स्वीकार करना ही होगा। सारांश यह है कि सुरेश्वराचार्य के इस वचन से भी संसार का अज्ञानकित्पतत्व सिद्ध होता है अतः आकाश आदि अनेक पदार्थों के मानने पर भी इन व्यावहारिक पदार्थों से पारमार्थिक ब्रह्म के अद्वैत में कोई बाधा नहीं होती।

रांका—मीमांसक तो अभाव पदार्थ को ही नहीं मानते तो आप अभाव का वर्णन कैसे कर रहे हैं? भाट्ट, चार ही पदार्थ 'दृब्य, गुण, कर्म, सामान्य' मानते हैं। और प्राभाकर द्रव्यादि छह, सादृश्य और शिक्त—ऐसे आठ पदार्थ मानते हैं। घटादिकों का अभाव तो भूतछादि अधिकरणों का एक विशेष परिणाम है। कदाचित् अभाव को मान भी छें तो उसे चतुर्विध मानना वेदान्त सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि नृसिंहाश्रम मुनि ने अद्वैतदीपिका नामक ग्रन्थ में प्रागभाव का खण्डन किया है। ऐसी स्थित में आप अभाव को चतुर्विध कैसे बता रहे हैं? यह शंका यदि कोई करे तो ग्रंथकार पूर्वाचारों की सम्मति बताते हैं।

अत एव विवरणेऽविद्यानुमाने प्रागभावव्यतिरिक्तविशेष-णम् , तत्त्वप्रदीपिकायामविद्यालक्षणे भावत्वविशेषणं च सङ्ग-च्छते । एवं चतुर्विधाभावानां योग्यानुपलब्ध्या प्रतीतिः । तत्रानुपलब्धिर्मानान्तरम् ।

अर्ध — इसीलिये ( अभाव के चार प्रकार स्वीकार करने के कारण ही )
विवरण में अविद्या के अनुमान में दिये हुए 'प्रागभावन्यतिरिक्त' विशेषण की
और तत्वदीपिका में अविद्यालचण में निविष्ट किये हुए 'भावत्व' विशेषण
की संगति लग जाती है। इस प्रकार इन चतुर्विध अमावों की योग्यानुपल्टिध
के द्वारा प्रतीति होती है। (और इन अभावों की) प्रतीति में अनुपल्टिध
नामक पृथक प्रमाण है।

विवरण—श्रीमच्छंकराचार्य के शारीरक भाष्य के प्रथम चतुः सूत्री पर पद्मपादाचार्य की 'पंचपादिका' नाम की टीका है। उस पर प्रकाशात्म मुनि ने 'विवरण' नाम की टीका की है। इसी को 'अहंकारटीका' के नाम से पीछे प्रन्थकार ने संवोधित किया है। उसमें अविद्या का (अज्ञान का) सद्भाव सिद्ध करने के लिये अनुमान बताया है। यथा—(१) 'विवादगोचरापन्नं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावन्यतिरिक्त-स्वविपयावरण-स्वनिवर्ध-स्वदेशगतवस्वन्त-रपूर्वकं भावितुमहीत'—(२) अप्रकाशितार्ध प्रकाशकत्वात् , (३) अन्ध-कारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावत्' इस अनुमान की साध्य कोटि में 'स्वप्राग-भावन्यतिरिक्त' यह विशेषण 'वस्त्वन्तर' में दिया है। इससेयह सिद्ध होता

है कि विवरणाचार्य को 'प्रागभाव' मान्य था। क्योंकि उन्हें यदि प्रागभाव मान्य न होता तो उस पर होनेवाली अतिप्रसक्ति (ब्यभिचार) का वारण करने के लिये उन्हें 'स्वप्रागभावव्यतिरिक्त' विशेषण देने की आवश्यकता न पड़ती। अतः अभाव की चतुर्विधता पूर्वाचार्य को भी सम्मत थी वह सिद्ध होता है। अभाव के चार प्रकार मानने पर ही उसका विशेषण सफल होता है।अतः अभाव चतुर्विध है।

इसी प्रकार 'अभाव' पदार्थ ही यदि वेदान्तियों को संम्मत न होता तो श्री चित्सुखाचार्य ने अपनी तत्वदीपिका में (चित्सुखी में) 'अनादिभाव— रूपत्वे सित ज्ञान निवर्धत्वमिवद्यात्वम्'—अनादि भावरूप होकर जो ज्ञान से निवृत्त होने योग्य हो वह अविद्या। इस अविद्या के उन्नण में दिया हुआ 'भावत्व' विशेषण व्यर्थ हुआ होता। क्योंकि 'अभाव' नामक पदार्थ ही यदि न हो तो उस. पर अतिव्याप्ति कैसी होती और उसके निरसनार्थ 'भावरूपत्व' विशेषण की भी गरज नहीं पढ़ती। तस्मात 'भविष्यति,' 'ध्वरतः,' 'नास्ति' और 'न' इन प्रतीतियों की उपपत्ति लगाने के लिये 'अभाव' पृथक् पदार्थ है और यह प्रागभावादि भेद से चतुर्विध है। इन चारों अभावों की प्रतीति इन्द्रियादि (प्रत्यन्तादि) किसी भी प्रमाण से नहीं होती। इसलिये योग्यानुपलविध ही अभावग्राहक प्रमाण है। तस्मात् 'अनुपलविध' यह लुठा पृथक् प्रमाण है, यह सिद्ध होता है।

इति पट् प्रमाणनिरूपणं समाप्तम् ।

## स्वतःप्रामाण्यवादः

इस रीति से छह प्रमाणों का निरूपण कर अब नैयायिकों के परतः श्रामाण्य का निरास करने के किये उक्त छह प्रमाणों से होनेवाले ज्ञान का श्रामाण्य (यथार्थता) स्वतोग्राह्य है, यह बताने के लिये ग्रंथकार कहते हैं—

एवमुक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत एवोत्पद्यते ज्ञायते च । तथा हि स्मृत्यनुभवसाधारणं संवादिप्रवृत्त्यनुकूलं तद्वति तत्प्रकारकज्ञानत्वं प्रामाण्यम् । तच ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यं न त्वधिकं गुणमपेक्षते, प्रमामात्रेऽनुगतगुणाभावात् । नापि प्रत्यक्ष-प्रमायां भूयोऽवयवेन्द्रियसिक्षकर्षः । रूपादिप्रत्यक्षे आत्मप्रत्यक्षे च तदभावात् , सत्यपि तस्मिन् पीतः शङ्ख इति प्रत्ययस्य भ्रमत्वाच ।

अत एव न सल्लिङ्गपरामर्शादिकमप्यनुमित्यादिष्रमायां गुणः, असङ्किङ्गपरामर्शादिस्थलेऽपि विषयावाधेन अनुमित्यादेः प्रमात्वात्।

अर्थ — इस प्रकार प्रतिपादित प्रमाओं का ( यथार्थ ज्ञान का ) प्रामाण्य ( प्रमात्व, सत्यता ) स्वत एव = उस ज्ञान से ही उत्पन्न होता है और ज्ञाना ज्ञाता है। जो इस प्रकार है—स्मृति एवं अनुभव के लिये साधारण और संवादिप्रवृत्ति के लिये अनुकूल प्रमात्व, अर्थात् तद्वान् पदार्थ में तत्प्रकारक ज्ञान होना है और वह ज्ञानसामान्य की सामग्री का ही कार्य है, उसके लिये उसे अधिक गुण की अपेज्ञा नहीं होती। क्योंकि समस्त प्रमाओं में अनुगत रहनेवाला कोई गुण नहीं है। यदि कहें कि 'प्रत्यच्च प्रमा में भूयोवयवेन्द्रिय-संनिकर्ष गुण है' तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि रूप के प्रत्यच्च में तथा आत्मा के प्रत्यच्च में उसका ( उस गुण का ) अमाव रहता है और उस गुण के रहते हुए भी 'शंखः पीतः' शंख पीला है—ज्ञान अमरूप ही होता है। इसीलिये सिल्लिंगपरामर्शादिक भी अनुमित्यादि प्रमाओं में गुण नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सिल्लिंगपरामर्श जहां नहीं रहता वहां भी अनुमेय विषय का बाध न होने से अनुमित्यादि ज्ञानों में प्रमात्व ही रहता है।

विवरण-वेदान्त में प्रत्यचादि छह प्रमाण हैं। उन छह प्रमाणों से छह प्रकार की प्रमाएं (ज्ञान ) होती हैं। ये प्रमाएं यथार्थ (वास्तविक = सत्य ) हैं या अयथार्थ ( अवास्तविक = असत्य ) अर्थात् अमरूप हैं ? इसे जानने का जो साधन है, उसके विषय में शास्त्रकारों का मतभेद है। नैयायिकों का कहना है कि—'प्रमारवं न स्वतोग्राह्यं संशयानुपपत्तितः'—प्रमारव (प्रमा का यथार्थत्व = सन्यत्व ) स्वतोत्राह्य नहीं है अर्थात् उस ज्ञान की साधन सामग्री से ही उसका ग्रहण नहीं होता। क्योंकि ज्ञान की सत्यता या असत्यता चनुरादि से ही ज्ञात होती है कहा जाय तो मन्द प्रकाश में दीखनेवाले स्तंभ आदि के विषय में 'यह स्तंभ है या पुरुष है' इत्याकारक संशय तो अनुभव-सिद्ध है। इसिछिये ज्ञान का प्रमाण्य स्वतः ( ज्ञानग्राहक सामग्री से ही ) ही ज्ञात नहीं होता। किन्तु उसका ग्राहक प्रमाण अनुमान है। अतः ज्ञान-त्रासाण्य, अनुमान रूप पर प्रमाण से प्राह्म होने के कारण 'परतोष्राह्म' है। प्रामाण्यप्राहक अनुमान इस प्रकार है-दूर स्थित पदार्थ का 'यह जल है' इत्याकारक जो ज्ञान मुझे हुआ, वह प्रमा ( यथार्थ = सत्य ज्ञान ) है, क्योंकि वह संवादि का ( सफल प्रवृत्ति का ) जनक है, अर्थात् उस जल की ओर देखकर उसे पीने के लिये जो मेरी प्रवृत्ति हुई वह सफल हुई, (वहां सुझे पीने के लिये पानी मिलने से पूर्व हुआ ज्ञान, सफल प्रवृत्ति का जनक हुआ )

व्यतिरेक से भ्रम ज्ञान के समान । अर्थात् इसके पूर्व मुझे शुक्ति की जगह 'यह रजत है' यह ज्ञान हुआ था, वह ऐसा सफल प्रवृत्तिजनक नहीं हुआ था, क्योंकि समीप जाकर देखते ही हाथ में सीप आई, इसल्ये वह विफल प्रवृत्ति का (विसंवादि प्रवृत्ति का) जनक हुआ तथा अप्रमारूप हुआ। परन्तु यह जल ज्ञान वैसा विफल प्रवृत्तिजनक नहीं हुआ। इस कारण यह प्रमारूप होना चाहिये, इस अनुमान प्रमाण से ही ज्ञान प्रामाण्य का निश्चय होता है।

इसी प्रकार प्रामाण्य की उत्पत्ति के विषय में भी मतभेद है। नैयायिक कहते हैं कि 'प्रमाओं का प्रमाण्य परतः (गुण के कारण) उत्पत्त होता है, 'क्योंकि जिस सामग्री से ज्ञान होता है उसी सामग्री' से उसका प्रमात्व (सत्यता) उत्पन्न होता है यह मानने पर अमज्ञान को भी प्रमारूप मानना पड़ेगा।

प्रामाण्य के यिषय में ऐसा विवाद होने से उसकी उत्पत्ति एवं ज्ञान के विषय में वेदान्ताभिमत सिद्धान्त 'एव मुक्तानां', इत्यादि प्रकरण से बताया गया है। 'प्रमाण' शब्द 'प्रमीयतेतत् प्रमाणम्' ऐसी भावेन्युरपत्ति के द्वारा 'प्रमा' अर्थ में प्रयुक्त समझना चाहिये। धर्मराजाध्वरीन्द्र कहते हैं—प्रत्यच अनुमिति आदि छहां प्रमाणों का प्रामाण्य स्वत एव (स्वयमेव) अर्थात् ज्ञान की सामग्री से ही उत्पन्न होता है और स्वत एव ज्ञात होता है।

यदि कोई पूछे कि नैयायिक के जागरित रहते प्रामाण्य के स्वतस्त्व का का सिद्धान्त आप कैसे कर रहे हैं ?

अतः उक्त प्रश्न का समाधान करने के लिये प्रथम 'प्रामाण्य स्वत एव कैसे उत्पन्न होता है ? बताते हैं । स्मृति एवं अनुभव दोनों के लिये साधारण अर्थात् स्मृति एवं अनुभव दोनों में व्याप्त रहनेवाले प्रामाण्य का लक्षण 'तहृति तत्प्रकारकज्ञानत्व' है । लक्षण के 'तत्' पद से ज्ञान में विशेषण भूत धर्म का प्रहण करना चाहिये । जैसे—'अयं घटः'—यह घट—इत्याकारक ज्ञान हमें हुआ । इस ज्ञान में 'घट' विशेष्य है, और उसका (घट का) ज्ञान 'घटत्व' धर्म से हो रहा है । इसलिये 'घटत्व' उस ज्ञान में विशेषण या प्रकार कहलाता है । अतः लक्षण के 'तत्' पद से 'घटत्व' धर्म का प्रहण करना चाहिये ! तब लक्षण का अर्थ यह हुआ कि 'घटत्ववान्' पदार्थ में 'यह घट' इत्याकारक घटत्व प्रकारक ज्ञान होना ही घट प्रमा का प्रामाण्य है । 'यह घट मुझे चाहिये' यह इच्ला भी घटत्ववान् घट में घटत्व-प्रकारक ही है । उसमें रहनेवाले प्रामाण्य में ज्ञान प्रामाण्य की—अतिव्याप्ति न हो जाय इसलिये लक्षण में 'ज्ञानत्व' पद दिया है । इच्ला में इच्लात्व रहता है, ज्ञानत्व नहीं । इस कारण अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है ।

'तत्प्रकारकज्ञानत्व' इतना ही लचण यदि करें तो अमज्ञान में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि शुक्तिका में होनेवाला 'यह रजत' इत्याकारक रजतज्ञान भी रजतत्व प्रकारक ही होता है। उसकी निवृत्ति के लिये 'तद्वति' पद का निवेश किया है। अमज्ञान—रजतत्ववान् पदार्थ में नहीं होता, इसलिये दोष का निवारण हो जाता है। ज्ञान में इस प्रकार का प्रामाण्य होने पर ही उसकी इच्छा से प्रवृत्त हुए पुरुप की प्रवृत्ति (वहां जाना) संवादि (सफल) होती है। तस्मात् यह प्रामाण्य संवादि प्रवृत्ति के लिये अनुकूल है। यह प्रामाण्य स्वयं ही उत्पन्न होता है।

शंका—उस प्रामाण्य को अपना ही उत्पादक मानने पर अर्थात् स्वयं को ही स्वयं कांुजनक कहने से 'आत्माश्रय' दोष होता है। ऐसी स्थिति में प्रामाण्य 'स्वयं ही उत्पन्न होता है', कैसे कह रहे हैं ?

समाधान—यह शंका उचित नहीं है। क्योंकि 'स्वतः प्रामाण्य' में स्वतः का अर्थ 'स्वयं से' न होकर 'जिस सामग्री से ज्ञान होता है उसी सामग्री से' है। इस कारण आत्माश्रय दोष नहीं आता। नैयायिक प्रामाण्य की उत्पत्ति गुणतः (ज्ञानजनक सामग्री से, प्रामाण्यजनक सामग्री भिन्न है) मानते हैं। किन्तु वह ठीक नहीं है, क्योंकि समस्त ज्ञान में अनुगत रहनेवाला एक भी गुण नहीं है। इस पर नैयायिक कदाचित् कहे कि छही प्रमाओं के प्रामाण्य का जनक किसी एक गुण के न रहने पर भी विशेष प्रमा का जनक विशेष गुण है ही।

उदाहरणार्थ — प्रत्यच में 'भूयोऽवयवेन्द्रिय संनिकर्ष' रूप गुण (उपकारक) है अर्थात् जिस वस्तु का प्रत्यच होता है उसके बहुत से या ज्ञापक
कित्यय अवयवों के साथ चच्चरादि इन्द्रियों का संनिकर्ष होने पर उस प्रत्यच
में प्रमात्व (प्रामाण्य = सचाई) उत्पन्न होता है। वैसे ही अनुमिति में
'सिल्ंछग परामर्श' (यथार्थ = सत्य लिंग का परामर्श = ज्ञान) गुण है।
हेतु यदि सत्य (वास्तविक) हो, और उसका पच पर ज्ञान हो जाय तो
अनुमिति में प्रामाण्य होता है। उपिमिति के प्रामाण्य के लिये—'सादश्यज्ञान'
गुण की अपेचा होती है। शब्द प्रमा का प्रमाण्य, यथार्थ योग्यताज्ञान या
यथार्थ तात्पर्यज्ञान रूप गुण से सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में प्रामाण्य के
लिये ज्ञानसामान्य सामग्री के व्यतिरिक्त गुण की आवश्यकता नहीं होती
कैसे कह रहे हैं?

'नापि॰' इत्यादि ग्रन्य से इस शंका का समाधान कर नैयायिकों के स्वीकृत (माने हुए) गुणों में से किसी भी गुण का यहां संभव नहीं है, यह सिद्ध किया है। 'भूयोऽवयवेन्द्रिय संनिकर्ष' रूप गुण प्रत्यज्ञ प्रमा का जनक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वह व्यभिचारी है। 'रूप में अवयव नहीं होते' यह तो आप भी मानते हैं। इस कारण निरवयव रूप आदि के पुष्कल ( बहुत ) अवयवों के साथ चत्तुरादि इन्द्रियों का संनिकर्ष है, नहीं कहा जा सकता। तथापि रूप आदि का प्रत्यत्त तो होता है और वह सत्य भी है। इस प्रकार प्रामाण्य ज्ञान भी होता है। उसी प्रकार निरवयव आत्मा में भी 'भूयोऽवयवेन्द्रिय संनिकर्ष' रूप गुण का होना संभव नहीं। तथापि आत्मा का मानस प्रत्यत्त आप मानते हैं। यहां पर गुण के न होने पर भी प्रामाण्य रहता है इस कारण गुण का व्यतिरेक व्यभिचार होता है। वयोंकि जहां गुण नहीं वहां प्रामाण्य का भी न होना नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है उसे सव पदार्थ पीले दीखते हैं। शंख सफेद होता हुआ भी वह पीला है ऐसा उसे ज्ञान होता है। यहां पर शंख के पुष्कल (अधिक)—अअवयवों के साथ उस पुरुप के इन्द्रियों का संनिकर्प रूप गुण रहता है, किन्तु उस ज्ञान में प्रामाण्य पैदा नहीं होता। इस कारण 'जहाँ गुण हो वहां प्रामाण्य होता है' इस अन्वय व्यक्ति का भी व्यभिचार होता है। तस्मात् अन्वय व्यक्तिरेक व्यभिचार के कारण गुण को प्रामाण्य का जनक (कारण) नहीं मान सकते। इसीलिये प्रत्यच प्रमा में 'मूयोऽवयवेन्दिय संनिकर्ष' रूप गुण का संभव नहीं है।

इसी रीति से अनुमित्यादि प्रमाओं में तुम्हारे माने हुए सिल्लंग परामर्राादि गुण भी उपपन्न नहीं हो पाते । क्यों कि कहीं-कहीं धूलि में ही 'यह
धूम है' इत्याकारक ज्ञान होता है । वहां पर देवगत्या यदि अग्नि हुआ तो
असिलंकिंग परामर्श के होते हुए भी अनुमिति प्रमात्मक ही होती है । ऐसे
व्यतिरेक व्यभिचार से अनुमिति के प्रामाण्य में सिल्लंग परामर्श को गुण
(उपकारक) नहीं माना जा सकता । 'आदि' पद से सादृश्य ज्ञान और
योग्यता ज्ञान रूप गुण को भी उपिमिति एवं शाब्द प्रमाओं के प्रामाण्य में
व्यभिचारी समझना चाहिये । क्योंकि कभी कभी सादृश्य अम से भी यथार्थ
उपिमिति होती है, और विष्णु के अर्थ में हिर शब्द का उच्चारण होने पर
भी अम से उस शब्द का सिंह अर्थ है, ऐसा तात्पर्य अम हो जाता है । इसिल्ये
चारों प्रमाओं में अनुगत रहने वाले किसी एक गुण का तो संभव है ही
नहीं, और न विशेष प्रमा के विशेष गुण का ही संभव है । तस्मात् प्रमाण्योत्यादन में, गुणादि सामग्री न होकर, ज्ञानजनक सामग्री ही उसकी जनक
माननी चाहिये । इसिल्ये प्रामाण्य स्वत एव उत्पन्न होता है ।

इस पर 'अमज्ञान में भी आपके मत से प्रामाण्य प्राप्त होगा' इस आशय से नैयायिकों की शंका और उसका समाधान—

न चैवमप्रमाऽपि प्रमा स्यात् , ज्ञानसामान्यसामप्रचा अवि-

शेषादिति वाच्यम् । दोषाभावस्यापि हेतुत्वाङ्गीकारात् । न चैवं परतस्त्वमिति वाच्यम् । आगन्तुकभावकारणापेक्षायामेव परत-स्त्वात् ।

अर्थ — ऐसा (ज्ञानजनक सामग्री को ही प्रामाण्योत्पादक सामग्री) मान छें तो अप्रमा (अमज्ञान) भी प्रमा (यथार्थ) ज्ञान कहलायगा। क्योंकि (वहां भी) ज्ञान सामान्य को सामग्री में विशेष नहीं होता।

परन्तु यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि ( हमने ) दोषाभाव का भी हेतु-स्वेन ( हेतुरूप से ) अंगीकार किया है। 'यह कहने से परतस्य प्राप्त होता है' ऐसी शंका यदि कोई करें तो ठीक नहीं है। क्योंकि आगन्तुक भाव कारण की अपेक्षा रहने पर ही परतस्य प्राप्त होता है।

विवरण—शंका—रजत का रजतरूप से ज्ञान होते समय इन्द्रियादि जो सामग्री ज्ञान की होती है, वही शुक्तिका में (सीप में) रजत अम ( चाँदी अम) होते समय भी होती है। इस कारण 'जिस सामग्री से ज्ञान होता है उसी सामग्री से उस ज्ञान में प्रामाण्य होता है' यदि मानें तो अम को भी प्रमा कहना होगा। रज्जु में हुआ सर्प ज्ञान भी सत्य मानना होगा। इसल्यि उसके प्रामाण्य का कारण ज्ञानजनक सामग्री से भिन्न ही मानना चाहिये।

समाधान—हमारे मत में अप्रमा में प्रमास्व नहीं आ पाता, क्योंकि प्रमा में जैसे अन्य साधन सामग्री की आवश्यकता होती है वैसे ही दोपाभावरूप सहकारिकारण की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि दोप, तो सभी कार्यों में प्रतिबंधक होता है। और उस प्रतिबंधक का अभाव, समी कार्यों में सहकारिकारण रहता है। उदाहरण—अग्नि कितना भी प्रज्वलित क्यों न हो, दाह्य वस्तु के साथ चन्द्रकान्त मिण का संयोग यदि हो तो वह जला नहीं पाता। क्योंकि वहां मिण प्रतिबन्धक रहता है, इसे आप भी स्वीकार करते ही हैं। इसलिये दोपाभावरूप कारण से युक्त जो ज्ञान की सामग्री उसके ही कारण प्रमात्मक ज्ञान होता है। सीप में जब रजत ज्ञान होता है, तव चच्च में तिमिरादि कोई दोप पैदा हो जाने से समस्त कारणों में से दोपाभावरूप एक कारण अप्रमा में न होसे से प्रमारूप ज्ञान नहीं हो पाता। अतएव अप्रमा, प्रमारूप कभी भी नहीं हो सकती।

शंका— ऐसा मानने पर आपके लिये अप-सिद्धान्त होगा । क्योंकि ज्ञान-जनक सामग्री के अतिरिक्त दोषाभावरूप पर (दूसरे) कारण का स्वीकार करने से आपने हमारा परतस्व पन्न ही स्वीकृत किया-सा होगा ।

सभाधान—यह आत्तेप ठीक नहीं । क्योंकि आगन्तुक भावरूपकारण की, प्रमा में अपेना करने पर ही परतस्व की प्राप्ति होगी । आप भी ( नैया- यिक भी ) 'प्रमाया गुणजन्यस्व उत्पत्ती परतस्त्वम्' परतस्त्व का छच्चण यही करते हैं (गुण रूप आगन्तुक भाव कारण की अपेचा होने से हो परतः प्रमात्व उत्पन्न होता है ) अतः दोपाभावरूप (अभावरूप) कारण की आवश्यकता मानने पर भी, प्रामाण्य में परतस्त्व, उसके कारण नहीं हो सकेगा। इस प्रकार आगन्तुक भावरूप कारण की अपेचा न करते हुए ज्ञान सामान्य प्राहक सामग्री से ही उत्पन्न होना ही प्रामाण्य के स्वतस्त्व का निष्कृष्ट स्वरूप है। इसमें अदृष्ठ आदि की ब्यावृत्ति के लिये 'आगन्तुक' पद है। और दोषाभावरूप कारण से परतस्त्व की प्राप्ति न हो इसलिये 'भाव' पद दिया गया है। तस्मात् अभावरूप अन्य कारणों का स्वीकार करने पर भी परतस्त्व नहीं ग्राप्त होता। अतः प्रामाण्य स्वतः एव उत्पन्न होता है।

इस प्रकार 'प्रामाण्य स्वत एव उत्पन्न होता है' इस प्रतिज्ञा की सिद्धि की। अब वह प्रामाण्य स्वतोग्राह्य कैसे है ? यह सिद्ध कर नैयायिक के परतो-ग्राह्यस्व पन्न का निरास करते हैं।

ज्ञायते च प्रामाण्यं स्वतः । स्वतोग्राह्यत्वं च दोषाभावे सित यावत्स्वाश्रयग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वम् । स्वाश्रयो वृत्तिज्ञानं तद्गाहकं साक्षिज्ञानं तेनापि वृत्तिज्ञाने गृह्यमाणे तद्गतं प्रामाण्यं गृह्यते ।

अर्थ—और प्रामाण्य स्वत एव जाना जाता है। स्वतोग्राह्मस्व का अर्थ है कि 'दोष का अभाव रहते हुए यावत् (समस्त) स्वाश्रय का (प्रमा का) ग्रहण करनेवाली सामग्री के द्वारा ग्रहण किया जाना—(जानना)।' स्वाश्रय का अर्थ है वृत्तिज्ञान, उसका ग्राहक सान्तिज्ञान होता है। उसके द्वारा वृत्तिज्ञान के ग्रहण करते समय, वृत्तिज्ञानिष्ठ प्रामाण्य भी जाना जाता है।

विवरण — जिस प्रकार प्रमाण्य की उत्पत्ति (स्वतः ज्ञानप्राहक सामग्री से ही) होती है, उसी प्रकार उसका ज्ञान भी स्वतः एव होता है और यही स्वतोग्राह्यत्व है। हमे विविच्चित स्वतोग्राह्यत्व की व्याख्या इस प्रकार है — यावत् स्वाश्रयग्राहक सामग्री के द्वारा जानना। इसका आशय यह है — प्रामाण्य या प्रमात्व प्रमा का धर्म है। जैसे पुस्तक का पुस्तकत्व धर्म पुस्तक में ही रहता है, वैसे ही प्रमात्व (प्रामाण्य) भी प्रमानिष्ठ (ज्ञानिष्ठ) होता है। यह ज्ञान बह्मज्ञान नहीं है, किन्तु वृत्तिज्ञान है। इस कारण स्व=प्रामाण्य, उसका आश्रय=आधार वृत्तिज्ञान ही होता है। इसलिये स्वाश्रय शब्द से प्रामाण्य का आश्रय जो घटादि आकार से परिणत हुई वृत्ति से अविच्छन्न चैतन्यरूप वृत्तिज्ञान, उसका ग्रहण करना चाहिये। उन समस्त वृत्तिज्ञानों का ग्राहक (ज्ञापक) सान्जिज्ञान ही है। इस कारण

सान्तिज्ञान ही स्वाश्रयप्राहक=वृत्तिज्ञानज्ञापक सामग्री है। इसी सान्तिज्ञान को नैयायिक अनुव्यवसाय कहते हैं, और यही प्रमातृचैतन्य है। इस प्रमातृचैतन्य के द्वारा वृत्तिज्ञानरूप प्रमा का जब ज्ञान होता है तभी तन्निष्ठ प्रमात्व का भो ज्ञान होता है। क्योंकि धर्मज्ञानपूर्वक ही धर्मी का (पदार्थका) ज्ञान होता है। इसिल्ये प्रमाण्य का स्वाश्रयग्राहक सामग्री से ही (स्वत एव) ज्ञान होता है, यह मानना चाहिये, और यही स्वतोग्राह्मत्व है।

इसके अतिरिक्त प्रत्यच्चपिरच्चेद में प्रतिपादित वेदान्ताभिमत ज्ञानप्रत्यच्च
प्रक्रिया के अनुसार देखने से भी यही सिद्ध होता है। तथाहि—ज्ञानस्थल
में वृत्युपहितचैतन्य और प्रमातृचैतन्य की एकता आवश्यक है। इस
कारण प्रमातृचैतन्य में वृत्युपहितचैतन्य का भी एकीभाव हो ही जाता है।
तब प्रमातृचैतन्य के द्वारा वृत्युपहितचैतन्य का ज्ञान यदि हो जाता है तो
उस वृत्तिज्ञान में विद्यमाय 'तद्वतितत्प्रकारकत्य' रूप प्रामाण्य का ज्ञान नहीं
होता, कैसे कहा जा सकेगा? इसल्यि वृत्युपहितचैतन्य का प्रमातृचैतन्य
के साथ ऐक्य होने पर तिषष्ठ प्रमाण्य का भी उसके साथ ऐक्य होना मानना
ही होगा। तस्मात् प्रमाण्य स्वतोग्राह्म ही है। इसल्यि प्रामाण्य का ज्ञान परतः
(अनुमान से) होता है, यह नैयायिकों का कहना योग्य नहीं है।

परतः प्रामाण्यवादी नैयायिक अनुमान आदि को ज्ञानप्राहक सामग्री मानते हैं। उन अनुमान आदि की व्यावृत्ति करने के लिये लच्चण में यावत्' यह विशेषण स्वाश्रय में दिया है। अनुमान समस्त ज्ञानों का ग्राहक न होने से 'यावस्वाश्रय' पद से उसकी निवृत्ति हो जाती है।

अब स्वतोब्राह्यत्व की ब्याख्या में दिये गये 'दोषाभाव' का पदकृत्य बताते है।

न चैवं प्रामाण्यसंश्यानुपपत्तिः, तत्र संश्यानुरोधेन दोष-स्यापि सत्वेन दोषाभावघटितस्वाश्रयग्राहकाभावेन तत्र प्रामाण्य-स्यैवाग्रहात् ।

यद्वा—यावत्स्वाश्रयग्राहकग्राह्यत्वयोग्यत्वं स्वतस्त्वम् । संशयस्थले श्रामाण्यस्योक्तयोग्यतासन्वेऽपि दोपवशेनाग्रहाद् न संशयानुपपत्तिः ।

अर्थ — इस रीति से प्रामाण्य को स्वतोग्राह्य मानने पर 'प्रामाण्य विषयक संशय की अनुपपत्ति होगी' कहना भी ठीक नहीं। क्योंकि वहां पर (संशय स्थल में) संशय के अनुरोध से दोष के होने से प्रामाण्य का ही ग्रहण नहीं होता। अथवा यावत् जो स्वाश्रय, उसका ग्राहक जो सान्निज्ञान, उससे ग्राह्म (ज्ञात होने योग्य) होना ही स्वतोग्राह्म का छन्नण किया जाय। संशय-स्थल में प्रामाण्य में उक्त योग्यता के होने पर भी दोष के कारण उसका ज्ञान नहीं होता। इस कारण संशय की अनुषपत्ति नहीं होती।

विदरण — नैयायिकों का पूर्वपत्त — श्रम और प्रमा दोनों स्थलों में वृत्तिज्ञान रहता है और उसका ग्राहक सान्नित्तन्य सर्वत्र समान ही है। इस कारण कोई भी ज्ञान, सान्निज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते ही उसके प्रामाण्य का निश्चय होना चाहिये। तब 'यह ज्ञान सत्य है या असत्य' इत्याकारक संशय, ज्ञान प्रामाण्य के विषय में हो ही नहीं सकता। किन्तु संशय तो होता है, वह अनुभव सिद्ध है। ऐसी स्थिति में स्वतः प्रामाण्यवादी वेदान्तियों का पन्न अनुषपन्न है।

समाधान—हमने स्वाश्रयप्राहक (वृत्तिज्ञानप्राहक) सान्तिचैतन्य को दोपाभाव में विशेषण किया है। जहां पर हमें संशय होता है, वहां अनम्यास, अपाटव आदि दोप हुआ करते हैं। इस कारण दोपाभावरूप विशेषण से घटित स्वतोग्राह्मक का लन्नण उस स्थल में नहीं लागू हो सकता। अतः 'दोपाभाव से युक्त स्वाश्रयग्राहक सामग्री के द्वारा ग्राह्म होना'—यह स्वतोग्राह्मक का निष्कृष्ट लन्नण है।

अथवा 'दोपाभाव' विशेषण का भी छत्तण में समावेश करने की आव-श्यकता नहीं है। 'स्वाश्रयप्राहकसामग्रीग्राह्यत्वयोग्यत्व' ऐसा योग्यत्व घटित छत्तण करने पर संशय उत्पन्न हो सकेगा। तथाहि—ज्ञानग्राहकसामग्री के द्वारा (साज्ञिज्ञान से) प्रामाण्य का ज्ञान हो या न हो किन्तु ताहश प्रामाण्य के वोध होने की योग्यता यदि हो तो वहां हम—स्वतोग्राह्यत्व मानते हैं। संशयस्थछ में भी ऐसी स्वतोग्राह्यता रहती है। किन्तु अन-भ्यासादि दोपों के कारण प्रामाण्य का निश्चय न होने से ज्ञान के विषय में (ज्ञान में) हमें संशय होता है।

उदाहरणार्थ — बीज में अकुरित्पत्ति की योग्यता रहती है, किन्तु पर्जन्य-आदि के अभाव में अंकुर उत्पन्न नहीं होता। वैसे ही संशयस्थल में प्रामाण्य-प्रह होने की योग्यता तो रहती है किन्तु दोप उसमें प्रतिबन्धक होने से प्रामाण्य का निश्चय न होकर संशय उत्पन्न होता है। अतः 'दोपाभाव' विशेषण न देने पर भी योग्यत्व घटित स्वतोप्राद्यत्व का लक्षण युक्त है। और प्रामाण्य स्वतोप्राद्या ही है—यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार प्रामाण्य का स्वतस्त्व सिद्ध कर अश्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञान परतः होते हैं—इसे बताते हैं। अप्रामाण्यं तु न ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यम् , प्रमाया-मप्यप्रामाण्यापत्तेः । किन्तु दोषप्रयोज्यम् । नाप्याप्रामाण्यं यावत्स्वाश्रयग्राहकग्राह्यम् अप्रामाण्यघटकतदभाववन्वादेईत्ज्ञा-नाऽनुपनीतत्वेन साक्षिणा ग्रहीतुमञ्जयत्वात् । किन्तु विसंवा-दिप्रशृत्यादिलिङ्गकानुमित्यादिविषय इति परत एवाप्रामाण्य-मुत्पद्यते ज्ञायते चेति ।

अर्थ — अप्रामाण्य, ज्ञानसामान्यसामग्री का कार्य नहीं है (स्वयं उत्पन्न नहीं होता)। क्योंकि ऐसा मानने पर प्रमा में भी अप्रामाण्य प्राप्त होगा। अतः वह दोष-प्रयोज्य है (दोष का कार्य है)। वैसे ही अप्रामाण्य, पावत्स्वाश्रय ग्राहक साचिज्ञान से भी ग्राह्म (स्वतोग्राह्म) नहीं है। क्योंकि अप्रामाण्यालचण के (तद्भाववत्वादि) घटकों की (अवयवों की) वृत्तिज्ञान से उपस्थित नहीं होती। इस कारण साचिज्ञान के द्वारा उसका ग्रहण होना संभव नहीं। अप्रामाण्य तो विसंवादि (विफल प्रवृत्ति) आदि हेतुओं से होने वाली अनुमिति आदि ज्ञानों का विषय है। तस्मात् अप्रामाण्य परतः हो उत्पन्न होता है और परतः ही ज्ञात होता है।

विवरण—ज्ञान प्रमाण्य के समान उसका अप्रामाण्य (अयथार्थस्य)
रवतः उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान सामान्य सामग्री से ही उस ज्ञान में
अप्रामाण्य उत्पन्न होता है—कहने पर प्रमा में भी अप्रमास्व प्राप्त होगा।
क्योंकि ज्ञानसामान्य की इन्द्रियादि सामग्री, अम और प्रमा दोनों में समान
है। साधन में यदि भेद न हो तो साध्य में भी भेद उत्पन्न नहीं होगा।

प्रश्न—तो अप्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है ?

उत्तर—ज्ञानसामानयसामग्री-व्यतिरिक्त दोष ही अशामाण्य में जनक होते हैं। चन्नुरादि इन्द्रियों में मन्द प्रकाश आदि दोष हों तो ज्ञान में अप्रामाण्य उत्पन्न होता है—यह अनुभव है। एतावता अशामाण्य परतः ही उत्पन्न होता है।

इसी प्रकार अप्रामाण्य स्वतोग्राह्य भी नहीं है। 'तदभाववित तस्प्रकारकं ज्ञानस्वम्'—वस्तुतः रजतस्वाभाववान् पदार्थ में रजतस्व-प्रकारक-ज्ञान होना हो अप्रामाण्य का छन्नण है। ऐसे अप्रामाण्य का ज्ञान, यावत् स्वाश्रयप्राहक-सामग्री से (सान्तिज्ञान से) नहीं होता। क्योंकि अप्रामाण्य छन्नण के 'तदभाववस्व' रूप अवयव का वृत्ति के द्वारा ज्ञान न होने से उसे सान्तिभास्यस्व नहीं है। श्रम स्थल में श्रुक्तिका आदि में रजताकार वृत्ति होती है। रजतस्वा-भावाकार वृत्ति नहीं होती। और जिसकी उपस्थिति वृत्ति से नहीं होती

उसका सान्नी से ज्ञान होना संभव नहीं। 'तदभावस्वादि' के 'आदि'पद से 'बाधितार्थ विषयज्ञानस्व' रूप अप्रामाण्य छन्नण के वाधितस्व का प्रहण करना चाहिये। अतः अप्रामाण्य का ज्ञान स्वतः नहीं होता।

प्र0-तव अप्रामाण्य का ज्ञान किस कारण से होता है ?

उत्तर—'विसंवादि॰' इत्यादि वाक्य से दिया गया है। विसंवादि (विफल प्रवृत्ति) आदि से होनेवाली अनुमिति आदि में पूर्व ज्ञान का अप्रामाण्य विषय रहता है। इस कारण अप्रामाण्य, अनुमानादि प्राद्य है। वह अनुमान इस प्रकार है—'मुझे प्रथमतः हुआ रजत ज्ञान, अप्रमारूप होना चाहिये, क्योंकि वह विसंवादि प्रवृत्ति का जनक हुआ है, रज्जु में हुए पहले-सर्प ज्ञान के समान।' इस विषय में वेदान्ती और नैयायिकों का ऐकमत्य है।

"प्रवृत्यादि" यहां 'आदि' पद से स्यप्त में आसित हुए गजादिज्ञान का मिथ्यात्व सिद्ध करनेवाले 'निद्रादिदोष' आदि हेतुओं का प्रहण करना चाहिये। 'यह रजत नहीं है' इस प्रकार आप्त के कहे जाने पर भी रजतादि ज्ञान में मिथ्यात्व ज्ञात हो जाता है, इसल्यिये 'अनुमित्यादि' यहां आदि— शब्द से ऐसे शाब्द ज्ञान का स्वीकार करना चाहिये। इस कारण अप्रामाण्य, अनुमानादि परकारणजन्य होने से परतोप्राह्म ही है। स्वतोष्राह्म नहीं है। वह परतः ही उत्पन्न होता है और परतः ही ज्ञात होता है।

🕾 अनुपलव्धि परिच्छेदः समाप्तः 🕾

white

## अथ विषयपरिच्छेदः ७

'ब्रह्म तज्ज्ञानं तत्प्रमाणं च सप्रपञ्चं निरूप्यते' ऐसी प्रतिज्ञा कर उनमें से प्रमाण का निरूपण यहां तक किया गया। भव ब्रह्मरूप प्रमेय (विषय) का निरूपण करने के लिये प्रारंभ करते हैं—

एवं निरूपितानां प्रमाणानां प्रामाण्यं द्विविधय्—व्यावहारिकतत्त्वावेदकत्वं पारमार्थिकतत्त्वावेदकत्वं चेति । तत्र ब्रह्मस्वरूपावगाहिप्रमाणव्यतिरिक्तानां सर्वप्रमाणानामाद्यं प्रामाण्यम् ,
तद्विषयाणां व्यवहारदशायां वाधाभावात् । द्वितीयं तु जीवब्रह्मैक्यपराणां 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' (छा० ६-२-१)
इत्यादीनां 'तत्त्वमिस' (छा० ६-८-१) इत्यन्तानाम् ।
तद्विषयस्य जीवपरैक्यस्य कालत्रयावाच्यत्वात् ।

अर्थ—इस प्रकार निरूपित किये गये प्रमाणों का प्रामाण्य दो प्रकार का है १—व्यावहारिक तत्व का आवेदक (निवेदन करनेवाला) और २—पारमार्थिक वस्तु का आवेदन (ज्ञान) करानेनाला। उनमें से ब्रह्मस्वरूप के बोधक प्रमाण के अतिरिक्त (अन्य) प्रमाणों में प्रथम व्यावहारिक प्रामाण्य होता है। क्योंकि उनके विषय व्यवहारकाल में वाधित नहीं होते। परन्तु 'हे प्रियदर्शन श्वेतकेतो पहले यह सत् ही था' इत्यादि 'वह ब्रह्म तू ही है' एतदन्त वाक्यों में द्वितीय (पारमार्थिक) प्रामाण्य होता है। क्योंकि जीव-ब्रह्मैक्य रूप विषय तीनों काल में क्याध्य रहता है।

विवरण—'अवाधित विषयत्व'—विषय का वाधित न होना, यह प्रामाण्य का छत्तण है। ब्रह्मवोधक प्रमाण से भिन्न प्रमाणों के विषय व्यवहार- दशा में ही अवाधित होते हैं। ब्रह्म का अपरोत्त ज्ञान होने पर जगन्मिथ्यात्व- ज्ञान होने से उनका वाध होता है। इसिलये उनका प्रामाण्य (व्यवहार में जिनका वाध नहीं होता ऐसी वस्तुओं का वोधन करना—इस-स्वरूप का) व्यवहारिक ही रहता है। किन्तु इसके विपरीत 'सदेव सोम्य' इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादन किया हुआ जीवब्रह्मैक्य कभी भी वाधित नहीं होता। इस कारण ब्रह्मवोधक प्रमाणों में (पारमार्थिक अवाध्य वस्तु का वोधकत्वरूप) प्रामाण्य होने से ब्रह्मात्मैक्य प्रतिपादक वाक्य ही तत्वतः प्रमाण होते हैं।

अतः क्रम प्राप्त प्रमेय का निरूपण कर्तन्य होने पर न्यावहारिक विषयों का निरूपण, वेदान्तोपयोगी न होने से जीवब्रह्माभेद का ही निरूपण करना चाहिये और वह 'तत्' और 'त्वम्' पदों के ज्ञानाधीन है। इसिछिये प्रथम 'तत्' पदार्थ निरूपण की प्रतिज्ञा करते हैं।

तच्चैक्यं तच्चंपदार्थज्ञानाधीनज्ञानिमिति प्रथमं तत्पदार्थों लक्षणप्रमाणाभ्यां निरूप्यते । तत्र लक्षणं द्विविधम्—स्वरूप-लक्षणं चेति । तत्र स्वरूपमेव लक्षणं स्वरूपलक्षणम् , यथा सत्यादिकं ब्रह्मस्वरूपलक्षणम् । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २-१-१ ) 'आनन्ददो ब्रह्मेति च्यजानात्' (तै० ३-६) इति श्रुतेः ।

अर्थ — और वह ऐक्य ज्ञान 'तत्' और 'त्वम' पदों के ज्ञानाधीन होने से प्रथम 'तत्' पदके अर्थ का छन्नण एवं प्रमाणों से निरुपण किया जाता है। उनमें छन्नण, स्वरूप छन्नण और तटस्थ छन्नण भेद से दो प्रकार का होता है। इन दोनों में से स्वरूपभूत जो छन्नण उसे स्वरूप छन्नण कहते हैं। जैसे— 'सत्यादि' ब्रह्म का स्वरूप छन्नण है 'ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनन्त है' आनन्द ही ब्रह्म है, ऐसा उसने जाना' ये श्रुतियाँ इस विषय में प्रमाण हैं।

रंका—'असाधारणधर्मो लच्चणम्'—लच्च पदार्थ में विद्यमान असाधारण धर्म को ही लच्चण करते हैं। सत्यादि धर्म वैसा न होने से उसे लच्चण कैसे कहा जाय ? इस आशय से वादी की शंका और उसका समाधान—

नतु स्वस्य स्वरं तित्वाभावे कथं लक्षणत्विमिति चेत्। न।
स्वस्यैव स्वापेक्षया धर्मिधर्मभावकरूपनया लक्ष्यलक्ष्मात्वसम्भवात्। तदुक्तम्—'आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेर्त सन्ति
धर्माः, अपृथक्तवेऽपि चैतन्यात्पृथगिवावभासन्ते' इति।

अर्थ—स्वयं में स्ववृत्तित्व का अभाव होने से स्वयं का ही वह छत्तण कैसे हो सकेगा? (उसमें छत्तणत्व कैसे संभव है) यह शंका करना ठीक नहीं है। क्योंकि स्वयं में ही स्व की अपेत्ता से की हुई धर्म-धर्मिभाव की कल्पना से छत्त्यत्व और छत्तणत्व बन सकता है। इस विषय में (पद्मपादाचार्य की संमति दिखछाते हैं) इसीछिये कहा है कि आनन्द, विषयानुभव और नित्यत्व—ये धर्म हैं, क्योंकि वे चैतन्य से पृथक् न होने पर भी पृथक् से भासित होते हैं।

विवरण — शंका — स्वरूप को ही लच्चण मानने से लच्य में ही लच्चणस्व प्राप्त होगा' ( लच्य ही लच्चण हो जायगा )। लच्चणभूत धर्म लच्य में रहना चाहिये। सत्यादि धर्म तो स्वरूप ही हैं। इसलिये उस स्वरूप में स्वयृत्तित्वः का होना संभव नहीं। ऐसी स्थिति में सत्यादि, ब्रह्म के लच्चण कैसे हो सकेंगे?

समाधान—यह कोई नियम नहीं है कि उत्तण भूत धर्म उदय से पृथक् हो, स्वयं में भी विशिष्ट अपेत्ता से धर्मत्व एवं धर्मित्व की कल्पना कर उत्तणत्व एवं उत्तयत्व का होना संभव हो सकता है। अर्थात् एक ही ब्रह्म, सत्यत्व रूप काल्पनिक धर्म से उत्तण होता है और वही ब्रह्मत्वरूप धर्म से उत्तय होता है। इसीठिये तो पंचपादिका में आनन्द, ज्ञान और सत्यत्व—ये चैतन्य से भिन्न नहीं है तथापि भिन्न से प्रतीत होते हैं, इस कारण उन्हें ब्रह्म के धर्म कहा गया है।

अब तटस्थ छत्तण का स्वरूप बताकर ब्रह्म का तटस्थ छत्तण कथन करते हैंतटस्थलक्षणं तु यावछक्ष्यकालमनवस्थितत्वे सित तद्यावर्तकं तदेव, यथा गन्धवत्वं पृथिवीलक्षणम् । महाप्रलये परमाणुषु
उत्पत्तिकाले घटादिषु गन्धाभावात् । प्रकृते ब्रह्मणि च जगज्जनमादिकारणत्वम् । अत्र जगत्पदेन कार्यंजातं विवक्षितम् , कारणत्वं च कर्तृत्वमतोऽविद्यादौ नातिव्याप्तिः ।

अर्थ — जो लक्षण लच्य के यावत काल पर्यन्त ( जदतक लच्य रहे तय तक ) स्थिर न रहकर लच्य का ज्यावर्तक ( अन्य पदार्थ से भेदक ) हो उपे तटस्थल लक्षण कहते हैं। जैसे — गन्धवत्व, पृथ्वी का तटस्थ लक्षण है। क्यों-कि महाप्रलय के समय परमाणुओं में और उत्पत्तिकाल में घटादिकों में गन्ध नहीं होता। प्रकृत प्रसंग में जगजनमादिकारणत्व, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। यहां 'जगत्' शब्द से यावत् कार्य विविच्चित हैं और 'कारणत्व' पद से कर्तृत्व अभिप्रेत है। इस कारण इस लक्षण की अविद्यादि में अतिव्याित नहीं होती। विवरण—जब तक लच्य स्थिर रहे तब तक उसमें न रहकर कुछ समय तक ही लच्य में रह कर अन्य पदार्थों से उसको भिन्न करने वाले लच्चण को तटस्थ लच्चण कहते हैं। उदाहरण—पृथ्वी का तटस्थ लच्चण 'गन्ध' है, क्योंकि वह महाप्रलय के समय पृथ्वीपरमाणुओं में नहीं रहता, और न प्रथम उत्पत्तिच्चण में घटादिकार्यरूप पृथ्वी में ही—ऐसा नैयायिक मानते हैं। 'उत्पन्न दृश्यं चणमगुणं तिष्ठति' उत्पन्न हुआ दृश्य चण भर निर्मुण रहता है, यह उनका सिद्धान्त है। तथापि गंध गुण के कारण पृथ्वी, जलादि अन्य दृश्यों से भिन्न है— ऐसा ज्ञान होता है। इसल्ये गंध में तटस्थ लच्चण का समन्वय हो जाता है। ऐसे ही प्रकृत ब्रह्म में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयहेतुस्व भी सृष्ट्युश्परयादि काल में ही रहता है। प्रलय के पश्चात् जगत् के ही न होने से उसका कारणस्व भी उसमें नहीं रहता। तथापि जगत् का कारणस्व, ब्रह्मज्य-तिरिक्त अन्य पदार्थों में संभव न होने से, वह ब्रह्म को अन्यों से ज्यावृत्त (भिन्न) करता है। इसल्ए जगजनमादिकारणस्व ब्रह्म का तटस्थ लच्चण है।

रांका—जगत् के जन्मादिकों की कारणता, माया में भी होने से यह लक्षण वहां भी अतिव्याप्त है। इस शंका को दूर करने के लिये 'कारणस्व' शब्द से कर्तृश्वरूप निमित्त कारण, हमें विवित्तत है। जड अविद्या (माया) में जगत् की उपादानकारणता ही है, कर्तृश्व नहीं है। इस कारण उसमें इस ब्रह्म लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। 'आदि' शब्द से अदृष्टादि का स्वीकार करना चाहिये।

प्रश्न-कर्तृत्व से क्या तात्पर्य है ? और ब्रह्म में कर्तृत्व मानने पर उक्त अतिच्याप्ति का निरास कैसे होता है ? प्रन्थकार उत्तर देते हैं-

कर्तृत्वं च तत्तदुपादानगोचरापरोक्षज्ञानिकिषिकृतिम-च्यम् । ईश्वरस्य तावदुपादानगोचरापरोक्षज्ञानसद्भावे च 'यः सर्वज्ञः—सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते' (मु०१-१-९) इत्यादिश्रुतिर्मानम् । ताद्द्य-चिकीर्षासद्भावे 'सोडकामयत बहु स्यां प्रजायेय' (तै० २-६) इत्यादिश्रुतिर्मानम् । ताद्द्यकृतो च 'तन्मनोडक्रुरुत' इत्यादि-वाक्यम् ।

अर्थ—उन-उन उपादान कारणों का अपरोक्तज्ञान, चिकीर्था (करने की इच्छा) और कृति (प्रयत्न) का होना ही कर्तृत्व है। ईश्वर में उपादान-विषयक अपरोक्षज्ञान के होने में 'जो अक्तरसंज्ञक ईश्वर सामान्यतः और विशेषतः भी सर्वज्ञ है और जिसका तप ज्ञानमय ही है, उससे यह हिरण्य-

गर्भाख्य ब्रह्म, नाम, रूप और बीहियवादिरूप अन्न उत्पन्न होता है' ( मुं॰ १-१-९ ) श्रुति ही प्रमाण है। उसे वैसी ( जगिंद्विपयक ) चिकीर्पा के होने में 'मैं बहुत होऊं एवं प्रजा उत्पन्न करूं ऐसी इच्छा उसने (आत्माने) की' (तै॰ २-६ ) इत्यादि श्रुति प्रमाण है। और उसकी छृति के विषय में 'उस ब्रह्म ने मन को उत्पन्न किया' इत्यादि श्रुतिवाक्य ( यु॰ १-२-१ ) आधार है।

विवरण—जिसे कार्य के उपादानकारण का अपरोत्त (प्रत्यत्तात्मक) ज्ञान हो और उस कार्य के करने की इच्छा तदनुक्छ प्रयत्न भी जिसका हो उसे उस कार्य का कर्ता कहते हैं। जैसे—कुम्हार में घट की मृत्तिकारूप उपादान कारण का प्रत्यत्त्ज्ञान, घट उत्पन्न करने की इच्छा और दो कपाछों का संयोग कराने वाला प्रयत्न भी रहता है, इसिल्ये वह घट का कर्ता है। उसी प्रकार प्रकृत ईश्वर में भी जगत् के उपादानकारण (माया) का ज्ञानादि होने से वह जगत् का कर्ता है। माया जड होने से उसमें ज्ञान आदिका संभव नहीं। इस कारण माया जगत् की कर्जी नहीं है। अतः ब्रह्म के जगत्कर्तृत्व रूप तटस्थल्ज्यण की उसमें अतिब्याप्ति नहीं होती।

दांका - बहा में इस प्रकार के कर्तृत्व के होने में क्या प्रमाण है ?

उत्तर—इसीलिये तो अन्थकार ने क्रमशः उपादानविषयक ज्ञान, चिकीर्पा और कृति को बताया है। इस विषय में तीन श्रुतिवाक्यों को भी उद्धत किया है। 'आदि' शब्द भे 'स प्राणमस्जत' (प्र०६-४) आदि श्रुतियों को भी समझ लेना चाहिये। ज्ञान, इच्छा और कृति ये तीनों मिलकर ब्रह्म का एक लक्षण नहीं है, अपितु वे तीन लक्षण हैं, ऐसा अन्थकार कहते हैं।

ज्ञानेच्छाकृतीनां मध्येऽन्यतमगर्भलक्षणत्रितयमिदं विव-िक्षतम्, अन्यथा व्यर्थविशेषणत्वाषत्तेः । अत एव जन्म-िस्थितिध्वंसानामन्यतमस्यैव लक्षणे प्रवेशः । एवं च प्रकृते लक्षणानि नैव सम्पद्यन्ते । ब्रह्मणो जगज्जन्मादिकारणत्वे च— 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्र-यन्त्यभिसंविशन्ति' (तै० ३-१) इत्यादिश्चतिर्मानम् ।

अर्थ — ज्ञान, इच्छा और कृति — इनमें से कोई एक भी जिस के गर्भ में (भीतर) घटक हो, ऐसे तीन छच्चण (यहां) विविच्चत हैं। नहीं तो उन्हें न्यर्थ विशेषणत्व प्राप्त होगा (उनका विशेषण रूपसे रहना न्यर्थ होगा)। इसीछिये 'जन्म, स्थिति और भंग (नाश) — इनमें से भी एक एक का ही छच्चण में प्रवेश समझना चाहिये। इस प्रकार प्रकृतमें (ब्रह्स के) नो छच्चण

होते हैं। ब्रह्म में जगत् के जन्मादिकों की कारणता के विषय में 'जिसके भ्रे भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए भूत जिसके कारण जीवित रहते हैं, और लभ्र के समय जिसमें प्रवेश करते हैं (वह ब्रह्म है)' इत्यादि श्रुति प्रमाण है (तै॰ ३-१)।

विवरण-उपर वताये हुए ज्ञान, इच्छा, कृति में से प्रत्येक की लक्षण में निविष्ट कर 'जगदुपादानगोचरापरोच्जानवस्व' 'जगचिकीर्घावस्व' और 'जगदुःपादनानुकुलकृतिमःव' इस प्रकार के तीन स्वतंत्र लज्जण ही भूदां विविचत हैं। अन्यथा ( समस्त विशेषण मिलकर ब्रह्म का यह एक ही लेजन है - ऐसा मानने पर ) लज्ञणगत दो विशेषण न्यर्थ होंगे। क्योंकि उनसे किसी की भी ज्यावृत्ति नहीं होती। एक विशेषण से ही ब्रह्मेतर पदार्थों का निषेध सिद्ध हो जाने से उतना ही निर्दुष्ट उचण हो जाता है। इसी पकार आरंभ में बताये हुए जन्मादिकारणत्व रूप लज्ञण में भी जन्म, स्थित और नाश में से एकेक का समावेश कर तीन उत्तण समझ छेने चाहिये। इस रीति से १-जगजनमोपादानगोचरापरोज्ञान, २-तज्जनमगोचरचिकीर्पा, ३ — जगुजनमानुकलकृति, ४ — स्थित्युपादानविषयकज्ञान, ५ — स्थितीच्छा, ६—स्थितिप्रयत्न, ७—प्रलयोपादान, ८-प्रलयेच्छा, और ९—प्रलयप्रयत्न ये बहा के नो लचण सिद्ध होते हैं। ब्रह्म में जगत् के जन्मादि की कारणता के विषय में 'यतो वा' इत्यादि श्रुति प्रमाण है। 'आदि' पद से 'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुखबन्ते' इत्यादि छान्दोग्य श्रुति का यहण करना चाहिये।

'जन्म, स्थिति और नाश इन तीनों से उपादानकारणव्य की ही सिद्धि होती है। इसकारण उसमें निमित्तत्व तो नहीं वन पाता' इस अरुचि से छघुळत्तृण वताते हैं।

यद्वा—निखिलजगदुपादानत्वं ब्रह्मणो लक्षणम् । उपादान्त्वं च जगदध्यासाधिष्ठानत्वम् , जगदाकारेण विपरिणममान-मायाऽधिष्ठानत्वं वा । एतादशमेवोपादानत्वमभिषेत्य 'इदं सर्वं यदयमात्मा' 'सच्च त्यच्चाभवत्' (तै० २-६) बहु स्यां प्रजायेय' (तै० २-६) इत्यादिश्रुतिषु ब्रह्मप्रश्चयोस्तादात्म्यव्यपदेशः । घटः सन् , घटो भाति, घट इष्ट इत्यादिलोक्षिकव्यपदेशोऽपि सच्चिदानन्दह्मप्रब्रह्मस्यासात् ।

अर्थ—अथवा 'तमस्त जगत् का उपादानत्व' ही ब्रह्म का उत्तण है उपादानत्व का अर्थ है कि अध्यास ( भ्रम ) का अधिष्ठानत्व, अथवा जगत् के आकार में (जगदाकारेण) परिणत हुई माया का अधिष्ठानस्व। ब्रह्म में रहनेवाली इसी उपादानकारणता के अभिष्राय से 'जो यह सब है वह आत्मा ही है' (नृसिंहोत्तरतापनीय), 'वही मूर्त और अमूर्त हुआ' (तै. २-६) 'मैं बहुत होऊं' (तै॰) इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म और प्रपंच के तादास्म्य का (ऐक्य का) उपदेश किया गया है। 'घट-भासित होता है' और 'घट इष्ट है' इत्यादि लौकिक व्यवहार भी सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म के ऐक्याध्यास से ही होता है।

विवरण—समस्त जगत् का उपादानकारणस्य (उपादान कारण होना) ही ब्रह्म का छचण है, समझ छीजिये। किन्तु चेतन ब्रह्म में जड-प्रपञ्च का उपादानकारणस्य कैसे संभव हो सकता है? और यह उपादान-कारणस्य माया में भी होने से उसमें छचण की अतिन्याप्ति होगी। ऐसी शंका करना ठीक नहीं, क्योंकि उपादान शब्द से हमें जागबूप अध्यास (अम) का अधिष्ठान (आधार) ही विविच्ति है। मिथ्या रजत के अम का अधिष्ठान जैसे शुक्ति होती है वैसे ही ब्रह्म में भासमान मायाकित्पत प्रपञ्च का अधिष्ठान (विवर्तोपादान) ब्रह्म ही है। माया नहीं। इस कारण उक्त दोष नहीं है।

इसपर भी 'जिसका परिणाम होता है वही उपादान होता है' ऐसा यदि आपका आग्रह ही हो तो दूसरा कल्प (पन्न) बताते हैं—जगदाकारेण (जगद्रूप से) परिणाम को प्राप्त होनेवाली (परिणत होनेवाली) माया का अधिष्ठानस्व ब्रह्म में होना—यही उसका उपादानस्व है। माया में परिणामि उपादानस्व होने पर भी स्वाधिष्ठान-ब्रह्म के विना वह कुछ नहीं कर सकती। इस कारण ब्रह्म में ही ऐसा उपादानस्व संभव हो सकता है। अतः यह ब्रह्म निर्दृष्ट है।

माया के जगदाकारपरिणामित्व के होने में 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' इत्यादि श्रुति प्रमाण है। वैसे ही ब्रह्म और प्रपञ्च का ऐश्य प्रतिपादन करनेवाली उपर्युक्त श्रुतियां भी ब्रह्म के इस उपादानकारणत्व को मानकर ही प्रवृत्त हुई हैं। अन्यथा चेतनब्रह्म और जडजगत् दोनों में ऐक्य का संभव नहीं। किन्तु अमाधिष्ठानत्व मानने से जिस प्रकार सर्प तो केवल भासित होता है, वस्तुतः रज्जु ही है। उसी प्रकार भासमान जगत्, परमार्थतः ब्रह्म ही है—यह उनमें अभेद उपपन्न हो जाता है। 'आदि' शब्द से 'सर्व खिलवदं ब्रह्म' इत्यादि वचन विवित्तत हैं। इसी प्रकार 'घट सत् है' इत्यादि लौकिक व्यवहार भी (लोगों का अभेद व्यवहार भी) सिच्चदानन्द रूप ब्रह्म में जगत् का अध्यास मानकर ही होता है। क्योंकि यहां पर भासमान घटसत्ता, वास्तव में ब्रह्मस्ता ही है। इसी प्रकार 'घट भासित होता है' यहां

जो भास होता है, वह चैतन्यका हो होता है, और 'घट इष्ट है' वाक्य के जो इष्टस्व प्रतीत होता है वह भी ब्रह्म के आनन्दस्वरूप में अध्यास मानक्ष्र ही होता है।

इस पर शंका और उसका समाधान-

नन्वानन्दात्मकचिद्ध्यासाद् घटादेरिष्टत्वव्यवहारे दुःख् स्यापि तत्राध्यासात्तत्रापि इष्टत्वव्यवहारापत्तिरिति चेत्। न। आरोपे सित निमित्तानुसरणं, न तु निमित्तपस्तीत्यारोप इत्य-भ्युपगमेन दुःखादौ सिच्चदंशाध्यासेऽप्यानन्दांशाध्यासाभावात्। जगति नामरूपांशद्वयव्यवहारस्तु अविद्यापरिणामात्मकनामरूप-सम्यन्धात्।

तदुक्तम्—

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपश्चकम् । आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगदूपं ततो द्वयम् ॥ इति ॥

अर्थ—शंका—'आनन्दात्मक चैतन्य में अध्यास के कारण घटादिकों का 'घट इप्ट है' ऐसा इप्ट्य-च्यवहार होता है। ऐसा कहने से दुःख का भी उस आनन्दात्मक बहा में ही अध्यास होने के कारण उस विषय में भी ( दुःख इप्ट है ) इत्याकारक इप्ट्य व्यवहार होने लगेगा।' ऐसी शंका करें तो वह ठीक नहीं। क्योंकि 'आरोप हो तो उसके निमित्त की ( कारण की ) कहपना करनी चाहिये। निमित्त है इसलिये आरोप की कहपना नहीं करनी चाहिये' यह अध्युपगम ( नियम ) होने से, दुःख में सत् और चित् दो अंशों का अध्यास होने पर भी आनन्दांश का अध्यास नहीं होता, संसार में 'नाम' और 'रूप' इन दो अंशों का जो व्यवहार होता है, वह अविद्या परिणामात्मक नाम, रूप के संबंध से होता है। इसीलिये कहा है कि, 'है—सत्ता, भासता है—ज्ञान, प्रिय—आनन्द, रूप और नाम—ये पांच अंश प्रत्येक पदार्थ में प्रतीत होते हैं। उनमें से प्रथम तीन—सत्, चित्, आनन्द ये बहा रूप हैं, और शेष दो अंश—नाम, रूप, जगद्रुप हैं।

विवरण —वादी कहता है कि आनन्दात्मक ब्रह्म में घटादि पदार्थों के अध्यस्त होने से उनकी 'घट मुझे इष्ट है' इत्याकारक इष्टत्वेन प्रतीति होना आप बताते हैं। तो इसी के अनुसार ब्रह्म में दुःख पदार्थ के भी अध्यस्त होने से वह भी 'दुःख मुझे इष्ट है' इस रूप से प्रतीत होना चाहिये। परन्तु ऐसा अनुभव तो किसी को नहीं है। इस कारण क्या ब्रह्म में दुःख का अध्यास न माना जाय ?

सिद्धान्ती उत्तर देता है—'यदि आरोप प्रत्यक्त सिद्ध हो तो उसके निमित्त की चिकित्सा करनी चाहिये। आरोप का निमित्त होने मात्र से ही आरोप की कल्पना नहीं की जाती' यह नियम है। अतः हम यह कल्पना करते हैं कि यस्मात् 'दुःख इष्ट है' ऐसी दुःख में इष्टत्व की प्रतीति नहीं होती, तस्मात् दुःख में केवल 'सत्' और 'चित्' इन दो अंशों का अध्यास होता है, आनन्दांश का नहीं। इस कारण उक्त दोप नहीं है। 'अनुभूत्यनुसारेण कल्प्यते हि नियामकम्' यह विद्यारण्य ने भी कहा है।

रांका—बह्य तो नाम रूप से रहित होने के कारण उसपर आरोपित घटादिकों के विषय में 'अयं घटः शुद्धः' ऐसा नाम-रूपात्मक व्यवहार कैसे होता है ? प्रन्थकार समाधान करते हैं कि जगत् में नाम-रूपात्मक व्यवहार अविद्या (माया) के परिणामात्मक नाम-रूप के संदंध से होता है। इसी कारण प्रत्येक पदार्थ में 'अस्ति, आति' इत्यादि रूप से प्रतीयमान पांच अंशों में से पहिले तीन अंश ब्रह्मरूप हैं और शेप दो जगदूप (माया परिणामरूप) हैं—यह अभियुक्तों का कथन है।

इस रीति से तत् पदार्थ के स्वरूप एवं तटस्थ छत्तणों का निरूपण करने से अब उससे जगत् की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसे प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं—

अथ जगतो जन्मक्रमो निरूप्यते—तत्र सर्गाद्यकाले पर मेश्वरः सृज्यमानप्रश्रवीचित्र्यहेतुप्राणिकर्मसहकृतोऽपरिमिता-निरूपितशक्तिविशेषविशिष्टमायासहितः सन्नामरूपात्मकनिष्ठिल-प्रश्रवं प्रथमं बुद्धावाकलय्येदं करिष्यामीति सङ्कलपयति 'तदैक्षत वहु स्यां प्रजायेय' (छा० ६–२–३) इति 'सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेय' (तै० २–६) इत्यादिश्रुतेः । तत आकाशा-दीनि पश्चभूतानि अपश्चीकृतानि तन्मात्रपदप्रतिपाद्यानि उत्प-द्यन्त । तत्राकाशस्य शब्दो गुणः । वायोस्तु शब्दस्पर्शे । तेजसस्तु शब्दस्पर्शरूपाणि । अपां तु शब्दस्पर्शरूपरसाः । पृथिव्यास्त शब्दस्पर्शरूपरसाः ।

अर्थ-अव जगत् की उत्पत्ति का क्रम निरूपण किया जाता है। घटादि-प्रपञ्ज की उत्पत्ति के समय परमेश्वर उत्पाद्य प्रपंच की विचित्रता में कारण बननेवाले प्राणिकर्मों की सहायता से एवं अपिरिमित, अनिर्वाच्य विशेष शक्ति रूप माया से युक्त होकर प्रथमतः नाम-रूपात्मक समस्त प्रपंच का बुद्धि से आकलन करता है और 'यह उत्पन्न करूंगा' ऐसा संकल्प करता है। 'वह ( बहा ) में बहुत होऊं इस प्रकार ईच्या करता हुआ' ( छां. ६-२ ) 'में बहुत होऊं और प्रजा उत्पन्न करूं-ऐसी कामना उसने की' ( तै. २-६ ) इत्यादि ध्रुति इस विषय में प्रमाण है। तदनंतर आकाशादि अपंचीकृत पांच भूत उत्पन्न होते हैं। इन्हीं को ( पंच ) तन्मात्राएं भी कहते हैं। उन भूतों में से आकाश का गुण, शब्द है। किन्तु वायु के शब्द और स्पर्श दो गुण हैं। तेज के शब्द, स्पर्श, रूप और रस चार गुण हैं। पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप और रस चार गुण हैं। पृथ्वी के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांच गुण हैं।

विवरण—सृष्टि करते समय प्रथमतः परमेश्वर समस्त प्रपंच के स्वरूप का 'यह ऐसा है' इस प्रकार से आकलन कर लेता है, उसके अनंतर 'में यह उत्पन्न करूंगा' ऐसा संकर्प करता है। वह सत्यसंकरूप होने से उसके संकरूप के अनुसार क्रमशः आकाशादि पांच सूचम भूत उत्पन्न होते हैं और वे क्रम से शब्दादि एक एक गुणों से अधिक रहते हैं। इन अपंचीकृत आकाशादिभूतों को ही 'शब्दतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र' ऐसी पौराणिक संज्ञाएं हैं। ईश्वर के संकर्पपूर्वक सृष्टि उत्पन्न करने के विषय में दो श्वतियों का जपर उन्लेख कर ही चुके हैं। 'आदि' शब्द से 'आत्मा वा' 'स ऐन्तत' (एत.) आदि श्वतियों का प्रहण करना चाहिये। वैसे ही सृष्टि के आकाशादि क्रम से उत्पन्न होने के विषय में 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूत आकाशाद्वायुर्वायोरश्चिरग्नेरापोऽद्भ्यः पृथिवी' (ते. ३-१) इत्यादि तैत्तिरीय श्वति प्रसिद्ध ही है।

रांका—ईश्वर ही ब्रह्मादि स्थावरान्त जगत् का निर्माण करता है—यह मानने से इस विषम उत्पत्ति के कारण ईश्वर में विपमता, निर्दयता, आदि दोप प्राप्त होंगे—इस शंका का निरसन करने के लिये ईश्वर में, 'सुज्यमान॰' विशेषण जोड़ा गया है। ईश्वर, पर्जन्य के समान सर्वसाधारणतया ही उत्पादक है। उन उन प्राणियों के विशेष गुण उनके पूर्व कर्मानुसार ही उत्पन्न होते हैं। अतः विपमता में कारण कर्म होते हैं। ईश्वर तो उनकी सहायता से उनके अनुसार केवल विभाग कर देता है, इस कारण उसमें उक्त दोष नहीं आ पाते।

यदि कोई कहे कि तुम्हारे मत में परमेश्वर कूटस्थ-निर्विकार है तब उसमें संकल्पादि कैंसे हो सकेंगे ?

'अपरिसित' इत्यादि विशेषण से उक्त शंका का निरसन किया है। निरुपाधिक ब्रह्म में जगत् का स्रष्टुत्व (उत्पादकत्व) यद्यपि संभव नहीं हो सकता, तथापि अनादि, अनिर्वचनीय, अपरिमित शक्तिरूप अपनी माया की उपाधि से जब ब्रह्म, युक्त हो जाता है तब उस सोपाधिक ब्रह्म (ईश्वर ) में जगत्कर्तृत्व उपपन्न होता है। अतः उक्त शंका युक्त नहीं है।

अब नैयायिकों के 'शब्द आकाश का ही गुण है' मत का निरसन करते हैं।

न च शब्दस्याकाशमात्रगुणत्वम्, वाय्वादावि तदुप-लम्भात्। न चासौ भ्रमः, वाधकाभावात्।

अर्थ—शब्द को केवल आकाश का ही गुण नहीं कहा जा सकता। क्योंकि वायु आदि में भी उसकी प्रतीति होती है। इसे अम भी नहीं कह सकते क्योंकि उस प्रतीति में कोई वाधक नहीं है।

चिवरण—शब्द केवल आकाश का ही गुण है वायु आदि भूतों में 'शब्द' गुण नहीं होता—यह नैयायिक मानते हैं। परन्तु प्रथकार कहते हैं कि यह उचित नहीं है। क्योंकि आकाश में प्रतिध्व-निरूप शब्द की जैसी प्रतीति होती है, वैसी वायु, तेज, जल और पृथिवी में भी कम से 'विस्स्' 'भुग् भुग्' 'बुल बुल' और 'कड कड' आदि शब्द सुनाई पड़ते हैं। अतः इस प्रतीति के अनुसार पांचों भूतों में शब्द को मानना चाहिये।

इस पर नैयायिक कहता है कि वायु आदि द्रव्यों में शब्द की प्रतीति अम से होती है। जैसे—अग्नि की उष्णता जल में भासित होने से 'उष्णं जलम्' व्यवहार होता है, उसी तरह आकाशनिष्ठ शब्द ही वायु आदि में भासित होता है, और उसी की 'यह वायु का शब्द है' ऐसी आनित होती है।

सिद्धान्ती कहता है कि यह ठीक नहीं, क्योंकि वाधज्ञान होने पर ही पूर्वज्ञान अमरूप सिद्ध होता है। परन्तु वायु में प्रतीयमान शब्द प्रतीति का कभी वाध नहीं होता। इस कारण उसे अम मानना उचित नहीं। किन्तु पृथ्वी का एक मात्र गन्ध ही गुण मानना चाहिये, क्योंकि जल बादि में जो गंध की प्रतीति होती है, वह अन्वयन्यतिरेक से पृथ्वी के संबंध से ही होती है—यह अनुभव सिद्ध है।

भव उपक्रमपूर्वक इन्द्रियादि सृष्टि को बताते हैं-

इमानि भृतानि त्रिगुणमायाकार्याणि त्रिगुणानि । गुणास्स-न्वरजस्तमांसि । एतैश्व सन्वगुणोपेतैः पश्चभृतैर्व्यस्तैः पृथक् पृथक् कमेण श्रोत्रत्वक्चक्षृरसनद्राणाख्यानि पश्चज्ञानेन्द्रियाणि जायन्ते । एतेभ्यः पुनराकाशादिगतसान्त्विकांशभ्यो मिलितेभ्यो मनोबुद्धचहङ्कारचित्तानि जायन्ते । श्रोत्रादीनां पश्चानां क्रमेण दिग्वातार्कवरुणाश्विनोऽधिष्ठातृदेवताः । मन आदीनां चतुणां क्रमेण चन्द्रचतुर्भुखशङ्कराच्युता अधिष्ठातृदेवताः ।

अर्थ—ये (अपंचीकृत ) भून, त्रिगुणात्मक माया के कार्य होने से त्रिगुणात्मक रहते हैं। उनमें सत्वगुण से युक्त हुए पांच भूतों से व्यक्तिशः क्रम से
श्रोत्र, त्वचा, चन्नु, जिह्वा और नासिका—ये पांच इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं।
परन्तु आकाशादिकों के एकत्र हुए सात्विक अंश से मन, बुद्धि, अहंकार और
चित्त उत्पन्न होते हैं। श्रोत्रादि पांच इन्द्रियों की क्रमशः दिशा, वायु,
सूर्य, वरुण और अश्विनीकुमार—ये अधिष्ठानुदेवता हैं। मन आदि चारों के
क्रम से चन्द्र, ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु—ये अधिष्ठानुदेवना हैं।

विवरण—ये भूत, सत्वरजस्तमोगुणात्मका माया से उत्पन्न होने के कारण त्रिगुणात्मक ही होते हैं। उनमें से प्रत्येक के सत्वांश से क्रमशः श्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। जैसे—आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्रेन्द्रिय उत्पन्न होता है इत्यादि। वैसे ही इन पांच भूतों के एकत्रित हुए सात्विकांश से मन इत्यादि अन्तःकरण-चतुष्टय उत्पन्न होता है। उनकी अधिष्ठतातृदेवता अर्थात् श्रवणादि इन्द्रियों में श्रवण आदि की शक्ति देकर उनपर अनुग्रह करने वाली दिशादि और चन्द्रादि देवताओं का मूल में ही निर्देश किया है।

पंच कमेंन्द्रियां और प्राणों की उत्पत्ति बताते हैं-

एतरेव रजोगुणोपेतैः पश्चभूतैर्व्यस्तैर्यथाक्रमं वाक्पाणि-पादपायूपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि जायन्ते । तेषां च क्रमेण बह्वोन्द्रोपेन्द्रमृत्युप्रजापतयोऽधिष्ठातृदेवताः । रजोगुणोपेतपश्च-भूतेरेव मिलितैः पश्च वायवः प्राणापानव्यानोदानसमानाख्या जायन्ते । तत्र प्राग्गमनवान् वायुः, प्राणः नासादिस्थानवर्ती । अर्वाग्गमनवानपानः, पाय्वादिस्थानवर्ती । विष्वग्गतिमान् व्यानः, अखिलबारीरवर्ती । ऊद्ध्वगमनवानुत्क्रमणवायुरुदानः, कण्ठस्थानवर्ती । अधितपीतान्नादिसमीकरणकरः समानः, नाभिस्थानवर्ती ।

अर्थ-रजोगुण से युक्त हुए उन्हीं पांच भूतों से व्यक्तिशः क्रम से वाणी, हस्त, पाद, गुदद्वार और मूत्रेन्द्रिय—ये कर्मेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं, और उनकी क्रमशः अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, विष्णु, मृत्यु और प्रजापित—ये अधिष्ठातु-देवताएं हैं। रजोगुण से युक्त हुए इन पांच भूतों से ही मिलकर प्राण, अपान,

ब्यान, उदान और समान संज्ञक पांच वायु उरक्न होते हैं। उनमें सर्वदा अर्ध्वगितमान् वायु को 'प्राण' कहते हैं। और वह नासिकादिस्थान पर रहता है। वैसे ही अधस्ताद् गमन करने वाले वायु को 'अपान' कहते हैं, और वह गुदादिस्थान पर रहता है। शरीर में सर्वतः गमन करने वाले वायु को 'ब्यान' कहते हैं, और वह समस्त शरीर में वास करता है। जो वायु कर्ध्वगामी होकर उक्कमण में (खाये हुए अन्न को उलट कर गिराने में और परलोक गमन में) कारण होता है, उसे उदान कहते हैं। वह कण्ठ में रहता है। खाये हुए अन्न का या पीये हुए रस का समीकरण (समविभाग पाचन करने वाला) करने वाले वायु को 'समान' कहते हैं, वह (मुख्यतः) नाभि-स्थानवृक्ति होता है।

वियरण—आकाश के रजोगुणात्मक अंश से वागिन्द्रिय उत्पन्न होती है। इसी क्रम से वायु आदि चार भूतों के प्रत्येक के पृथक् पृथक् रजोंश से हास्तादि चार कर्मेंद्रियां होती हैं और उनकी अग्न्यादि, अधिष्टातृ (अनुप्रा-हक) देवता होती हैं। इसी प्रकार पांच भूतों के एकत्रित रजोंश से प्राणादि-संज्ञक पांच वायु होते हैं। उनके लक्षण ऊपर वता चुके हैं। इस विषय मं—

'हृदि प्राणो गुदेऽपानः समानो नाभिमण्डले।

उदानः कण्ठदेशे स्याद् व्यानः सर्वशारीरगः ॥ यह श्लोक प्रसिद्ध है । प्राण का स्थान बताते समय 'नासादि' यहां 'आदि' शब्द का प्रयोग इसीलिये किया है । तथापि प्राणादिकों के नासिकादिस्थान 'वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रावि-शत्' (ऐत०) श्रुति से व्यक्त होते हैं ।

अब स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति और पंचीकरण प्रकार दिखलाते हैं। तैरेव तमोगुणोपेतैरपश्चीकृतभूतैः पश्चीकृतानि जायन्ते । 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेक्षैकां करवाणि' ( छा० ६–३–३ ) इति श्रुतेः पश्चीकरणोपलक्षणार्थत्वात् ।

पश्चीकरणप्रकारश्चेत्थम् — आकाशमादौ द्विधा विभज्यतयोरेकं भागं पुनश्चतुर्द्धा विभज्य तेषां चतुर्णामंशानां वाघ्वादिषु
चतुर्पु भूतेषु संयोजनम् । एवं वायुं द्विधा विभज्य तयोरेकं भागं
पुनः चतुर्द्धा विभज्य तेषां चतुर्णामंशानामाकाशादिषु संयोजनम् । एवं तेज आदीनामिष । तदेवमेकैकभूतस्यार्द्धं स्वांशात्मकमर्द्धान्तरं चतुर्विधभूतमयमिति पृथिव्यादिषु स्वांशाधिक्यातपृथिव्यादिव्यवहारः । तदुक्तम् —

## 'वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः' ( त्र० स्० २-४-२३ ) इति ।

अर्थ — तमोगुण से युक्त हुए उन्हीं अपंचीकृतभूतों से पंचीकृत भूत होते हैं। क्योंकि 'उन तीन देवताओं में से एक एक देवता को में त्रिष्ट्र त्रिष्ट्रत् करती हूँ' ( छां० ६-३-३ ) इत्यादि त्रिष्ट्रत्तकरण श्रुति ही पंचीकरण की का उपलचण है। पंचीकरण का प्रकार इस प्रकार है — प्रथमतः आकाश के दो भाग करें, उनमें से एक भाग के पुनः चार भाग करें तब इन चार अंशों को ( भागों को ) कम से वायु आदि चार भूतों में मिला दे। इसी प्रकार वायु के प्रथमतः दो भाग कर उनमें से एक भाग के पुनः चार भाग करे, और उन्हें आकाशादि चार भूतों में मिला दे। इसी प्रकार तेज आदि भूतों का भी पंचीकरण समझ लेना चाहिए। इस रीति से एक एक भूत का अर्थ भाग स्वांशात्मक ( उस भूत का अंशरूप ) होता है और दूसरा अर्थ भाग चार भूतों के ( अष्टम ) अंशरूप होता है। तथापि पृथिव्यादि भूतों में स्वयं के अंश का ही आधिक्य होने से उनमें 'यह पृथिवी' इत्यादि व्यवहार ( शब्द प्रयोग ) होता है। इसी कारण कहा गया है कि 'पृथिवी आदियों में उन्हीं के अंश का वैशेष्य ( आधिक्य ) होने से 'पृथिवी' आदि व्यवहार होता है।

विवरण—अपंचीकृत भूतों के तमोगुणात्मक अंशों से पंचीकृत भूत (स्थूलभूत) होते हैं। छान्दोग्योपनिपद् में यद्यपि त्रिवृत्करण ही बताया है तथापि वह पंचीकरण का भी उपलक्षक (संम्राहक) है। वहाँ तेज, आप, और अन्न (पृथ्वी) हन तीन भूतों की ही उत्पत्ति कही गई है। इस कारण त्रिवृत्करण (तीनों का ही मेलन) वताया है। परन्तु उस पर से पाँच भूतों का ज्ञान होने के कारण उनके पंचीकरण करने में कोई विरोध नहीं है। मूल के उद्धत ब्रह्मसूत्र में 'तद्वादः' पद की द्विरुक्ति अध्याय की समाप्ति दिखलाने के लिए है।

लिंग शरीर की उत्पत्ति दिखाते हैं-

पूर्वोक्तैरपञ्चीकृतैलिङ्गशरीरं परलोकयात्रानिर्वाहकं मोक्ष-पर्यन्तं स्थायि मनोबुद्धिभ्याम्रुपेतं ज्ञानेन्द्रियपञ्चककर्मेन्द्रियपञ्चक-प्राणादिपञ्चकसंयुक्तं जायते ।

तदुक्तम्-

पश्चप्राणमनोद्यद्भिदशेन्द्रियसमन्वितम् ।

अपश्चीकृतभूतोत्थं स्रक्ष्माङ्गं भोगसाधनम् ॥१॥ इति । तच द्विविधं—परमपरं च । तत्र परं हिरण्यगर्भलिङ्गश्चरी- रम् , अपरमस्मदादिलिङ्गश्रारीरम् । तत्र हिरण्यगर्भलिङ्गश्रारीरं महत्तस्वम् , अस्मदादिलिङ्गशरीरमहङ्कार इत्याख्यायते ।

अर्थ — पूर्वोक्त अपचीकृत (सूचम) भूतों के योग से ही परलोकगमनादि समस्त कार्यों का निर्वाहक (कर्न्न), मोच तक स्थायी, लिंग शरीर
उत्पन्न होता है। वह, (लिंग शरीर) मन, बुद्धि, पंचज्ञानेन्द्रिय, पंचकर्मेन्द्रिय और पंचप्राणों से युक्त रहता है। (उक्तार्थ में मेन्नेयोपनिपद् का
प्रमाण देते हैं) इसी कारण यह वचन है — पाँच प्राण, मन, बुद्धि आंर दस
इन्द्रियों से युक्त हुआ एवं अपंचीकृत भूतों से बना हुआ स्चमशरीर, भोग का
साधन है। वह दिंग शरीर, पर-अपर भेद से द्विविध है। उनमें हिरण्यगर्भ का लिंगशरीर पर (व्यापक) होता है और हमलोगों का लिंग शरीर
अपर (अव्यापक)होता है। हिरण्यगर्भ के लिंग शरीर की 'महत्त्व' संज्ञा है
और हमारे लिंग शरीर को 'अहंकार' कहा जाता है।

विवरण—शुद्ध आत्मा व्यापक एवं निष्क्रिय होने से उसका परलोक में गमन और वहाँ से पुनः आगमन होना संभव नहीं, और स्थूल देह तो यहीं भस्म हो जाता है। इस कारण परलोकगमन आदि की उपपत्ति लगाने के लिए मोज्ञ तक स्थिर रहनेवाले सप्तद्दश-अवयवात्मक लिंग कारीर का अवस्य स्वीकार करना चाहिए। यहाँ जो पर एवं अपर संज्ञाएँ वताई गई हैं उन्हें समष्टि एवं व्यष्टि भी कहते हैं।

एवं तमोगुणयुक्तेभ्यः पञ्चीकृतभूतेभ्यो भूम्यन्तिरक्षस्वर्भह-जनस्तपःसत्यात्मकस्योध्वेलोकसप्तकस्य अतलवितलसुतलतला-तलस्मातलमहातलपातालाख्याधोलोकसप्तकस्य ब्रह्माण्डस्य जरा-युजाण्डजस्वेदजोद्धिज्जाख्यचतुर्विधस्थूलशरीराणामुत्पिचः । तत्र जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि, मनुष्यपञ्चादिशरीराणि । अण्डजानि अण्डेभ्यो जातानि, पक्षिपन्नमादिशरीराणि । स्वेद-जानि स्वेदाज्जातानि, यूकामशकादोनि । उद्भिज्जानि भूमि-मुद्भिय जातानि, वृक्षादीनि । वृक्षादीनामपि पापकलभोगायत-नत्वेन शरीरत्वम् ।

अर्थ — इस प्रकार तमोगुणयुक्त पंचीकृत भूतों से भूमि, आकाश, स्वर्ग, मह, जन, तप और सस्य — इन सात ऊर्ध्व लोकों की और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल — इन सात अधोलोकों की, ब्रह्माण्ड की एवं जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्गिज्ज — इन चतुर्विध स्थूल

शरीरों की उत्पत्ति होती है। उनमें जरायु से उत्पन्न हुए मनुष्य एवं पशु आदि के शरीर 'जरायुज' कहलाते हैं। अण्ड से उत्पन्न होनेवाले पर्द्धा-सर्प आदि के शरीर 'अण्डज' कहलाते हैं। धर्म (पसीना) से उत्पन्न होनेवाले जू, मन्द्धी आदि कीटकों के शरीर 'स्वेदज' कहलाते हैं। भूमि का भेद कर जपर आनेवाले बृचादि के शरीर को 'अझिजज' कहते हैं। बृचादि भी पापफल के भोग के स्थान होने से उन्हें भी शरीरत्व है।

विवरण — पंचीकृत भूतों से चतुर्दश सुवन, ब्रह्माण्ड एवं चतुर्विध प्राणिशरीरों की उत्पत्ति होती है। वृद्धादिकों के भी शरीर होते हैं — यह कैसे ज्ञात
हुआ ? क्यों कि अन्य प्राणियों की तरह उनकी प्रवृत्ति या कहीं आना-जाना
भी नहीं दीखता। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि वृच्च आदिकों के भी
शरीर होते हैं। क्यों कि 'आध्मनो भोगायतनं शरीरम्'— आध्मा के भोग के
स्थान को 'शरीर' कहते हैं — यह शरीर का लच्चण है। वृच्चादिक भी पूर्वकृत
पापकर्म के उपभोग लेने के स्थान हैं। 'शरीरजैः कर्मदोपैयांति स्थावरतां
नरः'— सनुष्य, शरीरजन्य कर्मदोपों से स्थावरयोनि को पाते हैं — इत्यादि
स्मृति इस विषय में प्रमाण है। वैसे ही उनमें किये घाव भी भर जाते हैं।
इत्यादि अनुभव से उनकी विशिष्ट योनि होना सिद्ध होता है।

आधुनिक प्राणिशरीर एवं घट-पटादि कार्य मनुष्यजन्य होते दीखते हैं। तय 'ईश्वर, समस्त जगत् का कर्ता है' यह वाद केंसे संभव हो सकता है ?

उत्तर देते हैं-

तत्र परमेश्वरस्य पश्चतन्मात्राद्युत्पत्तौ सप्तद्शावयवोपेतिलिङ्गशरीरोत्पत्तौ हिरण्यगर्भस्थूलशरीरोत्पत्तौ च साक्षात्कर्तृत्वम् ।
इतरनिख्लिष्ठप्रपञ्चोत्पत्तौ हिरण्यगर्भादिद्वारा,—'हन्ताहमिमास्तिस्रो देवताः अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि'
( छा० ६–३–२ ) इति श्रुतेः । हिरण्यगर्भो नाम मूर्तित्रयादन्यः प्रथमो जीवः ।

स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । आदिकत्ती स भूतानां ब्रक्षाग्रे समवर्तत ॥ १ ॥

'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य' (यज्ज० १३-४ ऋ० स० १०-१२०-१) इत्यादिश्चतेः। एवं भूतभौतिकसृष्टिनि-रूपिता। अर्थ—इन समस्त कार्यों में से पञ्चतन्मात्राओं की उत्पत्ति में एवं अवयवात्मक लिंग शरीर की उत्पत्ति में परमेश्वर को सात्तात् कर्तृत्व है इससे भिन्न समस्त प्रपञ्च की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ के द्वारा होती है। '(वह सदाख्य देवता) अब मैं इन तीन देवताओं में इस जीव से (आत्मरूप से) अनुप्रवेश कर नाम और रूप को व्यक्त करता हूँ—इस प्रकार ईत्तण करती हुई' यह श्वति इस विषय में प्रमाण है (छां० ६-३-२)। ब्रह्मा, विष्णु, महेश—इन तीन मूर्तियों से भिन्न हिरण्यगर्भसंज्ञक प्रथम जीव है। इस विषय में 'वही पहला शरीरी और वही 'पुरुप' कहा जाता है। वह प्राणिमात्र का आदिकर्ता ब्रह्मा प्रथम उत्पन्न हुआ' 'हिरण्यगर्भ भृतों से पूर्व उत्पन्न हुआ' इत्यादि श्रुति प्रमाण है। इस रीति से भूत-भौतिक सृष्टि का निरूपण किया गया।

विवरण—पांच सूचम भूत, लिंग शरीर और हिरण्यगर्भाख्य आदिजीव की उत्पत्ति का परमेश्वर साजात् कर्ता है। उसके पश्चात् होनेवाली समस्त सृष्टि को हिरण्यगर्भ के द्वारा वह उत्पन्न करता है। यह उक्त श्रुति से ज्ञात होने के कारण उक्त दोप नहीं हो पाता। क्यों कि आधुनिक कर्म भी ईश्वरानुग्रह के विना नहीं होते। यह वेदान्त सिद्धान्त है। समस्त लिंग (सूचम) शरीरों के अभिमानी प्रथम जीव को 'हिरण्यगर्भ' कहते हैं। इस विषय में श्रुतियों के अनेक आधार दिये गये हैं। आदि शब्द से 'यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वम्' (श्रे० ६-१८) इत्यादि श्रुतियों को समझना चाहिये।

इस प्रकार भूत एवं भूतकार्यों की उत्पत्ति वताकर प्रनथकार कहते हैं— इदानीं प्रलयो निरूप्यते । प्रलयो नाम त्रैलोक्यनाशः, स च चतुर्विधः — नित्यः प्राकृतो नैमित्तिक आत्यन्तिकश्चेति । तत्र नित्यः — प्रलयः सुषुप्तिः, तस्याः सकलकार्यप्रलयरूपत्वात् । धर्माधर्मपूर्वसंस्काराणां च तदा कारणात्मनाष्ट्रवस्थानम् । तेन सुषुप्तोत्थितस्य न सुखदुःखाद्यनुभवानुपपत्तिः । न वा स्मरणा-नुपपत्तिः । न च सुषुप्तावन्तःकरणस्य विनाशे तद्धीनप्राणादि-क्रियाष्ट्रनुपपत्तिः । वस्तुतः श्वासाद्यभावेष्ठिप तदुपलव्धेः पुरुपान्त-रविश्रममात्रत्वात् सुप्तश्वरीरोपलम्भवत् ।

अर्थ — अब प्रलय का निरूपण किया जाता है। प्रलय का अर्थ है — त्रैलोक्य का नाश । वह निरय, प्राकृत, नैमित्तिक और आत्यन्तिक भेद से चतुर्विध है। उनमें सुपुष्ति (निद्रा) निरय प्रलय है क्योंकि वह समस्तकार्य-प्रलयक्ष होती है। और उस समय धर्म, अधर्म एवं पूर्व संस्कार कारण रूप से

रहते हैं। इस कारण निद्रा से उठे व्यक्ति के सुख-हु: वादिकों के अनुभव

रतुपपात्त या रभरण का नाश होता है' यह माना जाय तो दाका-- निम् न जासान रहने वाले प्राणादिकों के किया की अनुप-पति होगी—ऐसी शंका करना ठोक नहीं। क्योंकि निद्यावस्था में वस्तुतः पात हाना उता से पत्तुतः प्राण नहीं होते । किन्तु अन्य पुरुषों को जो उसकी प्रतीति होती है, वह निदित पुरुष के शरीर-प्रतीति के समान ही अमरूप है।

विवरण-जगदुःपत्ति का निरूपण करने के अनन्तर कमानुरूप जगत् की स्थिति का निरूपण करना था, परन्तु 'स्थिति' सर्वलोक-प्रसिद्ध होने से ग्रंथकार प्रलय का ही निरूपण प्रारंभ करते हैं। स्वर्ग, सृत्यु और पाताल-इन तीनों लोकों के लय को ही 'प्रलय' कहते हैं। प्राकृत और आत्यन्तिक प्रलय में सभी कायों का नाश होता है। केवल त्रैलोक्य का ही नहीं होता, तथापि उसमें त्रैलोक्य का भी नाश हो ही जाने से प्राकृत-प्रख्य छत्तण पर अन्याप्ति दोष नहीं हो पाता । कूर्मपुराण में प्रलय के नित्यादि चार भेद कहे गये हैं। उनमें निस्यप्रलय का अर्थ-है-निद्रा। क्योंकि निद्रा में समस्त कायों का लय होता है, यह अनुभवसिद्ध है। 'सुपुतिकाले सकले विलीने' इत्यादि श्रुति भी यही बता रही है।

शंका-'निदावस्था में सबके साथ धर्म-अधर्म आदि का भी लय-होता है' तब जागृत हुए पुरुष को सुख-दुःखों का अनुभव कैसे हो सकेगा ?' इस शंका का 'धर्माधर्म॰' आदि हेतु से समाधान किया गया है। निद्वा में धर्म, अधर्म और पूर्वानुभवों के संस्कार का आत्यंतिक लय नहीं होता, किन्तु जैसे बुज बीज में रहता है वैसे ही वे स्वकारण में ( अविद्या में ) स्थित रहते हैं, इसीसे निदित पुरुप जगता है। धर्माधर्मानुरूप क्रमशः सुख दुःख को भोगता है, और पूर्वसंस्कारों के जागृत होने पर उसे पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण भी होता है।

शंका-'निदा में समस्त कायों के साथ अन्तःकरण का भी छय होता हैं यह मानने पर सुप्त पुरुष के श्वासोच्छ्रासादि कियाएं नहीं हो सकेंगी, क्योंकि समस्त ब्यापार मन के अधीन होते हैं।

समाधान-वस्तुतः सुप्त पुरुप के श्वासोच्छ्वास आदि का भी लय ही होता है। क्योंकि सुप्त पुरुष को किसी प्रकार की कोई प्रतीति नहीं हुआ करती। किन्तु अन्य जागृत पुरुपों को उसके प्राणादि किया की जो प्रतीति होती है, वह उस पुरुष के शरीर-प्रतीति के तुल्य ही भ्रम रूप है, अर्थात जैसे निद्रा में पुरुष को 'यह मेरा शारीर' इत्याकारक शरीर का ज्ञान न होने से उसकी दृष्टि में शरीरादिकों का भी अभाव होने के कारण ही अन्य लोगों को उसका शरीर दिखलाई पड़ने पर भी वह अम ही है। इसी प्रकार उसमें रहने वाले स्वासोच्छासादि का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है। निद्रा भी एक व्यक्ति का प्रलय होने से, एक पुरुष का प्रलय होने पर भी वह दूसरे को ज्ञात नहीं हो पाता। यह उत्तर प्रनथकार ने दृष्टिसृष्टिवाद को सान कर (दृष्टि = वस्तु का ज्ञान ही सृष्टि = उत्पत्ति) दिया है। इस कारण प्रत्यज्ञादिविरोध नहीं होता।

इस पर वादी की शंका और उसका समाधान-

न चैवं सुप्तस्य परेताद्विशेषः । सुप्तस्य हि लिङ्गश्चरीरं संस्कारात्मनाऽत्रैव वर्तते, परेतस्य तु लोकान्तरे इति वैलक्ष-ण्यात् । यद्वा, अन्तःकरणस्य द्वे शक्ती—ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्ति-श्रेति । तत्र ज्ञानशक्तिविशिष्टान्तःकरणस्य सुपुप्तौ विनाशः, न क्रियाशक्तिविशिष्टस्येति प्राणाद्यवस्थानभविरुद्धम् । 'यदा सुप्तः स्वप्नं न कश्चन पश्चयति, अथास्मिन् प्राण एवैकधा भवति, अथैनं वाक् सर्वेनीमिभः सहाप्येति', (कौ० ३-२) 'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति' (छा० ६-८-१) इत्यादिश्रुतिरुक्तसुपुप्तौ मानम् ।

अर्थ — यह मानने पर 'निद्रित मनुष्य में और मृत-मनुष्य में कोई अन्तर नहीं रहता।' यह शंका नहीं की जा सकती क्यों कि सुप्त मनुष्य का लिंग शरीर संस्कार रूप से यहीं रहता है। परन्तु मृत मनुष्य का लिंक शरीर अन्य लोक (लोकान्तर) में रहता है। यह दोनों में अन्तर है। अथवा किया-शक्ति एवं ज्ञानशक्ति के भेद से अन्तःकरण की दो शक्तियां होती हैं। उनमें से ज्ञानशक्तिविशिष्ट अन्तःकरण का ही निद्रावस्था में नाश होता है। किया-शक्तिविशिष्ट का नहीं। इस कारण निद्रा में प्राणादिकों का रहना विरुद्ध नहीं है। 'जिस अवस्था में पुरुष समस्त विशेष ज्ञानरहित होकर निद्रित रहता है तब किसी भी जायद्वासनारूप पदार्थ को नहीं देखता, उस समय इस प्राण में ही (कियाशक्ति में ही) एकरव को पाता है, तब इस प्राणो-पाधिक आत्मा में वाणी समस्त नाम के साथ लय को प्राप्त होती है। (को. ३-३) 'हे सोस्य, वह उस समय सत् से सम्पन्न होता है। स्वयं को (आत्मा को) प्राप्त होता है। (हां. ६-८-१) इत्यादि श्रुतियां उक्त सुपुष्ति में प्रमाण हैं।

विवरण—शंका—'निदा में प्राण का भी अभाव रहता है।' यह कहने पर निदा और प्राणवियोगरूप मृत्यु, ये दोनों समान ही कहे जायेंगे। समाधान—नहीं, क्योंकि सुप्त पुरुष का लिंगशार संस्कार रूप से यहीं (इस लोक में ही) रहता है, परन्तु मृत मनुष्य का लिंगशारीर स्वर्ग-नरकादि परलोक में रहता है—इस कारण उन दोनों में भेद है। तथापि व्यवहार में अवाधितरूप से होनेवाली खासोच्छ्वासादिपतीति को 'अम' कैसे कहा जा सकेगा ? और उसे अमरूप कहा जाय तो प्रत्यक्तादिप्रमाण पर किसी का विश्वास ही नहीं होगा। इस प्रकार पूर्वसमाधान पर अरुचि होने से दूसरा समाधान 'यद्वा' इत्यादि ग्रंथ से कहा गया है।

अन्तःकरण की ज्ञान और किया नाम की दो शक्तियां होती हैं। उनमें से ज्ञानशक्ति का निद्रावस्था में लय हो जाता है। कियाशक्ति का लय नहीं होता। इस कारण कियाशक्तिमत् अन्तःकरण उस समय रहता ही है और प्राणादिकिया भी स्वरूपतः रहती है। अतः उसकी प्रतीति होती है। परन्तु यह मानने में आधार क्या है? इसके उत्तर में श्रुतियों को आधार (प्रमाण) के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 'प्राज्ञेगात्मना संपरिष्वक्तो न किज्ञन वेद'—'प्राज्ञ' आत्मा के साथ तादाक्त्यको पाया हुआ यह जीव कुछ भी नहीं जानता। तस्मात् 'निद्रा' नित्य (दैनन्दिन) प्रलय है। अब क्रमप्राप्त प्राक्तत प्रलय को बताते हैं—

माकृतप्रलयस्तु कार्यब्रह्मविनाशनिमित्तकः सकलकार्य-नाशः । यदा तु पागेवोत्पन्नब्रह्मसाक्षात्कारस्य कार्यब्रह्मणो ब्रह्माण्डाधिकारलक्षणप्रारव्धकर्मसमाप्तौ विदेहकैवल्यात्मिका परा मुक्तिः, तदा तल्लोकवासिनामप्युत्पन्नब्रह्मसाक्षात्काराणां ब्रह्मणा सह विदेहकैवल्यम् ।

त्रक्षणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसश्चरे । परस्थान्ते कृतात्मानः प्रविश्चन्ति परं पदम् ॥ इति श्रुतेः ।

अर्थ—प्राकृत प्रलय का अर्थ है कि कार्यब्रह्म (हिरण्यगर्भ) के विनाश से होनेवाला समस्त कार्यों का नाश । जब जिसे पहले ही ब्रह्मसाचारकार हुआ हो ऐसे हिरण्यगर्भ को ब्रह्माण्ड पर अधिकार चलाना रूप फलवाले प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होकर विदेहकैवल्य के साथ परम मोच प्राप्त होता है, तब उस ब्रह्मलोक में रहनेवाले उपासकों को भी ब्रह्म का अपरोच्च ज्ञान होकर उस हिरण्यगर्भ के साथ ही विदेहमुक्ति मिलती है । क्योंकि 'महाप्रलय के प्राप्त होने पर हिरण्यगर्भ के अन्त समय (उसके अधिकार की परिसमाप्ति होने पर ) शुद्ध चित्त हुए ब्रह्मलोकनिवासी जिन्हे सम्यग्ज्ञान हुआ है वे सब मुक्त होनेवाले हिरण्यगर्भ के साथ परमपद में प्रवेश करते हैं' यह शुति है ।

विवरण — हिरण्यगर्भाख्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का अधिकारी प्रथम जीव अर्थात् ईश्वर, ब्रह्मापरोक्ष्मानवान् होने से जीवन्मुक्त ही है। परन्तु सकल ब्रह्माण्डास्मक जगत् पर सत्ता चलाने का ( उसका नियमन करने का ) प्रारुघ्य कर्म उसका अविश्वष्ट होने से उसे तस्काल विदेहमुक्ति नहीं मिलती। अपितु उपासना के उस्कर्ष से उसे हिरण्यगर्भ का अधिकार मिल जाता है। अधिकार-फलक उस प्रारुघ्य कर्म का भोग से चय होने पर वह विदेहमुक्ति को पाता है अर्थात् ब्रह्मरूप होता है। उस समय जो समस्त कार्य का नाश होता है, वही प्राकृतप्रलय है। प्राकृतप्रलय के समय उपासना के वल से अचिरादि उत्तर मार्ग से ब्रह्मलोक में प्राप्त हुए ब्रह्मलोक-निवासियों को भी वह हिरण्य-गर्भ ज्ञानोपदेश करता है और इस रीति से उन्हे भी ब्रह्मसाचारकार के होनेपर उसके साथ वे भी परम मुक्ति पाते हैं।

एवं स्वलोकवासिभिः सह कार्ये ब्रह्मणि मुच्यमाने तद्धि-ष्टितब्रह्माण्डतदन्तर्वितिचिखललोकतदन्तर्वितंस्थावरादीनां भौति-कानां भूतानां च प्रकृतौ मायायां च लयः, न तु ब्रह्मणि, बाधरूपविनाशस्यैव ब्रह्मनिष्टत्वात् । अतः प्राकृत इत्युच्यते ।

अर्थ — इस रीति से स्वलोकनिवासी लोगों के साथ हिरण्यगर्भ के मुक्त होते समय, उससे अधिष्ठित ब्रह्माण्ड, तदन्तर्गत भूरादि समस्त लोक और वहां के स्थावरादि (चतुर्विध प्राणिजात) भूत कार्यों का एवं आकाशादि पंचभूतों का प्रकृति में (मूलकारणभूत माया में ही) लय होता है, ब्रह्म में नहीं। क्योंकि वाधरूप विनाश ही ब्रह्मनिष्ठ होता है (निवृत्तिरूप नहीं होता) इसी कारण (प्रकृति में लय होने के कारण ही) इस प्रलय को प्राकृत कहते हैं।

विवरण—ब्रह्माण्ड।दि समस्त कार्य का प्रकृति में (माया में ही) लय होने से उसे प्राकृतलय कहते हैं। ब्रह्मज्ञान से अविद्यानिवृत्ति होने पर समस्त जगत् का जो बाधरूप नाश होता है वही ब्रह्मनिष्ठ होता है। इससे भिन्न निवृत्तिरूप विनाश तन्निष्ठ नहीं होता। इस कारण प्राकृत प्रलय में लीन होनेवाले अन्य जीवों की मुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

अव तीसरे नैमित्तिक प्रलय को वताते हैं-

कार्यत्रह्मणो दिवसावसाननिमित्तकहैलोक्यमात्रप्रलयः नैमि-त्तिकप्रलयः । त्रह्मणो दिवसश्रतुर्युगमहस्त्रपरिमितकालः, 'चतुर्युग-सहस्राणि त्रह्मणो दिनमुच्यतं' इति वचनात् । प्रलयकालो दिवसकालपरिमितः, रात्रिकालस्य दिवसकालतुल्यत्वात् । अर्थ — हिरण्यगर्भ का दिन (दिवस) समाप्त होने से होने वाले केवल नेलोक्य के लय को नैसित्तिक प्रलय कहते हैं। 'चतुर्युग-सहस्नन्तु ब्रह्मणो दिन-मुच्यते'—ब्रह्मा का दिन एक हजार चतुर्युग (चौकड़ी) का कहा जाता है—इस पुराणवचन के अनुसार एक हजार चतुर्युगात्मक काल के पूर्ण होने पर ब्रह्मा का दिन पूर्ण होता है। प्रलयकाल भी दिन के परिमाण के तुल्य ही होता है, क्योंकि रान्निकाल भी दिनकाल के बराबर ही होता है।

विवरण—हत, त्रेता, द्वापर और किल-इन चार युगों को चतुर्युग कहते हैं। ऐसे हजार चतुर्युगों के बीतने में जितना काल लगता है, उतने समय में ब्रह्मदेव (हिरण्यगर्भ) का एक दिन 'होता है और उतने ही समय की रात्रि प्रारंभ हो जाती है। उस समय वह सोता है, इस कारण केवल भू, भ्रवर, और स्वर् (स्वर्ग) इन तीन लोकों का नाश होता है। निद्रा निमित्त से होनेवाला यही नैमित्तिक प्रलय है।

प्राकृत प्रलय और नैभित्तिक प्रलय में प्रमाण बताते हैं-

प्राकृतप्रलये नैमित्तिकप्रलये च पुराणवचनानि ।
द्विपरार्द्धे त्वितिकान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।
तदा प्रकृतयः सप्त करण्यन्ते प्रलयाय हि ॥
एप प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लोयते ।
इति वचनं प्राकृतप्रलये मानम् ।
एय नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् ।
शेतेऽनन्तासने नित्यमात्मसात्कृत्य चाखिलम् ॥

इति वचनं नैमित्तिकप्रलये मानम्।

अर्थ-प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय के विषय में पुराणवचन इस प्रकार हैं—'ब्रह्मा के शतवर्षात्मक आयुष्य के पूर्वाध एवं उत्तरार्ध दो पराधों के अतिकान्त होनेपर परम पद पर रहनेवाले ब्रह्मा का प्रलय होता है, उस समय महदादि सात प्रकृतियों का प्रलय होता है। हे राजन्! जिसमें समस्त कार्य लीन होते हैं वह, यह प्राकृत प्रलय है' यह वचन प्राकृत प्रलय में प्रमाण है। 'जिसमें विश्वस्रष्टा शेष रूप आसन पर सबको आत्मसात् (स्वयं में लीन) कर सोता है वह नैमित्तिक प्रलय है। यह वचन नैमित्तिक प्रलय के सद्भाव में प्रमाण है।

अब भारयन्तिक प्ररूप बताते हैं— तुरीयप्ररूपस्तु ब्रह्मसाक्षात्कारनिमित्तकः सर्वमोक्षः । स चैकजीववादे युगपदेव, नानाजीववादे तु क्रमेण । 'सर्व एकी- भवन्ति' इत्यादिश्चते: । तत्राद्यास्त्रयोऽिष लयाः कर्मोपरित-निमित्ताः, तुरीयस्तु ज्ञानोदयनिमित्तो लयो ज्ञानेन सहैवेति विशेषः । एवं चतुर्विधप्रलयो निरूपितः ।

अर्थ—परब्रह्म के साचारकार से होनेवाला सर्वमोच, चतुर्थ (आत्यन्तिक) प्रलय है। 'एकजीववाद' पच में वह एकदम ही ( युगपदेव ) होता है, किन्तु 'नानाजीववाद' पच में कम से होता है। क्योंकि 'सब एक होते हैं' यह श्रुति है। (अब तक बताये गये चार प्रलयों में से) पहले तीनों प्रलय कम के उपरम से होते हैं। किन्तु यह चौथा प्रलय, ज्ञानोत्पत्ति से होता है, इसमें अज्ञानसिंहत कमों का उपरम होता है, यह इसमें विशेष है। इस रीति से चार प्रकार के प्रलयों का निरूपण हुआ।

विवरण-तत्वज्ञान होनेपर अविद्या और उसके समस्त कार्यों का प्रलय होता है। यह चौथा प्रलय है, इसी को 'सर्वमोन्न' भी कहते हैं। समस्त जीवों को एक मानने पर एक जीव के मुक्त होते ही समस्त जीवों को एकदम सक्त होना चाहिये। क्योंकि एकजीववादियों के मत में 'अविद्योपाधिक चैतन्य' ही 'जीव' होने से और उस अविद्या के एक होने से 'जीव' एक है। ऐसी स्थित में एक जीव को तत्वज्ञान होते ही समस्त जीवों को एकदम तस्वज्ञान हो ही जाना चाहिये। और समस्त जीवों का एकदम प्रलय हो जाना चाहिये। परन्तु इस मत के अनुयायी बहुत न होने से और शुक-नारदादिकों के मुक्त हो जाने पर भी अन्य लोगों को मुक्ति नहीं मिली-यह दिखलाई देने से प्रन्थकार ने अनेकवादिसम्मत 'नानाजीव' वाद का उरुलेख किया है। इस मत में 'अन्तःकरणाविष्ठन चैतन्य ही जीव' है, और अन्तःकरण अनेक हैं। अतः चैतन्य के एक होनेपर भी चैतन्योपाधि के अनेक होने से जीव भिन्न हैं। इस कारण चैत्रव्यक्ति को तत्वज्ञान होने के कारण उसके मुक्त होनेपर भी मैत्रव्यक्ति का मुक्त होना संभव नहीं। एक की मुक्ति से सब मुक्त नहीं होंगे। प्रथम कहे हुए तीन प्रकारों में किसी विशेष कारण से हुई कर्म की उपरति से प्रलय होता है। किन्तु इस ज्ञाननिमित्तक प्रलय में समस्त कर्म और उनके मूलकारण अविद्या का प्रलय होता है। इसरीति से तत्त्रज्ञान के कारण अविद्या का उच्छेद होने से बीजनिवृत्ति हो जाने से पुनरावृत्ति, न होना ही इस प्रलय में विशेष है।

अब प्रलय के क्रम को बताते हैं-

तस्येदानीं क्रमो निरूप्यते-

भूतानां भौतिकानां च न कारणलयक्रमेण लयः । कारण-

लयसमये कार्याणामाश्रयान्तराभावेनावस्थानातुपपत्तेः । किन्तु सृष्टिकमविपरीतक्रमेण तत्तत्कार्यनाशे तत्तज्जनकादृष्टनाशस्यैव प्रयोजकतया उपादाननाशस्याप्रयोजकत्वात् । अन्यथा न्यायमते महाश्रलये पृथिवीपरमाणुगतरूपरसादेरविनाशापत्तेः ।

अर्थ — अब उस प्रलय के क्रम का निरूपण करते हैं। भूत और उनसे वत्पन्न पदार्थों के लय का क्रम, कारण से कार्य की ओर नहीं होता। वर्यों कि कारणलय के समय कार्य का अन्य आश्रय न रहने से उसकी स्थित नहीं बन सकती। अतः जिस क्रम से सृष्टि उत्पन्न होती है उसके विपरीत क्रम से, लय होता है। किसी भी कार्य के नाश में उसके जनकभूत अदृष्ट का नाश ही प्रयोजक होता है। उस कार्य के उपादान कारण का नाश प्रयोजन नहीं होता। अन्यथा न्यायमत के तुल्य महाप्रलय के होने पर भी पृथ्वीपरमाणुओं में विद्यमान रूपरसादि गुणों के नाश न होने का प्रसंग प्राप्त होगा।

विवरण-भूतों की उत्पत्ति का कम जैसा श्रुति में वताया है 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, आकाशाद् वायुः'-ऐसे ही छय का भो कम होना चाहिये। वह कम, उत्पत्तिकम से विपरीत होता है। कार्य कारण में लीन होता है। और वह कारण, जिस कारण का कार्य होगा उस कारण में लीन होता है। जैसे पृथ्वी, जल में लीन होती है, जल अग्नि में लीन होता है इत्यादि । परनतु नैयायिकों का मत, इसके विरुद्ध है। उनका कहना है कि प्रथम कारण का लय ( नाश ) होता है पश्चात कार्य का । उस पर वेदान्ती का उत्तर है कि प्रथम कारण का लय होने पर कार्य निराधार रहेगा। मृत्तिका का लय यदि प्रथम हो जाय, तो मृत्तिकाविकाररूपघट, किसके आश्रय से रहेगा? इसिंखये कार्यका लय कारण में होता है, यही क्रम मानना चाहिये। ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में 'विषय्येयेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च' ऐसा । सिद्धान्त सूत्र है । जिस क्रम से सीड़ी पर चढ़ते हैं उसके ठीक विपरीत क्रम से उतरते हैं। घट, शराव आदि पदार्थ छय होते समय मृत्तिका के स्वरूप को पाते हैं और हिम इत्यादि जल की स्थिति में हो जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी, जल से उत्पन्न हुई है अतः उसका लय जल में होता है यह प्रलयक्रम जानना चाहिये।

वेदान्तियों के मत में कार्य के नाश में उसके (कार्य के) उपादान कारण का नाश प्रयोजक (कारण) न होकर उस कार्य के उत्पन्न होने में जो अदृष्ट (अपूर्व) कारणीश्रूत हुआ है उसका नाश ही उसमें प्रयोजक (कारण, हेतु) है।

नैयायिकों के मत के अनुसार उपादान कारण का नाश, कार्य के नाश

में कारण मानें तो महाप्रलय के समय पृथ्वी के परमाणुओं में विद्यमान रूप, रस, गन्ध आदि गुणों का नाश नहीं हो सकेगा। क्योंकि नैयायिकों के मत में परमाणु नित्य होते हैं, उनका नाश न होने से तद्गत गुणों का भी नाश नहीं, और उनका नाश नहीं हुआ तो महाप्रलय कैसा ?। इसलिये रूपादिकों के जनक अदृष्ट विशेष का नाश होने पर समवायिकारण के रहते भी रूपादिकों का नाश होता है—यही मानना चाहिये। अर्थात् कारणलय क्रम से प्रलय को न मानकर कार्यालयकम से ही मानना चाहिये।

तथा च पृथिव्या अप्सु, अपां तेजिस, तेजसो वायौ, वायो-राकाशे, आकाशस्य जीवाहङ्कारे, तस्य हिरण्यगर्भाहङ्कारे, तस्य चाविद्यायामित्येवंह्रपाः प्रलयाः । तदुक्तं विष्णुपुराणे —

जगत्प्रतिष्ठा देवपें ! पृथिन्यप्सु प्रलीयते । तेजस्यापः प्रलीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥ १ ॥ वायुश्च लीयते न्योम्नि तचान्यक्ते प्रलीयते । अन्यक्तं पुरुषे ब्रह्मन् ! निष्कले संप्रलीयते ॥ २ । इति । एवंविधप्रलयकारणत्वं तत्पदार्थस्य ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणम् ।

अर्थ—इस रीति से पृथ्वी का लय जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का जीवाहंकार में, जीवाहंकार का हिरण्यगर्भाहंकार में और उसका अविद्या में प्रलयक्षम समझना चाहिये। विष्णुपुराण में ऐसा कहा है कि 'हे देवर्षे! जगत् की आधारभूत पृथ्वी, जल में लीन होती है, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश अव्यक्त में, और अव्यक्त निष्कल पुरुष में लीन होता है।" ('तत्वमिस'—महावाक्य के 'तत्' पद का अर्थ जो ब्रह्म, उसका 'ऐसे प्रलय का कारण होना' तटस्थलक्षण है।

विवरण—स्थूल भूतों की उत्पत्ति, जीवाहंकार से तो कहीं वताई नहीं गई। अपंचीकृत भूतों से पञ्जीकरण होने पर स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति वताई गई है। ऐसी स्थिति में उनका जीवाहंकार में लय होना कैसे बताया जा रहा है?

समाधान—अपंचीकृत भूतों के कतिपय अंशों से लिंग शरीर के अवयव उत्पन्नकर अविशिष्ट अंशों का पंचीकरण कर स्थूल भूतों को उग्पन्न किया गया है। इस कारण स्थूल भूतों के लय के समय लिंगशरीरावयवान्तर्गत अपञ्चीकृत भूतों के अतिरिक्त अन्य अपञ्चीकृतभूतों का अस्तिस्व न रहने से महाभूतों का जीवलिंग शरीर में (जीवाहंकार में) विलय बताया गया है। (मूल में जीवाहंकार शब्द जीवलिंग शरीर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है)

जीवलिंगशरीर, हिरण्यगर्भालिंगशरीर से उत्पन्न होने के कारण उसका लय, हिरण्यगर्भाहंकार में वताया गया है। और उसका अविद्या में लय बताया है। क्योंकि अविद्या, मूलोपादान है अतः उपलच्चण से अविद्या का परमारमा में शक्तिरूप से लय होना समझना चाहिये।

यहां तक सविस्तर निरूपण किये गये प्रलयपदार्थ से घटित ब्रह्मशब्द के तटस्थलज्ञण को बताया गया।

अब ब्रह्म के 'जगत्कारण' रूप लच्चण परर्ृहोने वाले एक दोष का निरसन करते हैं।

नतु वेदान्तेई क्षणि जगत्कारणत्वेन प्रतिपाद्यमाने सित सप्रपञ्चं ब्रह्म स्यादन्यथा सृष्टिवाक्यानामप्रामाण्यापत्तेरिति चेत्। न। न हि सृष्टिवाक्यानां सृष्टौ तात्पर्यं किन्तु अदितीये ब्रह्मण्येव।

अर्थ—वेदान्तवानयों के द्वारा ब्रह्म को 'जगत्कारण' बताये जानेपर ब्रह्म को प्रपद्ध युक्त मानना पड़ेगा। यदि ऐसा न मानें तो वेदान्त में पढ़े गये सृष्टि प्रतिपादक वाक्यों को अप्रमाण कहना होगा। उत्तर में कहते हैं— नहीं, वेदान्त के सृष्टिप्रतिपादक वाक्यों का सृष्टि के कथन में तात्पर्य न होकर ब्रह्म के अद्वय प्रतिपादन में तात्पर्य है।

विवरण—'अन्यक्तं पुरुषे बहान् निष्कले च प्रलीयते'—अन्यक्त, निष्कल पुरुष में विलीन होता है—इससे जगत् सात्तात् या परंपरा से परमात्मा में विलीन होता है। इस स्मृति से बहा को जगत् का उपादान कारण कहना होगा। तब मृत्तिका के जैसे घट-शरावादि प्रपञ्ज, वैसे ही जगत् को बहा का प्रपञ्च कहना होगा। क्योंकि बहा 'प्रपंचसहवर्तमान होने से प्रपंच, ब्रह्मपदवाच्य होगा। और ऐसा न मानने पर वेदान्त में (तस्माद्वा प्रतस्मादात्मन आकाशः संभूतः) बताये गये सृष्टिवाक्यों की क्या गति होगी? अर्थात् वे अप्रमाण होंगे। इसपर प्रनथकार उत्तर देते हैं कि वेदान्त के सृष्टिवाक्यों का उद्देश सृष्टिप्रतिपादन में नहीं है, अपितु 'ब्रह्म, अद्वितीय है'—यह बताने में है। इसो बात को अग्रिम ग्रंथ से कहते हैं—

तत्प्रतिपत्तो कथं सृष्टेरुपयोगः ? । इत्थम्—यदि सृष्टि-मनुपन्यस्य निषेधो ब्रह्मणि प्रपश्चस्य प्रतिपाद्येत, तदा ब्रह्मणि निषिद्धस्य प्रपश्चस्य वायो प्रतिषिद्धस्य रूपस्येव ब्रह्मणोऽन्यत्रा- वस्थानशङ्कायां न निर्विचिकित्समिद्वितीयत्वं प्रतिपादितं स्यात् । ततः सृष्टिवाक्याद् ब्रह्मोपादेयत्वज्ञाने सत्युपादानं विना कार्य-स्यान्यत्र सद्भावशङ्कायां निरस्तायां नेतिनेतीत्यादीनां ब्रह्मण्यपि तस्यासन्वोपपादने प्रपश्चस्य तुच्छत्वावगमे निरस्ताखिलद्वैत-विश्रममखण्डं सिच्चदानन्दैकरसं ब्रह्म सिद्धचतीति परम्परया सृष्टिवाक्यानामप्यदितीये ब्रह्मण्येव तात्पर्यम् ।

अर्थ— सृष्टि का (सृष्टिप्रतिपादक वाक्यों का) ब्रह्मज्ञान करादेने में उपयोग कैसे होता है? (उत्तर)—हसरीति से उपयोग होता है—सृष्टि का उपन्यास न कर प्रपंच का ब्रह्म में यदि निषेध कहें तो उस निषद्ध प्रपंच की ब्रह्म से अन्यत्र स्थिति की आशंका हो सकती है, जैसे—वायु में रूप का निषेध करने पर, उससे अन्यत्र रूप की स्थिति की आशंका होती है। तब असन्दिग्ध अद्वैत नहीं बता पाये—कहा जायगा। अतः सृष्टिवाक्यों से 'जगत, ब्रह्मोपादानक है' यह ज्ञान होने पर 'उपादान के बिना कार्य का अन्यत्र रहना असंभव है'—इस प्रकार आशंका का निरास हो जाता है। 'नेति-नेति' वाक्य से ब्रह्म में ही प्रपंच का असत्व बताये जानेपर प्रपञ्च की तुच्छता का ज्ञान होता है। और समस्तद्वेत, विश्रमरहित, अखण्ड, सिद्धदानन्दघन एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है। इसरीति से सृष्टिवाक्यों का पर्याय से अद्वितीय ब्रह्म में ही पर्यवसान होता है।

विवरण — सृष्टि का प्रस्ताव न कर बहा में प्रपंच का अभाव यदि कहा होता तो प्रपंच का कारण अन्य कोई होना चाहिये — यह आशंका होना स्वाभाविक है। उससे बहा के अद्वितीयस्व में वाध होता है। इसिल्ये सृष्टिवाक्यों से प्रपंच की उत्पत्ति, ब्रह्म से वताकर उसका निराकरण किया है। और इस रीति से एकमेवाऽद्वितीय ब्रह्म की सिद्धि की गई है। इस कारण सृष्टिवाक्यों का वाच्यार्थ ब्रह्मण न कर 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः' — जिसमें शब्द का तात्पर्य हो वही उस शब्द का अर्थ है — इस उक्ति के अनुसार सृष्टिवाक्यों का यथाश्रुत अर्थ ब्रह्मण न कर तात्पर्यार्थ का ब्रह्मण करना चाहिये। जैसे 'विषं भुंचव' वाक्य का वाच्यार्थ 'विष भच्चण कर' है। परन्तु वह उद्दिष्ट न होकर 'शत्रुगृह में भोजन करने की अपेचा विष खाना अच्छा' इस न्याय से इस वाक्य का तात्पर्यार्थ 'शत्रुगृह में भोजन सत करो' यही लेना पड़ता है। अतः सृष्टिवाक्यों का वाच्यार्थ ब्रह्मण न कर ब्रह्मा-द्वितीयस्वप्रतिपादक तात्पर्यार्थ ब्रह्मण करने पर सृष्टिवाक्य अप्रमाण नहीं होते। इंका — सृष्टिवाक्यों से अद्वितीय ब्रह्म का बोध होने पर भी असन्दिराध

अद्वितीय ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकेगा। क्योंकि वेदान्त के 'य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः ( छा० ६-७-८ ) आदि वाक्यों में सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। यह आशंका कर ग्रंथकार कहते हैं—

उपासनाप्रकरणपिठतसगुणत्रहावाक्यानां चोपासनाविध्य-पेक्षितगुणारोपमात्रपरत्वं, न गुणपरत्वम् । निर्गुणप्रकरणपिठ-तानां सगुणवाक्यानां तु निषेधवाक्यापेक्षितनिषेध्यसम्पादकत्वेन विनियोग इति न किञ्चिदपि वाक्यमद्वितीयत्रहाप्रतिपादनेन विरुध्यते ।

अर्थे—उपासना के प्रकरण में आये हुए सगुणबह्मप्रतिपादक वाक्यों का तात्पर्य, उपासनाविधि में अपेक्षित गुणों का केवल आरोप करने के लिये होता है। ब्रह्म में उन गुणों का अस्तित्व प्रतिपादन में नहीं। निर्गुण ब्रह्म प्रकरण में आये हुए सगुणब्रह्मप्रतिपादकवाक्यों का उपयोग, निषेधवाक्यों में निषेध के उपयोगी (निषेध के लिये इष्ट) गुणों की केवल उपस्थित करादेना मात्र है। इस रीति से कोई भी वाक्य अद्वितीयब्रह्मप्रतिपादन में विरुद्ध नहीं है।

विवरण— मृष्टिमितिपादक वानयों के होने पर भी ब्रह्म के अद्वेत होने में किस प्रकार वाध नहीं है—यह बता चुके। अब सगुणब्रह्मस्वरूप के प्रति-पादक वानयों के होनेपर भी ब्रह्म के निःशङ्क अद्वितीयस्व होने में किस प्रकार वाध नहीं होता, सो बताते हैं।

ब्रह्मोपासना के प्रकरण में उपासना के दो प्रकार बताये गये हैं। एक सगुणब्रह्मोपासना और दूसरी निर्गुणब्रह्मोपासना। उनमें से प्रथम उपासना में (उपासना में ) अपेन्तित गुणों का आरोप करने भर के लिये सगुण-ब्रह्मवाक्यों का उपयोग है, और दूसरी उपासना में सगुणब्रह्मप्रतिपादक-वाक्यों का उपयोग केवल 'नेति नेति' (यह, ब्रह्म नहीं, यह, ब्रह्म नहीं) निपेध के लिये अपेन्तित पदार्थों का संब्रह करना मात्र है। इस रीति से सगुण-वाक्यों की गति लगाने पर ब्रह्म का निःशंक अद्वितीयत्व सिद्ध हो जाता है।

इस प्रकार द्विविध छन्नणों से (स्वरूप छन्नण और तटस्थ छन्नण) जो छन्य बताया जाता है, उसे बताते हैं—

तदेवं स्वरूपतटस्थलक्षणलक्षितं तत्पद्वाच्यमीश्वरचैतन्यं मायाप्रतिविभ्वतिविक्षेचित् । तेपामयमाशयः — जीवपरमेश्वर-साधारणं चैतन्यमात्रं विभ्वम् , तस्येव विभ्वस्याविद्यात्मकायां मायायां प्रतिविभ्वमीश्वरचैतन्यमन्तः करणेषु प्रतिविभ्वं जीवचै- तन्यम् । 'कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीक्ष्वरः' इति श्रुतेः । एतन्मते जलाश्यगतशरावगतस्यप्रतिविम्वयोरिव जीवपरमेक्ष्वर-योभेंदः । अविद्यात्मकोपाधेव्योपकतया तदुपाधिकेक्ष्वरस्यापि व्यापकत्वम् । अन्तःकरणस्य परिच्छिन्नतया तदुपाधिकजीव-स्यापि परिच्छिन्नत्वम् ।

अर्थ — इस रीति से स्वरूपलज्ञण एवं तटस्थल्ज्ण — इन दो लज्ञणों से लिज्ञत और 'तत्वमित' महावाक्य के 'तत्' पद से वाच्य जो ईश्वर चैतन्य, वही माया में प्रतिविभ्वत हुआ चैतन्य है — यह मत, कितपय वेदान्तियों का है। इनका आशय यह है — जीव एवं परमेश्वर दोनों के लिये जो साधारण (उभय साधारण) चैतन्य, वह तो विभ्व है, और इस विभ्व का अविद्यात्मक माया में जो प्रतिविभ्व गिरता है, वह है ईश्वरचैतन्य (ईश्वर है)। एवं अन्तः-करण में प्रतिविभ्वत होने वाला चैतन्य जीवचैतन्य (जीव) है। इस विषय में 'जीव' कार्योपाधि हैं, और 'ईश्वर' कारणोपाधि हैं श्वित प्रमाण है। (अन्तः-करण, माया का कार्य है और वही जीव की उपाधि होने से उसे (जीव को) 'कार्योपाधि' कहा गया है, एवं माया, जगत्कारण है, और वही ईश्वर की उपाधि होने से ईश्वर को 'कारणोपाधि' कहा है) इस मत के अनुसार एक ही सूर्य के भिन्न भिन्न प्रतिविभ्वों के समान जीव और ईश्वर में भेद है। अविद्यात्मक उपाधि के ज्यापक होने से तदुपाधिक ईश्वर भी ज्यापक और अन्तःकरण के परिच्छिन्न (अज्यापक = ज्याप्य) होने से तदुपाधिक जीव भी परिच्छिन्न कहा जाता है।

विवरण—इस परिच्छेद के आरंभ में जीवब्रह्मैक्यरूप पारमार्थिकतस्व का ज्ञान, तत्त्वं पदार्थ के ज्ञानाधीन होने से तत् पदार्थ के निरूपण का आरंभ किया, प्रसंगवश लज्ञण और उसके प्रकार (भेद) का भी विवेचन हुआ। अब प्रंथकार द्विविध लज्ञणों से लज्ञित और 'तत्' पद के वाच्य ईश्वर चतन्य को बता रहे हैं। इस ईश्वरस्वरूपविषयकवाद को वेदान्त में 'प्रतिविम्ब-वाद' कहते हैं, जो कि पंचदशी में अच्छा समझाया गया है। इस मत में माया में प्रतिविम्वत शुद्ध चैतन्य ही ईश्वर है। ईश्वरस्वरूपगतचैतन्य और जीवस्वरूपगतचैतन्य दोनों एक ही है। किन्तु माया में उसका (चैतन्य का) गिरा हुआ प्रतिविम्ब ईश्वर, और अन्तःकरण में गिरा हुआ प्रतिविम्ब जीव, कहलाता है। एक ही सूर्य के मिन्न मिन्न स्थलों में गिरे प्रतिविम्ब जैसे अनेक होते हैं घैसे ही ईश्वर और जीव परस्पर भिन्न होते हैं। इतना ही नहीं, अपितु जीव भी परस्पर भिन्न हैं। ईश्वर की उपाधि माया के ज्यापक होने से ईश्वरस्वरूप अर्थात् ज्यापक होता है और जीव की उपाधि परिन्छुन्न होने से

जीवस्वरूप परिच्छिन्न होता है। इस मत के अनुसार जीव की अनेकता सिद्ध होती है। इस मत में दोष दिखलाकर प्रन्थकार दूसरा मत बताते हैं।

एतनमतेऽविद्याकृतदोषा जीव इव परमेश्वरेऽपि स्युरुपाधेः प्रतिविम्वपक्षपातित्वादित्यस्वरसाद् विम्वात्मकमीश्वरचैतन्यमि-त्यपरे। तेपामयमाश्चयः—एकमेव चैतन्यं विम्वत्वाकान्तमीश्वर-चैतन्यं प्रतिविम्वत्वाकान्तं जावचैतन्यम्। विम्वप्रतिविम्वकल्पनोपाधिश्चैकजीववादे अविद्या, अनेकजीववादे तु अन्तःकरणान्येव। अविद्यान्तःकरणरूपोपाधिप्रयुक्तो जीवपरभेदः। उपाधिकृतदोषाश्च प्रतिविम्वे जीव एव वर्तन्ते, न तु विम्बे परमेश्वरे। उपाधेः प्रतिविम्वपक्षपातित्वात्। एतन्मते च गगनसूर्यस्य जलादौ भासमानप्रतिविम्वसूर्यस्येव जीवपरयोभेदः।

अर्थ — इस मत में (ईश्वर, मायाप्रतिविग्वित चैतन्य है) जीव के तुल्य ईश्वर में भी अविद्या के कारण दोष हो सकते हैं। क्योंकि उपाधिरूप अविद्या भी प्रतिविग्व की कोटि में ही है। इस अरुचि से कुछ वेदान्ती (मायाप्रति-विग्वतचेतन्य को ईश्वरस्वरूप न मान कर) विग्वरूप चैतन्य को ही ईश्वर मानते हैं। इनका आशय यह है — एक ही चैतन्य विग्वरूप से ईश्वर, और प्रतिविग्वरूप से जीव कहा जाता है। विग्व और प्रतिविग्व की कल्पना होने में 'एकजीववाद' पद्म में 'अविद्या' रूप उपाधि, और 'अनेकजीववाद' पद्म में 'अन्तःकरण' उपाधि है।

जीव और ईश्वर में भेद, अविद्या ( एकजीववाद पच्च में ) और अन्तःकरण ( अनेकजीववाद पच्च में ) रूप उपाधि से होता है। उपाधि से उत्पन्न होने वाले दोप प्रतिविग्वभूत जीव में ही रहते हैं। विग्वभूत परमेश्वर में नहीं हो पाते। क्योंकि उपाधि, प्रतिबिग्वपच्च में अन्तर्भूत होती है। इस मत के अनुसार आकाश के सूर्य और जल में भासमान प्रतिविग्वभूत सूर्य के भेद के समान जीव और ईश्वर में भेद है।

विवरण — पूर्व मत में मायाप्रतिबिम्बत चैतन्य को ईश्वरस्वरूप मानने से माया के दोष (अविद्यादोष) ईश्वर में होना संभव हैं उन्हें दूर करने के लिये विम्वभूतचैतन्य को ही ईश्वरस्वरूप मानना चाहिये। प्रतिबिम्ब में उपाधि का अन्तर्भाव होने से उसके दोष बिम्बवादी के मत में ईश्वर में संभव नहीं हो सकते। किन्तु जीव, उपाध्व प्रतिबिम्बत होता है। इसमें पुनः दो पन्न हैं। 'समस्तजीव एक ही हैं'—ऐसा मानने वाले एकजीववादी, और जीव परस्पर

भिन्न हैं—ऐसा मानने वाले अनेकजीववादी। 'जीव एक है' यह मानने पर एक उपाधि माननी होती है और वह है अधिद्या। 'जोव अनेक हैं'—यह मानने पर उपाधि अनेक माननी होती है, और वह भिन्न भिन्न अन्तःकरण हैं। इस मत में दोषाश्रय केवल जीव ही हो सकता है क्योंकि वह प्रतिविम्बन्सूत है। आकाशस्य सूर्य और जलाशयगत सूर्य में जैसे भेद है वसे ही जीव और परमेश्वर में अद होता है।

इस दूसरे मत में पूर्वोक्त दोष न होने पर भी अन्यदोष की आशंका कर उसका निराकरण करते हैं।

नतु ग्रोवास्थमुखस्य दर्पणप्रदेश इव विम्बचैतन्यस्य पर-मेश्वरस्य जीवप्रदेशेऽभावात्तस्य सर्वान्तर्यामित्वं न स्यादिति चेत्। न। साभ्रनक्षत्रस्य आकाशस्य जलादौ प्रतिविध्वितत्वे विम्बभूतमहाकाशस्यापि जलादिप्रदेशसम्बन्धदर्शनेन परिच्छिन्न-विम्बस्य प्रतिविम्बदेशासम्बन्धित्वेऽप्यपरिच्छिन्नब्रह्मविम्बस्य प्रतिविम्बदेशसम्बन्धाविरोधात्।

अर्थ—शंका—श्रीवा पर (कण्ठ पर) स्थित मुखका दर्पण अभाव जैसे रहता है (दर्पण में केवल उसका प्रतिविम्बमात्र रहता है) बैसे ही (ईश्वर को यदि विम्बरूप मानें) विम्बभूतचैतन्यस्वरूपपरमेश्वर का जीव प्रदेश में अभाव होने से ईश्वर का सर्वान्तर्याभित्व सिद्ध नहीं हो सकेगा।

समाधान—ऐसी शंका करना ठीक नहीं है। अश्र (मेघ) नच्च सहित आकाश का जल में प्रतिविग्व पड़ने पर विग्वभूतमहाकाश का भी जल प्रदेश के साथ सम्बन्ध जैसे दीखता है वैसे ही परिष्ठिन्नविग्व का प्रतिविग्व प्रदेश के साथ संबन्ध न होने पर भी अपरिष्ठिन्न ब्रह्मविग्व का प्रतिविग्व देश के साथ संबन्ध हो सकने में कोई विरोध नहीं है।

विवरण — पूर्वपत्ती के कहने का आशय यह है — विम्यचैतन्य को 'परमेश्वर' एवं प्रतिबिम्बचैतन्य को 'जीव' कहने पर बिम्ब का प्रतिबिम्ब के साथ साल्लात् संबंध नहीं वैसे ही ईश्वर का जीव के साथ साल्लात् संबंध नहीं हो सकेगा तब ईश्वर का 'सर्वनियन्तृत्व' सिद्ध न होगा।

इस पर सिद्धान्ती का उत्तर यह है—हम अश्रनस्त्रों के सिहत आकाश के उदाहरण से देंखे। ऐसे आकाश का, जल में गिरे प्रतिविम्ब के साथ सम्बन्ध न रहने पर भी विम्बभूतमहाकाश के एक होने से, जिस जलादि प्रदेश में उसका प्रतिविम्ब गिरा है तदबिन्छन्न प्रदेश के साथ मी उसका सम्बन्ध रहता ही है। वैसे ही परिन्छन्न विम्बस्वरूप परमेश्वर का, प्रतिविम्बन स्वरूप जीव के साथ सम्बन्ध न रहने पर भी अपरिन्तिष्ठ ब्रह्मबिम्ब का सब के साथ अर्थात् प्रतिबिम्बरूप जीव के साथ भी संबन्ध है ही। इस कारण ईश्वर के सर्वान्तर्यामिश्व में कोई हानि नहीं हो पाती।

अब सिद्धान्ती ने उदाहरण में दिये दृष्टान्त पर दोष की आशंका कर उसका परिहार करते हैं—

न च रूपहीनस्य ब्रह्मणो न मितिबिम्बसम्भवः, रूपवत एव तथात्वदर्शनादिति वाच्यम् । नीरूपस्यापि रूपस्य प्रति-विम्बदर्शनात् । न च नीरूपस्य द्रव्यस्य प्रतिबिम्बाभावनियमः आत्मनो द्रव्यत्वाभावस्योक्तत्वात् ।

'एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्' (त्र० वि० १२) 'यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्त्रानपा भिन्ना बहुधैकोनुगच्छन्' इत्यादिवाक्येन ब्रह्मपतिविक्वाभावानुमानस्य वाधितत्वाच । तदेवं तत्पदार्थो निरूपितः।

अर्थ — ब्रह्म, रूपरहित है। और रूपहीन का प्रतिविम्ब गिरना संभव नहीं, वर्षों के रूपवान् पदार्थ का प्रतिविम्ब गिरता देखा जाता है — ऐसी शंका नहीं की जा सकती। वर्षों कि रूप में अपना स्वयं का पृथक् रूप न रहने पर भी उसका प्रतिविम्ब गिरता देखा जाता है। इसके अतिरिक्त 'रूपरहित' दृष्य के प्रतिविम्ब का अभाव रहता है' (प्रतिबिम्ब नहीं गिरता)—यह नियम भी नहीं बनाया जा सकता। वर्षों कि आत्मा में दृष्यत्व का अभाव (आत्मा दृष्य नहीं है) हम पहले ही बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त "(निरुपाधिक) एकरूप आत्मा (अन्तःकरणोपाधियों से) जलस्यचन्द्र के समान अनेक प्रकार से दीखता है" "यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानथो भिन्ना बहुधैकोनुगच्छन्। उपाधिना कियते भेदरूपो देवः चेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा"—जिस प्रकार ज्योतिःस्वरूप सूर्य भिन्न विभिन्न जलों में अनेक प्रकार से दीखता है, यह अज आत्मदेव भिन्न भिन्न चेत्रों में (अंतःकरणों में) उपाधियों से भिन्न होता है—इत्यादि श्रुतिवाक्यों से ब्रह्मप्रतिविम्बामावसाधक अनुमान, वाधित हो जाते हैं। इस प्रकार 'तत्' पदार्थ का निरूपण हुआ।

विवरण—'जीव' को चित्प्रतिविग्व मानने पर यह दोप आता है कि 'चित्' (ब्रह्म ) यदि रूपरहित है तो उसका प्रतिबिग्व कैसे ? क्योंकि रूपवान् पदार्थ का ही प्रतिबिग्व देखने में आता है। इसपर सिद्धान्ती का यह उत्तर है कि 'रूप' गुण स्वयं रूपरहित है। क्योंकि 'रूप' पर 'रूप' नहीं रहता 'गुणे गुणानक्षीकारात्।' तथापि रूप का प्रतिविग्व दिखलाई देता है। तब नीरूप ब्रह्म के प्रतिविग्व में कोई वाधा नहीं हो सकती। अथवा यदि पूर्वपत्ती यह व्याप्ति माने कि 'जो द्रव्य रूपवान् हो उसीका प्रतिविग्व होता है' तथापि हमें कोई हानि नहीं है। क्योंकि हम (वेदान्ती) 'आत्मा' को द्रव्य नहीं मानते। 'रूपरहित आकाश द्रव्य का प्रतिविग्व नहीं होता'—यह मानने पर भी 'रूपरहित और अद्रव्य ब्रह्म का रूपवत् प्रतिविग्व मानने में कोई आपित्त नहीं है। ब्रह्म के प्रतिविग्व का अभाव सिद्ध करने के लिये प्रस्तुत किये सभी अनुमानों का श्रुतियों से बाध हो जाता है। इस रीति से 'तत्वमित' महावाक्यस्थ 'तत्' पदार्थ का विवेचन किया गया है।

अब 'त्वम्' पदार्थ के विवेचनार्थ ग्रंथकार जीवसंबंधी भिन्न-भिन्न वादों को बता रहे हैं।

इदानीं त्वं पदार्थों निरूप्यते । एकजीववादेऽविद्याप्रतिविस्वो जीवः, अनेकजीववादे अन्तः-करणप्रतिविस्वः ।

अब 'त्वम्' पदार्थ का निरूपण किया जाता है ('त्वम्' पदार्थ ही जीव है ) 'एकजीववादपत्त' में अविद्या में पड़ा हुआ प्रतिविग्व ही जीव है। अनेकजीववादपत्त में अन्तःकरण में पड़ा हुआ प्रतिविग्व ही जीव है।

स च जाग्रत्स्वमसुषुप्तिरूपावस्थात्रयवान् । तत्र जाग्रद्शा नामेन्द्रियजन्यज्ञानावस्था । अवस्थान्तरे इन्द्रियाभावान्नाति-व्याप्तिः । इन्द्रियजन्यज्ञानं चान्तः करणवृत्तिः । स्वरूपज्ञानस्या-नादित्वात् ।

अर्थ—उस जीव की जायत, स्वम, सुपुष्ति तीन अवस्थाएं होती हैं।
(जायदवस्थाकी व्याख्या) जायत् दशा का अर्थ है कि जिसमें इन्द्रियों के
द्वारा ज्ञान होता है—वह अवस्था। अन्य अवस्थाओं में इन्द्रियों के न होने
से (इन्द्रियव्यापार न होने से) उस पर इस छन्नण की अतिव्याप्ति नहीं
हो पाती। इन्द्रियजन्य ज्ञान का अर्थ है अन्तःकरणवृत्ति। स्वरूपज्ञान अनादि
होने से (अन्तःकरणवृत्ति को ही ज्ञान कहना पड़ता) है।

विवरण—जाग्रत्, स्वप्त, सुपुप्ति के भेद से जीव की तीन अवस्थाएं होती हैं। उनमें से पहली अवस्था में इन्द्रियों के द्वारा वाह्यवस्तु का ज्ञान होता है। अन्य दो अवस्थाओं में इन्द्रियन्यापार न हो सकने से जाग्रदवस्था का यह लज्जा अन्य दो अवस्थाओं में अतिन्याप्त नहीं होता। इन्द्रियजन्य ज्ञान का

स्वरूप यह है—अन्तःकरणवृत्ति (अन्तःकरण की तत्तस्पदार्थं के आकार के तुल्य होनेवाली स्थिति) यहां पर अन्तःकरणवृत्ति में 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग गौणतया किया है। अब यहां यह शंका हो सकती है कि जीव के ज्ञानस्वरूप में ही 'ज्ञान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? उसके उत्तर में यह कहा जाता है कि चैतन्य रूप अनादि होने से अजन्य है, और इन्द्रियजन्यज्ञान तो उत्पत्तिविनाशशालि होता है। यदि स्वरूपज्ञान को ही इन्द्रियजन्यज्ञान कहा जाय तो वह अनादि अनन्त होने से जाग्रदवस्था में खण्ड ही न पड़ा होता। अतः यह सब अनुभवविरुद्ध होने से अन्तःकरण-वृत्ति को ही इन्द्रियजन्यज्ञान कहा गया है।

अब अन्तःकरणवृत्ति को क्यों माना गया है यह बताने के लिये तद्धि-पथक मतमतान्तरों का प्रस्ताव करते हैं—

सा चान्तःकरणवृत्तिरावरणाभिभवार्थेत्येकं मतम्। तथा
हि—अविद्योपहितचैतन्यस्य जीवत्वपक्षे घटाद्यधिष्ठानचैतन्यस्य
जीवरूपतया जीवस्य सर्वदा घटादिभानप्रसक्तौ घटाद्यवच्छिन्नचैतन्यावरकज्ञानं मूलाविद्यापरतन्त्रमवस्थापद्वाच्यमभ्युपगन्तच्यम्। एवं सति घटादेनं सर्वदा भानप्रसङ्गः, अनावृतचंतन्यसम्बन्धस्येव भानप्रयोजकत्वात्। तस्य चावरणस्य सदातनत्वे
कदाचिदपि घटभानं न स्यादिति तद्भङ्गे वक्तव्ये, तद्भङ्गजनकं
न चैतन्यमात्रम्। तद्भासकस्य तदनिवर्तकत्वात्। नापि वृत्युपहितचैतन्यम्, परोक्षस्थलेऽपि तिन्ववृत्त्यापत्तेरिति परोक्षवृत्तवृत्तिविद्योपस्य, तदुपहितचैतन्यस्य वाऽऽवरणभङ्गजनकत्वमित्यावरणाभिभवार्था वृत्तिरित्युच्यते।

अर्थ —यह अन्तःकरणवृत्ति (विषयगत) आवरण दूर करने के लिये है — ऐसा एक मत है। इस मत में घटादि-अधिष्ठान में विद्यमान चैतन्य भी जीवगतचैतन्य होने से जीवको सदैव घटादिज्ञान होने का प्रसंग आवेगा। अतः घटादिकों से अविष्ठुन हुए चैतन्य को आवृत करनेवाला एक अज्ञान, जो मूलाविद्यापर अवलिन्वत रहता है और अवस्था शब्द से कहा जाता है, मानना पड़ता है। जिससे घटादिकों की सदैव उपलब्धि होने का प्रसंग नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि अनावृत चैतन्य का संबन्ध ही ज्ञान के होने में प्रयोजक हेतु होगा। अव इस आवरण को नित्य माने तो घटादिकों की उपलब्धि कभी नहीं होगी। एतदर्थ उसका भंग कहना होगा। किन्तु केवल चैतन्य को

उसका भक्षक नहीं कहा जा सकेगा। क्योंकि जो चैतन्य उस आवरण का भासक है उसीसे उसकी नियुत्ति नहीं होगी। क्योंकि परोत्तस्थल में भी ( उस आवरण की ) नियुत्ति होने लगेगी। इसलिये परोत्तवृत्ति से पृथक् जो विशेषवृत्ति, या तदुपहित चैतन्य ही आवरणभंग करनेवाला है। अतः वृत्ति को आवरण-नाशक कहा गया है।

विवरण-आत्मा का स्वरूपभूतज्ञान नित्य सिद्ध है और उसीसे यदि समस्त विषयों का ज्ञान ( प्रकाशित होना ) होना संभव है तो अन्तःकरण की वृत्ति को मानने की क्या आवश्यकता है ? इस शंका के निवारणार्थ सिद्धान्ती उसका प्रयोजन बताता है। इस प्रयोजन के विषय में दो मत हैं उनमें प्रथम मत 'सा चान्तःकरणवृत्तिः' इत्यादि वाक्यों से बताया गया है। उसका आशय यह है-किसी वस्तु का आवरण, अविद्याशक्तिविशेपकृत होता है, जैसे घटज्ञान होने से पूर्व वह घट अज्ञात-अज्ञानावृत रहता है। इस आवरण के कारण घट भासमान नहीं होता । इस आवरण का भंग ( नाश ) करना ही अन्तःकरणवृत्ति का प्रयोजन है। सिद्धान्ती इसी को अधिक स्पष्ट करता है— अविद्योपहितचैतन्य को जीव मानने के पन्न में-ध्यादिकों में विद्यमान चैतन्य और जीवगत चैतन्य दोनों के एक ही होने से जीव को घट का भान ( ज्ञान ) सदैव होता रहेगा, परन्तु वह न तो इष्ट है और न अनुभवसिद्ध ही है। इसिलिये घट और जीवगतचैतन्य दोनों के बीच में अपवारक पदार्थ मानना होगा. वही आवरक अज्ञान है, अर्थात् इस अज्ञान का मुलाविद्यापर अवलम्बित होना भी मानना होगा जिससे घटादिकों की सदैव उपलब्धि नहीं हो सकेगी। यह आवरक अज्ञान यदि सदैव बना रहा तो घटादिकों की कभी उपल्रिध ही न होगी। एतदर्थ उसके भंग करनेवाले (विनाशक) पदार्थ की आवश्यकता होती है। उससे जिन घटादिकों के आवरक अज्ञान का भंग हुआ होगा उन घटादिकों की ही उपलब्धि होगी, अन्य की नहीं । वह पदार्थ केवल चैतन्य तो हो नहीं सकता। क्योंकि वह चैतन्य यदि अज्ञान का भासक हो तो उसी से उसकी निवृत्ति न हो सकेगी। वैसे ही केवल (अविशेषित) वृत्युपहित चैतन्य से भी उसका नाज्ञ न हो सकेगा। क्योंकि परोत्तस्थल में भी (घटादिकों के स्मरण अथवा अनुमिति के समय ) वृत्युपहित चैतन्य से आवरकअज्ञान की निवृत्ति होने लगेगी। इसलिये परोचन्यावृत्त (स्मरण आदि से भिल) वित्तविशेष अथवा उस उपाधिसे युक्त चैतन्य ही आवरण का भंग करता है-यह मानना पहता है। यह माननेपर अन्तःकरणवृत्ति का प्रयोजन अज्ञाना-वरणभक्त है, यह सिद्ध होता है।

अब वृत्ति के प्रयोजन के विषय में दूसरा मत बताते हैं— सम्बन्धार्था वृत्तिरित्यपरं मतम् । तत्राप्यविद्योपाधिकोऽपरि- रिन्छिनो जीवः । स च घटादिषदेशे विद्यमानोऽपि घटाद्याका-रापरोक्षवृत्तिविरहदशायां न घटादिकमनभासयति, घटादिना तस्य सम्बन्धाभावात् । तदाकारवृतिदशायां तु भासयति, तदा सम्बन्धसन्त्रात् ।

अर्थ—( चैतन्य ) सम्बन्ध के लिये वृत्ति होती है — ऐसा दूसरा मत है। इस मत में अविद्यारूप उपाधिसे युक्त जीव अपरिच्छन्न होता है। वह (अपरिच्छन्नस्वरूप होने से) घटादिमदेश में विद्यमान रहने पर भी जिस समय घटादिकों के आकार के अनुसार अपरोच्च वृत्तिका अभाव रहता है (जिस समय घट का प्रत्यचात्मकज्ञान नहीं हो रहा है) उस समय घटादिकों का भासन (ज्ञान) नहीं करता है। क्योंकि घटादिकों का और उसका संबंध नहीं है। जिस समय वृत्ति तदाकार होती है, उस समय घटादिकों का भासन करता है। क्योंकि उस समय (वृत्तिका चैतन्य के साथ) सम्बन्ध रहता है।

विवरण—जीव चैतन्य के अपिरिच्छिन होने से उसका और विषय का संबंध तो नित्य ही रहता है, तब समस्त विषयों की उपस्थित (ज्ञान) जीव को सदैव होती रहेगी। परन्तु ऐसा किसी को अनुभव तो है नहीं। अतः जीवगत चैतन्य और विषय दोनों के संबंध को अपनेद्वारा संपादन कराने के लिये अन्तःकरण वृत्ति की आवश्यकता है। यदि घटाकार अपरोत्तवृत्ति न हो तो घट ज्ञान नहीं होगा और घटाकार वृत्ति के होने पर (वृत्तिका) चैतन्य के साथ संबन्ध हो जाने से घटजान होने लगता है।

इस मत पर शंका और उसका निरसन-

नन्वविद्योपाधिकस्यापरिच्छिन्नास्यजीवस्य स्वत एव सम-स्तवस्तुसम्बद्धस्य वृत्तिविरहदशायां सम्बन्धाभावाभिधानमस-ङ्गतम्। त्रसङ्गत्वदृष्ट्या सम्बन्धाभावाभिधाने वृत्त्यनन्तरमपि सम्बन्धो न स्यादित चेत्। उच्यते। न हि वृत्तिविरहदशायां जीवस्य घटादिना सह सम्बन्धसामान्यं निषेधामः; कि तर्हि, घटादिभानप्रयोजकं सम्बन्धविशेषम्। स च सम्बन्धविशेषो विषयस्य जीवचैतन्यस्य च व्यङ्गच्यञ्चकतालक्षणः कादाचित्कः तत्तदाकारवृत्तिनिबन्धनः।

अर्थ-शंका-अविद्योपाधिक अपरिच्छिन्नचैतन्यस्वरूपजीवका समस्त-वस्तुओं के साथ सबन्ध स्वतःसिद्ध ही है तब वृत्ति के अभाव में उनके साथ सबन्ध के न होने का कथन उचित नहीं है। (आत्मा असंग है) इस श्रुति के आधार पर संबन्ध का अभाव कहें तो चृत्ति के होने पर भी (विपयों से) संबन्ध न होगा, क्यों कि आत्मा का असंगत्व तो सदैव है।

समाधान—वृत्ति के अभाव में जीवका घटादि विषयों के साथ साधारण संबंध का हम निषेध नहीं कर रहे हैं, किन्तु घटादिकों के ज्ञान होने में तथ्ययोजक विशेष संबंध का हम निषेध कर रहे हैं। यह संबन्धविशेष व्यङ्ग्य (अभिव्यक्त होनेवाला) जीवचैतन्य और व्यंजक (अभिव्यक्त करनेवाला) विषय, दोनों का है, और वह तावक्कालिक एवं तत्तदाकारघटादिवृत्ति पर निर्भर होता है।

विवरण जीव को घटाज्ञान होने के लिये घट और जीवचैतन्य का संबन्ध अपेजित है, तदर्थ गृत्ति की आवश्यकता होती है। यह एक सत है। इस पर पूर्व पत्ती पूछता है कि जीवचैतन्य यदि सर्वगत (पिरच्छेद रहित) है तो संबंधाभाव कैसे होगा? इस पर कदाचित् आप (असंगो निह सज्जते) श्रुति को देखकर उसका किसी से भी संबन्ध नहीं होता, तब तो घटाकार गृत्ति के उत्पन्न होने पर भी जीवचैतन्य का और घटका संबन्ध न होगा, क्योंकि चैतन्य सदैव असंग ही रहता है।

इस पर सिद्धानती उत्तर देता है कि जीवचैतन्य और घट के सामान्य सम्बन्ध को हम मना नहीं कर रहे हैं, किन्तु घटज्ञान के लिये अपेचित व्यङ्ग्यव्यञ्जकताभावलच्चण तावस्कालिक संबन्ध सदैव नहीं होता! वह तो घटाकार वृत्ति उत्पन्न होते ही अस्तिस्व में आता है और जीव को घट का ज्ञान होता है। (घटाकारवृत्तिके समय तदुपहितजीवचैतन्य व्यङ्ग्य, और तद्विषय घटादि, व्यंजक होता है)।

प्रन्थकार इसी मत को और अधिक स्पष्ट कर दिखाते हैं।

तथा हि तैजसमन्तःकरणं स्वच्छद्रव्यत्वात् स्वत एव जीवचैतन्याभिव्यञ्जनसमर्थम् , घटादिकं तु न तथा, अस्व-च्छद्रव्यत्वात् । स्वाकारवृत्तिसंयोगदशायां तु वृत्त्यभिभृतजाङ्य-धर्मकतया वृत्त्युत्पादितचैतन्याभिव्यञ्जनयोग्यताश्रयतया च वृत्त्युत्थानानन्तरं चैतन्यमभिव्यनक्ति ।

अर्थ — तैजस अन्तः करण, एक निर्मल द्रव्य होने से, वह स्वयं ही जीव चैतन्य को प्रकाशित करने में समर्थ रहता है, किन्तु घटादिक (जड़ होने से) वैसे (समर्थ) नहीं होते, क्योंकि वे अस्वच्छ द्रव्य हैं, तथापि घटाद्याकारवृत्ति का संयोग जब घटादिकों से होता है उस समय तद्गत जड़त्व का वृत्ति से निरास होता है और वृत्ति से उत्पन्न होने वाली चैतन्याभिन्यंजन की योग्यता, घटादिकों में रहती है। अतः वृत्ति का उदय होनेपर घटादि विषय चैतन्य को अभिन्यक्त करते हैं।

विवरण—अन्तःकरण के स्वच्छ द्रव्य होने से वह जीव चैतन्य को अनायास ही प्रकाशित करता है, किन्तु घटादिक जड़ हैं, इस कारण वे वैसा नहीं कर सकते। घटाकारवृत्ति का घट के साथ संयोग होनेपर वृत्ति के द्वारा पहले तो घटादि में विद्यमान जाड्यका अभिभव (नाश) होता है, और घट में चैतन्य प्रकाशित करने की योग्यता आती है। इस रीति से योग्यता के आनेपर घटादिक, जीव-चैतन्य को प्रकाशित करते हैं और जीव को घट ज्ञान होता है।

इस मत में अभियुक्तों की संमति बताते हैं-

तदुक्तं विवरणे—अन्तःकरणं हि स्वस्मिन्नव स्वसंसिंगण्यिष घटादो चेतन्याभिन्यिक्तयोग्यतामापादयतीति । दृष्टं चास्वच्छ-द्रव्यस्यापि स्वच्छद्रव्यसंवन्धदशायां प्रतिविम्नग्राहित्वम् । यथा कुड्यादेर्जलादिसंयोगदशायां सुखादिप्रतिविम्नग्राहिता । घटादेर-भिन्यञ्जकत्वं च तत्प्रतिविम्नग्राहित्वम् , चैतन्याभिन्यक्तत्वं च तत्र प्रतिविम्नवतत्वम् ।

अर्थ— 'विवरण' नामक प्रन्थ में ऐसा वताया है— 'जिसप्रकार अन्तःकरण स्वयं में चैतन्य की अभिन्यक्ति की योग्यता को पैदा करता है, वैसे ही स्वयं से संबद्ध होनेवाले घटादिकों में भी वैसी ही योग्यता को उत्पन्न करता है।' और अस्वच्छ द्रव्य, स्वच्छ द्रव्यों के साथ संयोग को प्राप्त होने पर उनका प्रतिविग्वग्राहक होना सर्वानुभव सिद्ध है। जैसे—भीत आदि का जल आदि से संयोग होनेपर उनमें मुख आदि के प्रतिविग्वग्रहण करने की योग्यता आती है। चैतन्य के प्रतिविग्व को प्रहण करना ही घटादिकों का अभिन्यंजकत्व है। और घट में प्रतिविग्वत होना ही चैतग्य का अभिन्यक्तत्व है।

विवरण—इस मत की पुष्टि में ग्रंथकार ने 'विवरण'कर्ता के वाक्य को उद्धत किया है। जिस प्रकार अन्तःकरण में चैतन्याभिव्यंजकत्व होता है वैसे ही वह घटादिकों में भी होता है।' छौकिक अनुभव भी इसी प्रकार है—भीत सान्नात् प्रतिविम्बग्राहिणी नहीं होती, किन्तु उसपर जल के पड़ने पर प्रतिविम्बग्राहिणी वन जाती है।

घटादिकों को चैतन्याभिन्यञ्जक बताया है, इसका अर्थ यह है कि वे चैतन्य के प्रतिविन्व को ग्रहण करते हैं। एवं विधासिव्यञ्जकत्वसिद्धचर्थमेव वृत्तेरपरोक्षस्थले वहिर्निर्गमनाङ्गीकारः । परोक्षस्थले तु वह चादेर्वृत्तिसंसर्गाभावेन चैतन्यानभिव्यञ्जकतया न वहचादेरपरोक्षत्वम् । एतन्मते च विषयाणामपरोक्षत्वं चैतन्याभिव्यञ्जकत्वमिति द्रष्टव्यम् । एवं जीवस्याऽपरिच्छिन्नत्वेऽपि वृत्तेः सम्बन्धार्थत्वं निरूपितम् ।

अर्थ — ऐसे अभिन्यंजकत्व की सिद्धि के लिये ही अपरोत्त (प्रत्यत्त )
स्थल में वृत्ति का बाहर जाना (इस मत में ) माना गया है। परोत्त स्थल
में (अप्रत्यत्त स्थल में ) वृत्ति के संवन्ध का अभाव होने से वहां चैतन्याभिन्यिति नहीं होती, और उसके न होने से बिह्न आदि का अपरोत्तत्व
(प्रत्यत्त ) नहीं होता। इस मत में चैतन्याभिन्यक्षकत्व ही विषय का
प्रत्यत्त है। इस प्रकार जीव को अपरिच्छित्त मानने पर भी वृत्ति का सम्बंधार्थ
होना बताया गया।

विवरण—प्रत्यक्तान के समय घटादिकों से सम्बद्ध होने के लिये वृत्ति, बाहर जाती है और तस्स्थ (विषयगत) जाड्य का नाश कर घटादिकों में चैतन्याभिन्यिक करने का सामर्थ्य पैदा कर देती है। इस रीति से घटादिक जब चैतन्य प्रतिविभ्व प्रहण करते हैं तब प्रमाता को घटादिकों का प्रत्यक्त होता है। इस मत के अनुसार यह प्रत्यक्त की प्रक्रिया है। अन्यत्र वृत्ति का वाहर निकलना यदि नहीं होता तो अर्थात् ही उसका किसी विषय के साथ संबन्ध नहीं होता, तस्मात् उसका प्रत्यक्त भी नहीं होता। पीछे अपरोक्षिय की (प्रत्यक्त की) व्याख्या—'विषयस्य प्रमात्–चैतन्या भिन्नत्वम्" की थी। वह इस मत में ठीक नहीं बैठती। अतः इस मत के अनुसार घटादिकों में चैतन्य प्रतिविभ्व ग्राहित्व होना ही विषयों का प्रत्यक्त है,—यह बताया गया।

इस प्रकार अपरिच्छिन्न जीव पत्त में वृत्ति, संबंधार्थ कैसे होती है, बताया गया। अब वही परिच्छिन्न जीव पत्त में कैसी होती है, बताते हैं।

इदानीं परिच्छिन्नत्वपक्षे सम्बन्धार्थकत्वं निरूप्यते ।

तथा हि-अन्तःकरणोपाधिको जीवः। तस्य न घटाद्युपा-दानता, घटादिदेशासम्बन्धात्। किन्तु ब्रह्मेव घटाद्युपादानम्। तस्य मायोपहितस्य सकलघटाद्यन्वियत्वात्। अत एव ब्रह्मणः सर्वज्ञता। तथा च जीवस्य घटाद्यिष्ठानब्रह्मचैतन्याभेद्मन्तरेण घटाद्यवभासासम्भवे प्राप्ते, तदवभासाय घटाद्यविष्ठानत्रह्मचैतन्या-भेदसिद्धवर्थं घटाद्याकारा वृत्तिरिष्यते ।

अर्थ — अब परिच्छिन्न जीवपत्त में (वृत्ति के) संबंध की अपेषा को वताते हैं। वह इस प्रकार है—(इस सत में) जीव, अन्तःकरणोपाधिक है। (अतःकरण के परिच्छिन्न-होने से जीव-चैतन्य भी परिच्छिन्न है) वह घटादिकों का उपादान नहीं है, क्योंकि उसका घटादिकों के प्रदेश के साथ संबन्ध नहीं है अतः ब्रह्म ही घटादिकों का उपादान है। वह मायोयाधिक होकर समस्त घटादिकों के साथ अन्वित होता है (उनमें अनुगत है)—इसी कारण ब्रह्म सर्वत्र कहा जाता है। इस रीति से घटादिकों के अधिष्ठान भूत ब्रह्म-चैतन्य का और जीव का अभेद हुए विना घटादिकों के अधिष्ठानभूत ब्रह्मचैतन्य के अभेद सिद्ध वर्ध घटाकार वृत्ति को मानना पड़ता है।

विवरण—जीव की अन्तःकरण रूप उपाधि के परिच्छिन्न होने से जीव-चैतन्य भी परिच्छिन्न ही है। इस कारण वाद्य विषयों के अधिष्ठानभूत चैतन्य का और उसका अभेद होना संभव नहीं और अभेद हुए विना बाद्य विषयों का प्रत्यन्त नहीं होगा। तस्मात् जीवचैतन्य और विषयाधिष्ठान चैतन्य का अभेद सिद्ध होने के लिए घटाधाकार वृत्ति माननी चाहिये। यह इस मत का आशय है।

इस पर एक शंका और उसका निरसन-

ननु वृत्त्यापि कथं प्रमावृत्तैतन्यविषयत्तैतन्ययोरभेदः सम्पाद्य-ते, घटान्तःकरणरूपोपाधिभेदेन तदविच्छिन्नत्तैतन्ययोरभेदासंभवा-दिति चेत् । न । वृत्तेविहिनिर्देशगमनाङ्गीकारेण वृत्त्यन्तःकरण-विषयाणामेकदेशस्थत्वेन तदुपधेयभेदाभावस्योक्तत्वात् । एव-मपरोक्षस्थले वृत्तेर्भतभेदेन विनियोग उपपादितः ।

अर्थ—बृत्ति के द्वारा भी प्रमातृ चैतन्य और विषय चैतन्य दोनों में अभेद कैसे संभव होता है ? घट और अन्तः करण इन दोनों उपाधियों के भिन्न होने से तदब चित्रन चैतन्य का अभेद होना असंभव है—परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि 'वृत्ति बाहर जाती है' इस पत्त का स्वीकार करने के कारण वृत्ति, अन्तः करण और विषय—ये सब एक देशस्थ होते हैं—और (उपाधियों के एक देशस्थ होने पर) उनके उपधेयों (तदब चित्रन चैतन्य) का अभेद होता है—यह पहले ही बता चुके हैं। इस प्रकार प्रत्यत्त ज्ञान के समय भिन्न भिन्न मतों के अनुसार वृत्ति का क्या उपयोग है—यह बताया।

विवरण — ऊपर कहे हुए के अनुसार घट के अवभास के लिए घटाकार वृत्ति के मानने पर भी जीवचेतन्य और घटाविन्छन्न चैतन्य दोनों में अभेद कैसे होगा—यह पूर्वपची पूछ रहा है। परन्तु पहले बताई हुई प्रत्यच्च प्रक्रिया को पूर्वपची भूल गया है, अतः उसी की स्मृति पुनः सिद्धान्ती करा रहा है। इस रीति से प्रत्यच्च ज्ञान के समय वृत्ति का उपयोग, परिन्छिन्न अपरिन्छिन्न जीव पचों में स्पष्ट किया गया और यहीं पर जग्रह्शा का भी विवेचन समाप्त हुआ।

अब स्वप्नावस्था का प्रारंभ करते हैं-

इन्द्रियाजन्यविषयगोचरापरोक्षान्तःकरणवृत्त्यवस्था स्वप्ना-वस्था । जाग्रदवस्थाव्यावृत्त्यर्थम् इन्द्रियाजन्येति । अविद्यावृत्ति-मत्यां सुषुप्तो अतिव्याप्तिवारणायान्तःकरणेति ।

अर्थ — इन्द्रियों से अजन्य एवं विषयगोचर, अपरोच्च अन्तःकरण वृत्ति को स्वप्नावस्था कहते हैं। लच्चण में 'इन्द्रियाजन्य' पद जाग्रदवस्था की व्या-वृत्ति करने के लिए है। अविद्यावृत्ति वाली सुपुप्ति अवस्था पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिये 'अन्तःकरण' पद दिया है।

विवरण—जिस अवस्था में इन्द्रियों के व्यापार उपरत होते हैं—ऐसा जो प्रातिभासिक विषय गोचर (किएत गजाद्यधिष्ठानाकार) अपरोच अन्तः-करणावस्था विशेष—यही स्वप्नावस्था है। जाप्रदवस्था में अन्तःकरणवृत्ति इन्द्रियों के व्यापार पर निर्भर रहती है। अतः 'इन्द्रियाजन्य' पद से जप्रद-वस्था की व्यावृत्ति होती है। 'सुष्ठुप्ति' यह केवल अविद्यावृत्ति होने से और इसमें अन्तःकरण का व्यापार न होने से 'अन्तःकरण वृत्ति' पद से सुष्ठुप्ति की व्यावृत्ति हो जाती है।

अब सुपुप्ति का छत्त्रण बताते हैं-

सुषुष्तिनाभाविद्यागोचराविद्याद्यस्या । जाग्रत्स्वप्नयोर-विद्याकारद्यत्तेरन्तःकरणद्यतित्वान्न तत्रातिन्याप्तिः ।

अर्थ-अविद्या विषयक अविद्या की वृत्ति को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ज्ञायदवस्था और स्वष्नावस्था में जो अविद्याकारवृत्ति होती है, वह अन्तः करण की वृत्ति है (अविद्या की नहीं) अतः इस लक्षण की उन दो अव-स्थाओं पर अतिन्याप्ति नहीं होती।

विवरण—सुपुप्ति अवस्था में अविद्यावृत्ति का अविद्या (अज्ञान) ही विषय है, स्वप्न में और जायदवस्था में 'मुझे घट ज्ञान नहीं हो रहा है' यह वृत्ति, अविद्याविषयक होने पर भी वह अन्तःकरणवृत्ति है, अविद्या की नहीं है। इस कारण सुपुप्ति का उन्नण, इन दो अवस्थाओं में अतिब्याप्त नहीं होता।

मरण और मूच्छा अवस्थाओं का विवेचन-

अत्र केचिन्मरणमूर्च्छ्योरवस्थान्तरत्वमाहुः । अपरे तु सुषुप्तावेव तयोरन्तर्भावमाहुः ।

तत्र तयोरवस्थात्रयान्तर्भावबहिर्भावयोस्त्वं पदार्थनिरूपणे उपयोगाभावान्न तत्र प्रयत्यते ।

अर्थ—इस संबंध में कुछ लोग—मरण और मूर्च्छा, इन दो अवस्थाओं को पृथक ही मानते हैं। और कुछ लोग इन दोनों का सुपुप्ति में अन्तर्भाव मानते हैं। (हमारे मत से) इस विषय में इन दो अवस्थाओं का तीनों में अन्तर्भाव करना अथवा वहिर्भाव करना आदि के विचार का 'त्वं' पदार्थ निरूपण में उपयोग न होने से उस विषय में हम प्रयत्न नहीं करते।

अव जीव के संवन्ध में प्रारंभ किया हुआ विवेचन आगे चलाते हैं।

तस्य च मायोपाध्यपेक्षयैकत्वम् , अन्तःकरणोपाध्यपेक्षया च नानात्वं व्यवह्रियते । एतेन जीवस्याणुत्वं प्रत्युक्तम् । 'बुद्धेर्गुणेनात्मगुणेन चैव ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोपि दृष्टः' (श्वे० ५-८) इत्यादौ जीवस्य बुद्धिशब्दवाच्यान्तःकरणपरिमाणोपाधिकपर-माणुत्वश्रवणात् ।

अर्थ—उस जीव को मायोपाधिक मानने पर एक, और अन्तःकरणो-पाधिक मानने पर (अन्तःकरण के नाना होने से) अनेक—ऐसा व्यवहार होता है। (इसी की अनुक्रम से एक जीववाद और अनेक जीववाद— संज्ञायें हैं) इस प्रकार (जीव को विभु बताने से) जीव के अणुख का खण्डन हुआ। 'स्वयं के गुण से (अपिरिच्छिन्तरव धर्म से) अवर (जिससे वर = महान् कोई नहीं) आत्मा, बुद्धि के गुणों से (अन्तःकरण के सूचमत्व धर्म से) आरे (नेमि) के अप्र के समान दीखता है' इत्यादि श्रुति में जीव, बुद्धिशब्दवाच्य अन्तःकरणपरिमाणोपाधि के कारण परमाणु-बताया गया है।

विवरण—जीव के परिमाण के सम्बन्ध में तीन वाद हो सकते हैं एक—अणुपरिमाणवाद, दूसरा—मध्यम परिमाणवाद, और तीसरा—विभुपरिमाणवाद। सिद्धान्ती के मत में जीव, विभुपरिमाण है। अन्यत्र श्रुति में कहीं-कहीं जीवको अणुपरिमाण भी बताया है। जैसे—'बालाग्रशतभागस्य शतधा किएतस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः सचानन्त्याय कर्पते'॥ इस श्रुति में जीव को अतीव सूदम प्रमाण बताया है। किन्तु सिद्धान्ती के मत से यह परिमाण जीव की उपाधिरुप बुद्धि के परिमाण से बताया गया है।

स च जीवः स्वयंप्रकाशः । स्वप्नावस्थामधिकृत्य 'अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः ( वृ० ४-३-८ ) इति श्रुतेः । अनुभव-रूपश्च 'प्रज्ञानघनः' ( मा० ५ ) इत्यादिश्रुतेः । अनुभवामीति व्यवहारस्तु वृत्तिप्रतिविभ्वितचैतन्यमादायोपपद्यते ।

## एवं त्वपदार्थो निरूपितः।

अर्थे—और वह जीव स्वयं प्रकाश है। स्वप्नावस्थाको उद्देश्य कर 'इस अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रकाश—होता है।' ऐसी वृहदारण्यक श्रुति है। (इसी तरह) वह अनुभव रुप है। क्योंकि 'वह प्रज्ञानघन—विज्ञानमूर्ति है'। ऐसी माण्डूक्य श्रुति है। 'में अनुभव करता हूँ' यह व्यवहार वृत्ति में प्रतिविभ्वित हुए चैतन्य को स्वीकार करके ही उपपन्न होता है। इस प्रकार से 'स्वम्' पदार्थ का निरुषण हुआ।

विवरण — आत्मा को स्वप्नकाश, और ज्ञानस्वरूप यहां वताया है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप (अनुभवस्वरूप) है तो 'मैं अनुभव करता हूँ' ऐसा अनुभवाश्रय रूप व्यवहार कैसे होता है ? इसका उत्तर सिद्धान्ती यह देता है कि अन्तः करण में चैतन्य के प्रतिविभिवत होने पर 'मैं अनुभव करता हूँ' यह औपचारिक व्यवहार होता है। (वृत्ति मैं ज्ञान का उपचार किया जाता है)

अधुना तत्त्वंपदार्थयोरेक्यं महावाक्यप्रतिपाद्यमभिधीयते । अर्थ-अव महावाक्य के प्रतिपाद्यभूत 'तत् और स्वम्' दोनों का ऐक्य वताया जाता है।

इस सम्बन्ध में एक शंका और उसका निरसन-

ननु नाहमीश्वर इत्यादिप्रत्यक्षेण, किंचिज्ज्ञत्वसर्वज्ञत्व-विरुद्धधर्माश्रयत्वादिलिङ्गेन, द्वासुपर्णेत्यादिश्रुत्या, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्वाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ (भ० १५-१६)

इत्यादिस्मृत्या च जीवपरभेदस्यावगतत्वेन तत्त्वमस्यादि-वाक्यमादित्यो यूपो, यजमानः प्रस्तर इत्यादिवाक्यवद् उपच-रितार्थमेवेति चेत् । न । भेदप्रत्यक्षस्य सम्भावितकरणदोषस्या-सम्भावितदोषवेदजन्यज्ञानेन बाध्यमानत्वात् । अन्यथा चन्द्र-गताधिकपरिमाणग्राहिज्योतिःशास्त्रस्य चन्द्रप्रादेशग्राहिप्रत्यक्षेण वाधापत्तेः । पाकरक्ते घटे रक्तोऽयं न क्याम इति वत्सविशेषणे हीति न्यायेन जीवपरभेदग्राहित्रत्यक्षस्य विशेषणीभृतधर्मभेद-विषयत्वाच ।

अर्थ-१-'में ईश्वर नहीं'—इस (जीव) प्रत्यच से, तथा २-किं चिक्क्रस्व और सर्वज्ञत्व रूप परस्पर विरुद्ध धर्म के ( जीव और परमेश्वर ) आश्रय होने से, इसी प्रकार ३-'दो पत्ती' इत्यादि श्रुति से तथा ४-'इस-लोक में दो पुरुप हैं। एक चर और दूसरा अचर, उनमें से समस्तभूतः चर पुरुप हैं, और कूटस्थ, अचर पुरूप हैं' इत्यादि भगवद्गीता-जैसी स्मृति से जीवात्मा और परमात्मा में भेद का ज्ञान होने से तत्त्वमस्यादि वाक्य का अभेदज्ञापक अर्थ, 'यूप, आदित्य है' 'प्रस्तर, यजमान है' आदि वाक्यों के अर्थ के समान औपचारिक है—यह शंका करना ठीक नहीं होगा।

जीवात्मा और परमात्मा के भेद प्रत्यत्त में, इन्द्रियजन्य ज्ञान का वेदजन्य ज्ञान से वाध हो जाता है। इन्द्रियों में दोपों की संभावना होने से और वेदों में दोष की संभावना भी न होने से तदुःपन्न ज्ञान से इन्द्रियजन्य ज्ञान का वाध होता है। अन्यथा (प्रत्यत्त से वेदजन्य ज्ञान का वाध मानें तो ) जो उयोतिःशास्त्र चन्द्रमा का प्रमाण वहत अधिक बताता है, उसका 'चन्द्रमा प्रादेशमात्र हैं वतानेवाले प्रत्यत्त से बाध होने लगेगा। इसके अतिरिक्त जीवात्मा परमात्मा के भेददर्शक प्रत्यन्त का विषय, विशेषणस्वरूप धर्म का भेद होता है। और वह पाक से घट के रक्त होने पर 'यह रक्त है श्याम नहीं है' इस वाक्य के अन्तर्गत 'सविशेषणे हि विधिनिषेधी विशेषणमुपसंक्रामतः सति विशेष्ये वाधे' इस न्याय से होता है। (न्याय का अर्थ यह है कि विशेषण सहित विशेष्य के विषय में विधिनिषेध यदि कहें हों एवं विशेष्य में यदि उस विशेषण का बाध हुआ हो तो वे विधिनिषेध विशेषण के लिये समझे जाते हैं। उदाहरणार्थ - रक्तघट है, रयामघट नहीं ऐसा निषेध करने पर, रयामघट अस्तिरव में न होने से इस निपेध का विषय श्यामगुण तक ही है। इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा—ये भिन्न हैं—यह जो प्रत्यत्त होता है उसका विषय, जिस धर्म के कारण ये परस्पर भिन्न प्रतीत होते हैं उन विशेषणीभूत धर्मों का भेद है। जीवात्मा परमात्मा का भेद, उस प्रत्यक्त का विषय नहीं है।)

विवरण—यहां पूर्वपत्ती का कहना है कि जीव और परमात्मा का ऐक्य होना असंभव है, इसमें अनेक प्रमाण उसने दिखाये हैं, उनमें सबसे प्रवल प्रमाण प्रत्यत्त है। उस प्रत्यत्त के अनुसार 'मैं ईश्वर नहीं हूं' 'में दुखी हूं' 'में संसारी हूँ' ऐसी हमें सात्तात् प्रतीति होती रहती है। इसके अतिरिक्त यदि जीव अज्ञानी है तो ईश्वर सर्वज्ञ है—जीव और परमेश्वर इन विरुद्ध धर्मों के आश्रय होने से उनकी एकता होना संभव नहीं। इतना ही नहीं, किन्तु वेदान्तियों को अत्यन्त अभीष्सित श्रुति प्रमाण भी जीव परमात्मा के भेद को ही बताता है। जैसे—'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं यृचं परिपरवजाते' इत्यादि ( मुं० ३-१ ) इस श्रुति में जीवके संसारफलानुभव को तथा ईश्वर के असंसारित्व को स्पष्ट बताया है। आदि पद से 'ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके' इत्यादि काठकोपनिषद् श्रुति का भी ग्रहण करना चाहिये। उसी तरह भगवद्गीता के उपर्युक्त श्लोक के आगे ही 'उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः' कहा है। तस्मात् प्रत्यन्त, अनुमान, श्रुति, स्मृति आदि प्रमाणों से ज्ञायमान जीवात्मा और परमात्मा के भेद को केवल 'तत्त्वमिस' वाक्य से असत्य सिद्ध करना संभव नहीं। अतः इस वाक्य का अर्थ गौण ( औपचारिक ) ही समझना चाहिये। जैसे वेद में यूप के आदित्य न होने पर भी 'यूप आदित्य है' ऐसा वताने पर उसे हम, जैसे गौण ( औपचारिक केवल स्तुति के लिये ) कहा हुआ समझते हैं, वैसे ही जीव और परमात्मा की एकता ( ऐक्य ) 'तत्त्वमिस' वाक्य में औपचारिक बताई गई है समझना चाहिये।

इस पर सिद्धान्ती उत्तर देता है-वेद के 'तत्त्वमित' महावाक्य से ज्ञात होनेवाले जीवात्मपरमात्मैक्य का भेद प्रत्यत्त से वाध होना संभव नहीं। जिन इन्द्रियों की या अन्तःकरण की सहायता से प्रध्यत्त होता है, उनमें अपाटवादि-दोपों का होना असंभव नहीं और वेदजन्य ज्ञान में वैसे दोषों का होना संभव नहीं। शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्त के वाध को न माना जाय तो "सार्धानिषट् सहस्राणि योजनानि विवस्वतः। विष्कंभो मण्डलस्येन्दोः सहाशीस्या चतुः शतम् ॥' ( सूर्य. सि. ) ज्योतिःशास्त्र में बताये गये इस चन्द्र परिमाण का, चन्द्र को प्रादेश मात्र दिखानेवाले प्रत्यत्त प्रमाण से वाध होने का प्रसंग प्राप्त होगा। तस्मात् प्रत्यत्त से, शास्त्र से होनेवाले ज्ञान का बाध मानना उचित नहीं है। तब 'मैं ईश्वर नहीं हूँ' इस भेद प्रत्यच की गति कैसी लगेगी? इस पर उत्तर देते हैं कि उस ज्ञान का ( प्रत्यत्त का ) विषय तो जीवात्मा परमारमा के विशेषणी भूत सोपाधिकरव और निरुपाधिकरव धर्मों के भेद को दिखाना मात्र है। ग्रंथकारने यहाँ पर सविशेषणन्याय, दृष्टान्त के लिये दिखाया है। उसका अर्थ यह है कि विशेषणयुक्त विशेष्य के विषय में किये जाने वाले विधिनिपेधों का विशेष्य में वाध होने पर वे विशेष्य में लागू न होकर विशेषण में लगते हैं। जैसे-पकाने से पहले श्याम घट, पकाने पर रक्तवर्ण हुआ देख 'अयं 'घट' न श्यामः' प्रतीति होती है। इस वाक्य में 'अयम' पढार्थ जो 'घट' उसमें स्याम पदार्थ-स्याम गुण विशिष्ट घट का भेद वताया है। परन्तु वह भेद-'यह पहला ही घट है' इस प्रत्यभिज्ञा से बाधित होता है। तस्मात् इस वाक्य का विषय श्यामगुणोतरस्व रक्तस्व है।

वैसेही 'नाहमीश्वरः' इस वाक्य में अहम् पदार्थ अन्तः करणोपहित चैंतन्य और ईश्वर पदार्थ निरुपाधिक चैतन्य के भेद के विषय का 'तस्वमसि' महावाक्य से बाध होने पर 'सविशेषण' न्याय से निरुपाधिक धर्मेतरस्व अर्थात् सोपाधिकस्व का दिखाना ही है। इसरीति से प्रत्यच अनुभव की संगति लगाई जा सकती है।

अव पूर्व पत्ती के बताये हुए अनुमान की व्यवस्था लगाते हैं।

अत एव नानुमानमपि प्रमाणम् , आगमवाधात् , मेरुपापाणमयत्वानुमानवत् ।

अर्थ—इसीलिये अनुमान को भी प्रमाण नहीं माना जा सकता।
क्योंकि आगम के साथ उसका विरोध होता है। जैसे—'मेरुपर्वत पापाण
सय है' इस अनुमान के समान।

विवरण—प्रत्यत्त के समान ही अनुमान से भी जीवात्म-प्रमाद्म भेद का साधन नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसका वेद से (तत्त्वमस्यादि-वाक्य से) विरोध होता है। जैसे—'मेरुपर्वत पाषाणमय है, विन्ध्यपर्वत के समान यह अनुमान 'सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुः—पर्वतराज मेरु सर्वतः मुवर्णमय है—इस आगम के साथ विरोध होने से त्याज्य है, उसी तरह उपर्युक्त अनुमान (किंचिज्ज्ञत्व, सर्वज्ञत्वादि हेतुओं से बताया हुआ) त्याज्य है।

अव ५व पत्ती के बताये गये आगम प्रमाण की व्यवस्था लगाते हैं।

नाप्यागमान्तरविरोधः । तत्परातत्परवाक्ययोः तत्पर-वाक्यस्य वलवत्वेन लोकसिद्धभेदानुवादिद्वासुपणीदिवाक्यापेक्षया उपक्रमोपसंहाराद्यवगताद्वैततात्पर्यविशिष्टस्य तत्त्वमस्यादि-वाक्यस्य प्रवलत्वात् ।

अर्थ — और न अन्य आगमों के साथ ही जीवात्म परमात्मैक्य का विरोध होता है। क्योंकि तत्परवाक्य और अतत्पर वाक्यों में से तत्पर वाक्य हमेशा प्रवल होता है। इस कारण लोक प्रसिद्ध जीवात्म परमात्म भेद का अनुवाद करने वाले 'द्वासुपर्णा' आदि वाक्यों की अपेचा उपक्रमोपसंहार आदि से ज्ञात होने वाले अद्वेत तात्पर्य से युक्त जो तत्त्वमस्यादि वाक्य, वह अधिक प्रवल है।

विवरण—पूर्वपत्ती का कथन था कि 'तत्त्वमिस' आदि महावाक्य का 'द्वा सुपर्णा' आदि मुण्डक श्रुति से विरोध होता है। उसपर सिद्धान्ती का कहना है कि वेद में कितपयवाक्य तत्पर (वाच्यार्थ प्रधान) होते हैं तो कितिपय वाक्य अतत्पर (वाच्यार्थ गौण, अन्य प्रयोजनार्थ) भी होते हैं। उनमें तत्पर वाक्य बळवान् होते हैं। और अतत्पर वाक्यों का अर्थ उनसे

मिलता जुलता करना होता है। वही न्याय 'द्वा सुपर्णा' श्रुतिवाक्य में लगाना होता है। प्रस्तुत वाक्य लोकप्रसिद्ध भेद का अनुवादक है। 'तस्त्रमित्' वाक्य जिस प्रकरण में आया है उसका आरंभ (उपक्रम) और समाप्ति (उपसंहार) तथा अन्य गमक लिंगों को देखने पर उनका तात्पर्य अद्वेत प्रतिपादन करने में ही स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिये यह वाक्य 'द्वा सुपर्णा' आदि वाक्यों से अधिक प्रवल है। इस प्रकार भेद वादी आगम, अभेदवादी आगम की अपेक्षा दुर्वल ही मानना चाहिये।

अब जीव और परमात्मा विरुद्ध धर्माश्रय है—यह पूर्वपत्ती का कहना था, वह कैसे उपयन्त होता है, सो वताते हैं—

न च जीवपरैक्ये विरुद्धधर्माश्रयत्वानुपपत्तिः । शीतस्यैव जलस्यौपाधिकोष्ण्याश्रयत्ववत् स्वभावतो निर्गुणस्यैव जीवस्या-न्तःकरणाद्युपाधिककर्तृत्वाद्याश्रयत्वप्रतिभासोपपत्तेः । यदि च जलादौ औष्ण्यमारोपितं तदा प्रकृतेऽपि तुल्यस् ।

अर्थ — जीव और परमारमा का ऐक्य मानने पर विरुद्धधर्म के आश्रय की उपपत्ति नहीं लगती, सो बात नहीं। जैसे शीतल जल, उपाधि के योग से उज्जाता का आश्रय होता है, वैसे ही स्वभावतः निर्मुण जीव अन्तः करणादिक उपाधि के द्वारा कर्मस्वादिकों का आश्रय होता है — यह अनुभव सभी को है। अब जल आदि में अग्निंधर्म उज्जाता का आरोप हुआ है कहें तो प्रकृत में भी (जीव भेंभी) वह तुल्य है। अर्थात् कर्मस्वादि जीव पर आरोपित ही है।

विवरण—पूर्वपचीने किंचिउज्ञत्व, सर्वज्ञत्व आदि धर्म परस्पर विरुद्ध हैं। तब जीवात्मा और परमात्मा में अद्वैत मानने पर उनके आश्रयत्व की किस तरह लगाओगे ? पूछा था। उसके उत्तर में सिद्धान्ती कहता है कि जीव में किज्ञिज्ज्ञत्व, कर्नु त्व आदि धर्म, जीव की उपाधि भृत अन्तः करण के कारण प्रतीत होते हैं। अग्नि की उपाता जैसे जलमें प्रतीत होती है।

अब इस कर्निःव के आरोप के विषय में एक शंका और उसका निरसन-

न च सिद्धान्ते कर्तृत्वस्य क्वचिद्प्यभावादारोप्यप्रमाहित-संस्काराभावे कथमारोप इति वाच्यम् । लाघवेनारोप्यविषय-संस्कारत्वेनैव तस्य हेतुत्वात् ।

अर्थ—सिद्धान्ती के मत से आत्मा में किसी भी अवस्था में कर्तृत्व के न होने से आरोप्य (कर्तृत्व ) के प्रभात्मक ज्ञानजन्य संस्कार के अभाव में आरोप होना कैसे संभव है ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि हम आरोप्य के प्रमात्मक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले संस्कार को आरोप में कारण नहीं मानते, अपितु लाघवात् आरोप्य विषयक संस्कार को ही उस आरोप में कारण मानते हैं।

विवरण — जीव पर कर्तृस्व के आरोप के विषय में शंका उठाने वाले का आशय यह है कि आरोप का ज्ञान आरोप्य विषयक प्रमास्मक ज्ञान जन्य संस्कार से होता है। अर्थात् आरोप करने के लिए प्रथमतः उस आरोप के विषय (कर्तृस्वादि) का वास्तविक ज्ञान होना चाहिये, तब उस ज्ञान का संस्कार बुद्धि पर होगा, तदनन्तर उस संस्कार के अनुसार आरोप किया जाता है।

किन्तु वेदान्त सिद्धान्त में ब्रह्म भिन्न यावत् पदार्थों के अवास्तविक होने से आत्मा में या अन्तःकरण में उभयत्र कर्नृत्व तो अवास्तविक ही है। ऐसी स्थिति में कर्नृत्व का प्रमात्मक ज्ञान होना कैसे संभव है ? और जब प्रमात्मक ज्ञान होना ही असंभव है, तब तत्संकार जन्य कर्नृत्व का आत्मा पर आरोप कैसे हो सकेगा ? आरोप्य जो अन्तःकरण कर्नृत्व, उसके मिथ्या होने से उसका अनुभव अप्रमात्मक ही होगा। अतः ऐसे अप्रमात्मक ज्ञान के संकार से आरोपसिद्धि नहीं हो सकती।

समाधान—सिद्धानती उत्तर देता है—हम आरोप्य विषयक प्रमात्मक-ज्ञान जन्य संस्कार को आरोप के प्रति कारण न मान कर, आरोप्य विषयक संस्कार को ही कारण मानते हैं, क्योंकि ऐसा मानने में लाघव है। तारपर्य यह है—कर्तृत्व का प्रमात्मक ज्ञान होने पर तज्जन्य संस्कार को कर्तृत्वारोप मैं कारण मानने की अपेज्ञा साज्ञात् कर्तृत्वविषयक संस्कार को ही हम कर्तृत्वा-ध्यास में कारण मानते हैं। अर्थात् इस समय के कर्तृत्वारोप में पूर्व प्रतीत कर्तृत्वादि संस्कार कारण होते हैं, और पूर्व प्रतीत कर्तृत्वादिसंस्कार में तत्पूर्व-प्रतीत कर्तृत्वादिसंस्कार कारण होते हैं।

इस पर पूर्वपत्ती फिर पूछता है-

न च प्राथमिकारोपे का गतिः, कर्तृत्वाद्यध्यासप्रवाहस्या-नादित्वात्।

अर्थ—अध्यास में पूर्व पूर्व संस्कार को कारण मानने पर प्रथम (पहिला) अध्यास ( आरोप ) कैसे सिद्ध होगा ? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि कर्तृत्वादिकों के अध्यास का प्रवाह अनादि है।

विवरण—इस समय के आरोप्य विषयक संस्कार के प्रति पूर्व आरोप्य विषयक संस्कार कारण हैं, और उनके प्रति तत्पूर्व कारण होते हैं, ऐसी परंपरा मानने पर भी सर्व प्रथम आरोप कैसे हुआ यह समझ में नहीं आता। इस पर सिद्धान्ती का उत्तर है कि जीव के संबन्ध में कर्तृ स्वादिकों के अध्यास की परंपरा बीजाङ्कर न्याय से अनादि है। अस्तु । किन्तु विरुद्ध धर्मवाले जीव और ईश्वर की एकता कैसे उपपन्न होती है ? ऐसी शंका उठाकर कहते हैं ।

तत्र तन्वंपदवाच्ययोविंशिष्टयोरेक्यायोगेऽपिलक्ष्यस्वरूपः योरेक्यमुपपादितमेव । अत एव तत्प्रतिपादकतत्वमस्यादिवा-क्यानामखंडार्थत्वम् , सोऽयमित्यादिवाक्यवत् । न च कार्यपरा-णामेव प्रामाण्यम् , चैत्र पुत्रस्ते जात इत्यादौ सिद्धेऽपि सङ्गति-ग्रहात् ।

अर्थ — वहां पर (तस्वमिस महावाक्य में) तत् और त्यम् इन दो पदों के जो वाच्यार्थ हैं (जीव और परमात्मा) वे तत्तद्गुण विशिष्ट होने से उनमें एकता (ऐक्य) होना उचित न होने पर भी उनके जो छच्यार्थ (जीव चैतन्य और परमात्मचैतन्य) हैं उनकी एकता तो हम बता ही चुके हैं। इस कारण अभेद प्रतिपादक तत्त्वमस्यादि वाक्य अखण्डार्थ हैं। वही यह (देवदत्त) इस वाक्यार्थ के तुरुष (मीमांसकों के मतानुसार केवळ) कार्यपर (कर्मपर) वाक्यों में ही प्रमाण्य न होकर 'चैत्र० तुम्हें पुत्र हुआ' आदि वाक्यों के समान सिद्ध वस्तु का अनुवाद करने वाले वाक्य भी संगत होते हैं अर्थात् उनके सुनने पर उनके परिणाम से उनका प्रामाण्य व्यक्त होता है।

विवरण—शंका—तस्वमसि आदि महाकाव्यों का अभेदात्मक ताद्यर्थ सिद्ध होने पर भी वस्तु को-अन्यथा करने की शक्ति वाक्यों में नहीं होती, तब अन्तःकरणोपहित चैतन्य और निरूपाधिक चैतन्य में अभेद कैसे हो सकेगा? 'यह घट, पट है' ऐसा सौवार श्रुति के कहने पर भी घटपटैक्य करने का सामर्थ्य 'यह घट, पट है' इस वाक्य में नहीं है। अतः तस्व-मस्यादि वाक्यों को औपचारिक अर्थ से लगाकर भेद्याही प्रमाणों का ही प्रावल्य मानकर तत् और त्वम् में भेद मानना ही उचित होगा। तस्मात् आप तत् त्वम् पदार्थों की एकता को महावाक्य का प्रतिपाद्य कैसे बता रहे हैं?

समाधान—हम तत् और त्वम् पदों के वाच्यार्थ जो ईश्वर और जीव हैं उनकी एकता नहीं बता रहे हैं किन्तु दोनों का जो विशेषणानविष्ठ्यन लच्यस्वरूप चैतन्य, वह एक स्वरूप (अखण्ड) है, बता रहे है। जब कि तत् और त्वम् पदों के विशेषणानविष्ठ्यन अर्थों में ऐक्य है, तव तो तत्प्रति-पादक वाक्यों में भी अखण्डार्थत्व (संसर्गानवगाहि यथार्थज्ञानजनकत्व) सिद्ध है—यह बता चुके हैं। 'सोऽयं देवदत्तः' वाक्यों में जिस प्रकार तत्कालाविष्ठ्यन और एतत्कालाविष्ठ्यन विशेषणों का त्याग कर देवदत्त मात्र का ऐक्य बताया जाता है, उसी प्रकार 'तश्वमसि' महावाक्य का ऐक्यावगाही अर्थ समझना चाहिये। इस पर मीमांसकों की एक शंका—'आस्नायस्य कियार्थस्वात् आनर्थ-वयमतदर्थानाम्' वेद कर्मप्रधान होने से अकर्मपरक वाक्य अनर्थक हैं— यह पूर्वपत्तकर 'विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्युत्यर्थेन विधीनां स्युः' विधायक वाक्यों के साथ पढ़े गये ऐसे वाक्य विधेय की स्तुति के छिये होते हैं इस वचन से ये वेद भाग कर्म परविध्युपकारक होते हैं अर्थात् परंपरया प्रमाण होते हैं—ऐसा सीमांसकों ने सिद्धान्त किया है। 'तत्त्वमसि' यह महावाक्य, किसी प्रकार की विधि को नहीं बता रहा है, अतः उसमें प्रामाण्य कैसे होगा ?

समाधान—सिद्ध अर्थ का अनुवाद करनेवाले वाक्यों का भी संगतिग्रह ( अन्वयवोध ) होता है। जैसे—'चैत्र पुत्रस्तेजातः' इस वाक्य के सुनने पर श्रोता के ( चैत्र के ) मुख की प्रसन्नता को देखकर हर्ष का अनुमान किया जाता है। वह हर्प, पुत्रोत्पत्ति ज्ञान जन्य है—यह ज्ञान वाधित विषय न होने से ( प्रमारूप होने से ) मैत्रोच्चारित वाक्यान्वयबोधमूलक है, अतः उस वाक्य में प्रमाजनकत्व होने के कारण प्रामाण्य मानना ही होगा। वही स्थित तत्त्वमिस महावाक्य की है। इस महावाक्य के श्रवणमनन निद्ध्यासन से दुःखनिवृत्ति ( मोज्ञपाप्ति ) होने के कारण इस महावाक्य का प्रामाण्य अकुतोबाध है। मीमांसकों का सिद्धान्त कर्मकाण्ड तक के लिये ही है, ज्ञानकण्ड के लिये नहीं।

अब विषय परिच्छेद का उपसंहार करते हैं-

एवं सर्वप्रमाणाविरुद्धं श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणप्रतिपाद्यं जीव-परैक्यं वेदान्तशास्त्रस्य विषय इति सिद्धम् ।

इति श्रीवेदान्तपरिभाषायां विषयपरिच्छेदः॥ ७॥

अर्थ — इस रीति से समस्त प्रमाणों के अविरुद्ध, श्रुति, स्मृति, इतिहास, और पुराणों के द्वारा प्रतिपादित जीवात्मा और परमात्मा का ऐस्य, वेदान्तशास्त्र का विषय है—यह सिद्ध हुआ।

विवरण—उपर्युक्त रीति से प्रत्यक्तादिप्रमाणों के अविरुद्ध एवं 'तन्न को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः' (ईश. उ. ७) इत्यादि श्रुतियों से, 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्रेत्रेषु भारत' (भ. गी. १३-२) इत्यादि स्मृतियों से, 'सर्व-भूतान्तरस्थाय नित्यश्चद्धचिदात्मने । प्रत्यक् चैतन्यरूपाय महायमेव नमो नमः॥'

इत्यादि इतिहास ग्रंथों से, और—'विभेदननकेऽज्ञाने नाशयात्यन्तिकं गते। आत्मनो ब्रह्मणो भेद मसन्तं कः करिष्यति॥' इत्यादिपुराणवचनों से प्रतिपादित जीवब्रह्मैक्य ही वेदान्तशास्त्र का विषय सिद्ध होता है।

इति विषयपरिच्छेदः समाप्तः

## अथ प्रयोजनपरिच्छेदः

अय वेदान्तशास्त्र के प्रयोजन निरुपण की प्रतिज्ञा कर प्रयोजन का निरूपण करते हैं।

इदानीं प्रयोजनं निरूप्यते । यदवगतं सत्स्ववृत्तितयेष्यते तत्त्रयोजनम् । तचदिविधम्—मुख्यं गौणं चेति । तत्र सुख-दुःखाभावौ मुख्यं प्रयोजनम् । तदन्यतरसाधनं गौणं प्रयोजनम् । तदन्यतरसाधनं गौणं प्रयोजनम् । सुखं च दिविधम्—सातिशयं निरतिशयं चेति । तत्र सातिशयं सुखं विषयानुषङ्गजनितान्तः करणवृत्तितारतम्यकृतान्तद्वेशाविभीवविशेषः ।

'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( वृ० ४-३-२ ) इत्यादिश्रुतेः । निरतिशयं सुखं च ब्रक्षेव । 'आनन्दो ब्रक्षेति व्यजानात्' (तै० ३-६ ) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' ( वृ० ३-१८ ) इति श्रुतेः ।

अर्थ — अव (हम) प्रयोजन का निरूपण करते हैं। जिसके जान लेने पर स्ववृत्ति होने की (अपने से उसका सम्वन्ध हो) इच्छा होती है, उसे प्रयोजन कहते हैं। वह दो प्रकार का है — मुख्य और गौण। उनमें मुख्य प्रयोजन सुख और दुःखाभाव हैं। इनमें से किसी एक की प्राप्ति होना गौण प्रयोजन है। सुख भो दो प्रकार का है — एक सातिशय सुख, दूसरा निरतिशय सुख। उनमें से सातिशय सुख का अर्थ है कि विषय के संसर्ग से उत्पन्न होनेवाली अन्तःकरणवृत्ति में न्यूनाधिक आनन्दांश का प्रकट होना। 'इसी आनन्दांश पर अन्य प्राणी जीवित रहते हैं। (वृ. आ.)। ब्रह्म ही निरित्रिश्य सुख है। 'आनन्द ही ब्रह्म है ऐसा उसने जाना' 'यह ब्रह्म, विज्ञान और आनन्द है' ये श्रुतियां इस विषय में प्रमाण हैं।

विवरण — जीव ब्रह्मेक्य, वेदान्तशास्त्र का विषय है — यह पीछे बता चुके हैं। उसके प्रयोजन की आकांचा होनेपर प्रन्थकार प्रयोजन की ज्याख्या कर उसका निरूपण करते हैं। जिसके ज्ञात होनेपर उसकी प्राप्ति की इच्छा हो वह प्रयोजन होता है। मुख्य और गौण भेद से वह दो प्रकार का है। मुख्य प्रयोजन ऊपर बता चुके हैं। मुख्य के साधन (यागादि) अथवा दुःखपरिहार-साधन (प्रायश्चित्तादि) गौण प्रयोजन हैं। मुख्यप्रयोजनरूप मुख के भी दो

प्रकार हैं। एक सातिशय और दूसरा निरितशय। ज्यावहारिक वस्तुओं से होनेवाला सातिशय कहा जाता है। विषयों के स्पर्श से पैदा हुई अन्तःकरण वृत्ति में आत्मानन्द का अंश आविर्भूत होता है, उसी को सातिशय सुख कहते हैं। क्योंकि विषयजन्य सुख में न्यूनाधिक्य रहता है। किन्तु निरितशय सुख में (ब्रह्मप्राप्ति से होनेवाले सुख में) तरतम भाव नहीं होता। इसीलिये उसे निरितशय कहते हैं।

अब मोचस्वरूप बताते हैं--

आनन्दात्मकब्रह्मावाप्तिश्च मोक्षः शोकनिष्टत्तिश्च । 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' ( ग्रु॰ ३-२-६ ) 'तरित शोकमात्मवित्' ( छा॰ १-१-३ ) इत्यादिश्रुतेः । न तु लोकान्तरावाप्तिः, तज्जन्यवैष-यिकानन्दो वा मोक्षः । तस्य कृतकत्वेनानित्यत्वे ग्रुक्तस्य पुनराष्ट्रन्यापत्तेः ।

अर्थ — आनन्दात्मक ब्रह्मप्राप्ति और (समस्त) शोकनिवृत्ति ही मोत्त है। 'ब्रह्म को जान छेने पर ब्रह्म ही होता है' 'आत्मवेत्ता शोक (सागर) को पार करता है' इत्यादि श्रुतियां इसमें प्रमाण हैं। छोकान्तर प्राप्ति का नाम मोत्त नहीं है। या उनमें प्राप्त होनेवाछे वैषयिक आनन्द को भी मोत्त नहीं कहा जा सकता। नयों कि वह कृत्रिय होने से अनित्य है। इस कारण मुक्त जीव को भी पुनः संसारावृत्ति प्राप्त होगी।

विवरण—मोच का स्वरूप निरितशय सुखात्मक ब्रह्मप्राप्ति कहा गया
है। परन्तु ब्रह्मज्ञान के होने पर भी एवं कर्म के चीण होने पर भी प्रारथ्ध कर्म का चय नहीं हो पाता, वह ज्ञानी को सतत भोग देता ही रहता है। एवं च ब्रह्मज्ञान होते ही विदेह मुक्ति नहीं मिलती। देह संबन्ध रहता ही है और देह संबंध के होने पर (देहबद्धता के कारण) दुःखप्राप्ति का होना भी अनिवार्य है, ऐसी दुःखसंभिन्नता के रहने पर ब्रह्मप्राप्ति के आनन्द में निरितशयत्व का होना कैसे संभव हो सकता है? देहपात होनेपर ही निरितशय आनन्द प्राप्ति होती है यह कहना उचित होगा। इसी भाव को मन में रख मोच के स्वरूप वर्णन में 'शोक निवृत्ति' पद दिया गया है। क्योंकि तत्त्वसाचात्कार होने पर अविद्या की निवृत्ति होती है और अविद्या से श्रक्ति में भासमान रजतत्व की 'यह श्रुक्तिका है' इत्याकारक ज्ञान से जैसे निवृत्ति होती है, वैसे ही दुःखित्व की निवृत्ति होती है, अर्थात् दुःखितत्व, शरीर का धर्म है—ऐसा निश्चय हो जाता है।

लोकान्तर गमन अथवा वहां के विषयानुभव से मिलनेवाला आनन्द, मोन्त २३ वे० प० नहीं है। ये दोनों कृतक होने से अनित्य हैं। और मोच नित्य होने से भी उन्हें मोच नहीं कहा जा सकता।

उपर्युक्त मोचस्वरूप पर एक शंका और उसका निरसन--

ननु त्वन्मतेऽप्यानन्दावाप्ते रनर्थनिवृत्तेश्व सादित्वे तुल्यो दोषः, अनादित्वे मोक्षम्राहिश्य अवणादौ प्रवृत्त्यनुपपितिरिति चेत् । न । सिद्धस्यैव ब्रह्मस्वरूपस्य मोक्षस्यासिद्धत्वश्रमेण तत्साधने प्रवृत्त्यपुपपत्तेः । अनर्थनिवृत्तिरप्यधिष्ठानभूतब्रह्मस्वरूप-त्या सिद्धैव । लोकेऽपि प्राप्तप्राप्तिपरिहृतपरिहारयोः प्रयोजनत्वं दृष्टमेव । यथा हस्तगतविस्तृतसुवर्णादौ 'तव हस्ते सुवर्णस्' इत्याप्तोपदेशादप्राप्तमिव प्रामोति । यथा वा वलयितचरणायां रज्जो सर्पत्वश्रमवतो 'नायं सर्प' इत्याप्तवाक्यात् परिहृतस्यैव सर्पस्य परिहारः । एवं प्राप्तस्यान्वस्य प्राप्तिः, परिहृतस्या-प्यानन्दस्य प्राप्तिः, परिहृतस्या-प्यान्वर्थस्य निवृत्तिः मोक्षः प्रयोजनम् ।

अर्थ-आपके मत में भी आनन्दप्राप्ति और अनर्थनिवृत्ति का आरंभ होने से ( आरंभवान् पदार्थ अन्तवान् होता है, इस न्याय से ) दोष तो समान है। ( आपका मोन्न भी अनित्य है )। इस पर यदि आप मोन्न को अनादि ( मोन्न तो सिद्ध ही है ) मानें तो, उसके उद्देश से अवण-मननादि में छोगों की प्रवृत्ति नहीं बन सबेगी ! ( मोत्त यदि सिद्ध है तो श्रवण मनन का उपयोग क्या ? ) परन्त यह शंका योग्य नहीं है । क्योंकि सिद्ध ब्रह्म स्वरूप जो मोच है, वह असिद्ध (अप्राप्त) है-इस अम से उसे साध्य करने के लिये की गई प्रवृत्ति उचित है। अनर्थनिवृत्ति भी अधिष्ठानभूत ब्रह्मस्वरूप होने से सिद्ध है। इसमें दृष्टान्त देते हैं - छोकिक व्यवहार में भी प्राप्त वस्तु की प्राप्ति अथवा निषिद्ध वस्तु का ही निवारण, प्रयोजन समझा जाता है। जैसे हाथ में रहने पर भी विस्मृत हुआ सुवर्ण कङ्कण, 'तुम्हारे हाथ में ही सुवर्ण हैं इस आप्तोपदेश से, अपने पास होते हुए भी सुवर्ण को अभी उपलब्ध हुआ मानते हैं। अथवा पैर में वेष्टित डोरी को ही अस से सर्प समझे हुए व्यक्ति से 'यह सर्प नहीं है' इस प्रकार किसी आप्त के द्वारा कहे जाने पर न होते हुए सर्प का ही परिहार होता है-ऐसा माना जाता है। इसी प्रकार प्राप्त आनन्द की ही प्राप्ति और परिहृत अनर्थ की ही निवृत्ति रूप मोच ही, इस वेदान्त शास्त्र का प्रयोजन है।

विवरण — यहाँ पर पूर्वपद्मी ने वेदानितयों से पूछा है कि आपके मत में मोच, सादि है, या अनादि ? यदि सादि हो तो 'जो आदिमान् हो वह अन्तवान् अवश्य होता है' इस न्याय से मोच अनित्य सिद्ध होगा। और यदि उसे अनादि वताओं तो अवणादि में इतना प्रयत्न क्यों ? इस पर वेदान्ती ने उत्तर दिया है कि हमारे मत से मोच, अनादि है। किन्तु हमें उसकी विस्मृति हो जाने से अवणादि साधनों के द्वारा उसकी स्मृति करवानी है। इसिछिये अवणादि साधन, व्यर्थ नहीं हैं।

अब ग्रंथकार मोच का साधन बताते हैं-

स च ज्ञानैकसाध्यः 'तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' ( इवे० ३-८ ) इति श्रुतेः, अज्ञानिवृत्ते- ज्ञानैकसाध्यत्वनियमाच्च ।

अर्थ—वह मोन्न, ज्ञान से ही साध्य है। क्योंकि 'उसी को जानकर (मनुष्य) मृत्यु से पार हो जाता है। उसके पार जानेका दूसरा मार्ग नहीं है' यह श्रुति है। और 'ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है' यह नियम है।

विवर्ण — मोच का साधन केवल ज्ञान ही है। कर्म, उपासना भादि नहीं। इस विषय में प्रथकार ने श्रुतियों एवं युक्तियों को बताया है।

अव उस ज्ञान के विषय को यताते हैं-

तच्च ज्ञानं ब्रह्मात्मैक्यगोचरम् । 'अभयं वै जनकप्राप्तोऽसि'
( वृ० ४-२-४ ) 'तदात्मानमेव वेदाहं ब्रह्मास्मि' ( वृ० १-४१० ) इति श्रुतेः । 'तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थं ज्ञानं मोक्षस्य
साधनम्' इति नारदीयवचनाच्च ।

अर्थ—उस ज्ञान का विषय बहा और आत्मा का ऐक्य है । 'हे जनक !
तू अभय (ब्रह्म) को प्राप्त हो गया है' 'वह (ब्रह्म) स्वयं को ही 'मैं ब्रह्म
हूँ' ऐसा समझने छगा।' आदि श्रुतियाँ इस विषय में हैं। और 'तत्त्वमिस'
इस महावाक्य से होने वाला ज्ञान मोज्ञ का साधन है' यह नारदीय स्मृति
इस विषय में प्रमाण है।

तच्च ज्ञानमपरोक्षरूपम् । परोक्षत्वेऽपरोक्षभ्रमनिवर्तकत्वा-नुपपत्तेः ।

अर्थ-और वह ज्ञान अपरोक्तरूप है। क्योंकि वह यदि परोक्त होता तो उससे अपरोक्तअम की निवृत्ति नहीं होगी। विवरण जीवात्मा की ज्यावहारिक दशा अपरोत्त होने से इस अम की निवृत्ति, अपरोत्त ब्रह्मात्मैक्यज्ञान हुए विना नहीं होगी। इसिलिए इस ज्ञान को वेदान्ती अपरोत्त मानते हैं।

अब इस ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है ?---

तच्चापरोक्षज्ञानं तत्त्वमस्यादिवाक्यादिति केचित् । मनन-निदिध्यासनसंस्कृतान्तःकरणादेवेत्यपरे ।

अर्थ—यह ( ब्रह्मास्मैक्यगोचर ) अपरोत्त ज्ञान वाक्य से उत्पन्न होता है— ऐसा कुछ वेदान्ती ( पद्यपादादि ) मानते हैं । और कुछ ( वाचस्पतिमिश्रादि ) मनन एवं निदिध्यासन से सुसंस्कृत हुए अन्तःकरण से ही उत्पन्न होता है— मानते हैं ।

उपर्युक्त दो मतों में से प्रथम मत का प्रस्ताव करते हैं-

तत्र पूर्वाचार्याणामयमाशयः—संविदापरोक्ष्यं न करणविशेषोत्पत्तिनवन्धनम्, किन्तु प्रमेयविशेपनिवन्धनिमत्युपपादितम्। तथा च ब्रह्मणः प्रमातृजीवाभिन्नतया तद्गोचरं शब्दजन्यज्ञानमप्यपरोक्षम्। अत एव प्रतर्दनाधिकरणे प्रतर्दनं प्रति
'प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतस्रुपास्व' (कौ॰ २-२)
इतीन्द्रप्रोक्तवाक्ये प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वे निश्चितं सित मासुपास्वेत्यसमच्छब्दानुपपत्तिमाशङ्क्य तदुत्तरत्वेन प्रवृत्ते 'शाख्वदृष्ट्या
त्पदेशो वामदेववत्' (ब्र॰ स्० १-१-३१) इत्यत्र स्त्रे
शास्त्रीया दृष्टः शास्त्रदृष्टिरिति तन्त्वमस्यादिवाक्यजन्यमहं ब्रह्मोति
ज्ञानं दृष्टिशब्देनोक्तिपिति।

अर्थ—इस संबंध में पूर्वाचायों के कहने का आशय यह है कि ज्ञान की अपरोक्ता कारणविशेष से (इन्द्रिय से) होनेवाली उत्पत्ति पर निर्भर नहीं रहती, (ज्ञान का प्रत्यक्षत्व केवल वह इन्द्रियों से उत्पन्न होने के कारण नहीं है) किन्तु प्रमेयगत विशेष पर निर्भर रहता है यह वता चुके हैं। तदनुसार ब्रह्म, प्रमाता (जीव) से भिन्न न होने के कारण तद्गोचर शब्दजन्यज्ञान भी अपरोक्त ही होता है। इसीलिये प्रतर्दनाधिकरण में (ब्र. सू. १-१-२८-३१) ''में प्राण एवं प्रज्ञातमा हूँ, मेरी उपासना आयुः असृत भावना से करो''—प्रतर्दन से कहे गये इस इन्द्रवाक्य में प्राण के शब्दब्रह्मपर होने का निश्चय हो नेपर 'मासुपास्स्व'-मेरी उपासना कर—यहां 'मैं' शब्द की उपपत्ति ठीक न लग सकने

की आशंका कर उसके समाधानार्थ प्रवृत्त हुए 'शास्त्रहप्ट्या तूपदेशो वामदेव-वत्' ( व० सू० १-१-३१ ) किन्तु शास्त्रहिष्ट से वामदेव के समान यह उपदेश है—सूत्र में जो शास्त्रीय ( शास्त्रोत्पन्न ) दृष्टिवह शास्त्रहिष्ट, वाक्य में 'तत्त्वमिस' वाक्य से उत्पन्न होनेवाला 'में ब्रह्म हूँ' यह ज्ञान, दृष्टि शब्द से कहा गया है।

विवरण-वादय से सदैव परोज्ञान होता है। अतः उससे अपरोज्ञान होना कैसे संभव है ? इस बात को पूर्वाचार्यों ( पद्मपादादि ) के मतानसार प्रथकार बता रहे हैं। ज्ञान के परोक्तत्व या अपरोक्तत्व का होना केवल अन्तः-करण और इन्द्रिय पर ही निर्भर नहीं है। किन्तु ज्ञेय विषय के संनिहित होने पर ही ज्ञानगत प्रत्यक्तव निर्भर है। ज्ञेय विषय के समीप होने पर बाहर निकली हुई अन्तःकरणवृत्ति के द्वारा उसके संबंध होनेपर वृत्ति चैतन्य और विषयचैतन्य दोनों में ऐक्य होकर उस विषय का प्रश्यस्त्रान होता है। 'तत्त्वमित' वाक्य से होनेवाले शब्दज्ञान का विषय जो ब्रह्म, वह प्रमात्रचैतन्य से अभिन्न होने के कारण सदैव ही सन्निहित है। इस कारण शब्द से होने-वाले ज्ञान को प्रत्यन्त (अपरोन्न ) मानने में कोई भी हानि नहीं है। ग्रंथकार ने इस मत में प्रमाणरूप से ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथमपाद के प्रतर्दना-धिकरण को उपस्थित किया है। वह प्रतर्दनाख्यायिका इस प्रकार है-दैवो-दासि प्रतर्टन इन्द्रलोक में गया। वहां इन्द्र ने उसे एक वर दिया। किन्त शतर्दन ने कहा कि तुम ही मनुष्य के लिये जो अत्यंत हितकर समझो उस वर को मझे दो। तब वहां पर इन्द्र ने उसे बह्मज्ञान बताया। उसमें इन्द्र कहता है-'में प्रज्ञात्मा ( प्राण ) हूँ, मेरी उपासना करो' यहां 'प्राण' शब्द के अर्थ में पूर्वपत्ती ने शंका की है कि प्राण शब्द का अर्थ प्राणवाय इत्यादि प्रहण करना चाहिये। उस पर सिद्धान्ती ने पूर्वपत्ती के मत का खण्डन कर प्राण शब्द का अर्थ 'परब्रह्म' ही समझना चाहिये, यह सिद्ध किया। बताने वाले मुझ इन्द्र की उपासना करो अर्थात् ब्रह्म की उपासना करो, इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा का तादात्म्य समझकर कह रहा है। जैसे गर्भ में रहते हुए ही वामदेव को में मनु था, सूर्य था, इस प्रकार प्रत्यचज्ञान हुआ, वैसे ही इन्द्र, शास्त्रीय दृष्टि से ( शास्त्र से उपलब्ध हुई दृष्टि से ) साज्ञात् अपनी और ब्रह्म की अभेदता दर्शित कर रहा है। इस कारण 'तत्त्वमिस' महावाक्य से होनेवाला 'में बहा हैं' यह ज्ञान अपरोज्ञ ही है, उसका निर्देश प्रत्यज्ञवाची दृष्टि शब्द से ब्रह्मसूत्र के 'शास्त्रदृष्ट्या' आदि सूत्र में किया है।

अब वाचस्पति मिश्र का आशय व्यक्त करते हैं-

अन्येषां त्वयमाशयः --- करणविशेषनिवन्धनमेव ज्ञानानां

प्रत्यक्षत्वम्, न विषयविशेषिनवन्धनम् । एकस्मिनेव सूक्ष्म-वस्तुनि पटुकरणापटुकरणयोः प्रत्यक्षत्वाप्रत्यक्षत्वव्यवहारदर्श-नात् । तथा च संवित्साक्षास्वे इन्द्रियजन्यत्वस्यैव प्रयोजकतया न शब्दजन्यज्ञानस्यापरोक्षत्वम् ।

अर्थ—दूसरे वेदान्तियों का आशय यह है—ज्ञान का प्रत्यक्तव इन्द्रिय-गत विशेष पर ही अवलंबित होता है। विषयविशेष पर नहीं। एक ही स्चम वस्तु का प्रत्यच्च अथवा अप्रत्यच्ज्ञान क्रमशः इन्द्रिय के सामर्थ्य पर अवलंबित रहता है। इस रीति से ज्ञान के अपरोच्नत्व में इन्द्रियजन्यत्व ही प्रयोजक हेतु होने से वाक्य से होनेवाला ज्ञान अपरोच्च नहीं है।

विवरण — इस मत में तस्वमस्यादि वाक्य से होनेवाले ज्ञान को परोज्ञ माना है। प्रत्यज्ञ तो इन्द्रिय पर ही निर्भर रहता है। क्यों कि एक ही स्चम-वस्तु का ज्ञान, इन्द्रिय के सूचमश्राही न होने पर नहीं होता और इन्द्रिय के सूचमश्राही होने पर उसी स्चमवस्तु का प्रत्यज्ञ ज्ञान होता है। इसिलये प्रत्यज्ञ को इन्द्रियजन्य ही मानना चाहिये अतः शब्द से होनेवाला ज्ञान, परोज्ञ ही होता है।

तव ब्रह्मसाचात्कार का साधन क्या है ? क्योंकि चचुरादि इन्द्रियों से तो वह अगम्य है ।

त्रह्मसाक्षात्कारेऽपि मनननिदिध्यासनसंस्कृतं मन एव कर-णम् 'मनसैवानुद्रष्टव्यः' इत्यादिश्रुतेः । मनोऽगम्यत्वश्रुतिश्चा-संस्कृतमनोविषया ।

अर्थ — ब्रह्म साचारकार में भी मनननिदिध्यासनादि से सुसंस्कृत हुआ मन ही साधन है। 'मन से ही इसका दर्शन करना चाहिये' आदि श्रुति है। यह ब्रह्म, मन के लिये अगोचर है—यह श्रुति, असंस्कृत मन के सम्बन्ध में समझनी चाहिये।

विवरण—यदि इन्द्रियों से ब्रह्मज्ञान नहीं होता, तो यह कैसे संभव हो सकता है ? इसके उत्तर में कहते हैं कि मनन और निद्ध्यासन से सुसंस्कृत हुए मन की सहायता से ब्रह्मज्ञान होता है। 'यतो वाचो निवर्तन्ते अव्राप्य मनसा सह' जहां से मनसहित वाणी निवृत्त होती है—(तै. उ. २-४-१) इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म को मन से अगम्य बताती हैं, किन्तु उसका अर्थ 'ब्रह्म, असंस्कृत मन से अगम्य है' समझना चाहिये।

'ब्रह्म, उपनिपन्म।त्रगम्य है' इस श्रुति से इस मत का विरोध होगा— ऐसी दांका कर कहते हैं— न चैवं ब्रह्मण औपनिपदत्वानुषपत्तिः, अस्मदुक्तमनसो वेद-जन्यज्ञानानन्तरमेव प्रवृत्ततया वेदोपजीवित्वात् । वेदानुपजी-विमानान्तरगम्यत्वस्यैव वेदगम्यत्वविरोधित्वात् ।

अर्थ—किन्तु इस रीति से 'ब्रह्म औपनिपद (उपनिपन्मात्रगम्य) है' इसकी संगति नहीं लग सकेगी—ऐसी आशंका नहीं—करनी चाहिये। वयोंकि वेद से उत्पन्न हुए ज्ञान के अनंतर ही हमारा मन (ब्रह्मज्ञान के लिये) प्रवृत्त होने से वह वेदोपजीवि (वेद पर अवलंबित) है। यदि कोई पदार्थ, वेद पर अवलम्बित न रहनेवाले अन्य प्रमाणों से गम्य हो तभी उसका वेदगम्यस्व से विरोध होगा, अन्यथा नहीं।

विचरण—'तं स्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छ।मि' उस उपनिषद्गम्य पुरुष के संवन्ध में में तुम्हें पूछता हूँ, (वृ. ३-९-१६) इस श्रुति से पुरुष (ब्रह्म) उपनिषमात्रगम्य प्रतीत होता है, किन्तु ऊपर तो ब्रह्म को संस्कृत मनोगम्य वताया गया है, अतः उसका इस श्रुति से विरोध है—यह आशंका होती है। परन्तु हमारा मन भी प्रथमतः वेद से ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान होने पर, ब्रह्मसाचात्कार के लिये प्रवृत्त होता है। अतः पर्याय से ब्रह्म, उपनिषम्मात्रगम्य ही हुआ। उपनिषम्मात्रगम्यत्व (वेद मात्र ज्ञेयत्व) के साथ विरोध तब होगा जबिक ब्रह्म, अनुमानादि अन्य प्रमाणों से ज्ञात होकर पश्चात् मन की तदर्थ प्रवृत्ति हो। हम तो परोच्च ब्रह्मज्ञान केवल वेदवाक्य से ही मानते हैं अतः विरोध नहीं है।

तथापि 'शास्त्रदृष्टि'सूत्र में श्रुतिवाक्य से होनेवाले ज्ञान को प्रत्यच वताया गया है, अतः विरोध है ही—ऐसी शंका करके कहते हैं।

शास्त्रदृष्टिस्त्रमि ब्रह्मविषयमानसप्रत्यक्षस्य शास्त्रप्रयोजक-त्वादुपपद्यते । तदुक्तम्—

अपि संराधने स्त्राच्छास्त्रार्थध्यानजा प्रमा । शास्त्रदृष्टिर्मता तां तु वेत्ति वाचस्पतिः परः ॥ इति ।

अर्थ—'शास्त्रदृष्टि'सूत्र भी उपपन्न हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मविषयक मानसिक प्रत्यच (सुसंस्कृत मन के द्वारा ब्रह्म का अपरोच्च ज्ञान) शास्त्र-प्रयुक्त (शास्त्रमूलक) ही है। इस विषय में सर्वश्रेष्ठ वाचस्पतिमिश्र की सम्मति इस प्रकार है—'शास्त्र के अर्थ का ध्यान करने से होने वाली प्रमा (ज्ञान) को "अपि संराधने" सूत्र से शास्त्रदृष्टि समझना चाहिये।

विवरण—दूसरे मत के अनुसार 'शाखरिष्ट' सूत्र की उपपित्त कैसे लगानी चाहिये, सो बताते हैं। 'शाखरिष्ट' शब्द से मानसिक ( मन से होने

वाले ) ज्ञान को ब्रह्म का प्रत्यच्च ही समझे । क्योंकि वह प्रत्यच्च शास्त्रप्रयोज्य है । इस विष्य में कल्पतरुकार अमलानन्द सरस्वती का रलोक ग्रन्थकार ने उद्घत किया है । उनके कहने का आशय यह है कि शास्त्रार्थ के ध्यान करने से उत्पन्न हुए ज्ञान को ही 'शास्त्रहिं' कहते हैं । 'अपि संराधने' सूत्र में श्रुति की 'प्रत्यच्च' संज्ञा है । और स्मृति की 'अनुमान' संज्ञा है । अतः श्रुति-स्मृति से होने वाले ज्ञान को ही 'शास्त्रहिं' (शास्त्र से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ) कहते हैं—यह वाचस्पतिमिश्र का मत है ।

ऐसे ज्ञान का साधन बताते हैं-

तच्च ज्ञानं पापक्षयात् । स च कर्मानुष्ठानादिति परम्परया कर्मणां विनियोगः । अत एव 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' (बृ० ४-४--२२) इत्यादिश्रतिः, 'कषाये कर्मभिः पक्षे ततो ज्ञानं प्रवर्तते' इत्या-दिस्मृतिश्र सङ्गच्छते ।

अर्थ-वह ज्ञान पापच्च से होता है। और वह पापच्च कर्मानुष्ठान से होता है। इस रीति से परंपरवा कर्मों का (ज्ञानप्राप्ति की ओर) विनियोग होता है। इसीलिये 'उस प्रकार के इस (आत्मा) को वेद का अनुवचन (वेदाध्ययन), यज्ञ, दान, तप, युक्त आहार कर ब्राह्मण लोग ज्ञानने की इच्छा करते हैं' हत्यादि बृहदारण्यक श्रुति एवं 'कर्मों से कपाय (रागद्वेपादि) का पाचन होने पर ज्ञान की प्रवृत्ति होती है' इत्यादि स्मृति की भी संगति लग जाती है।

विवरण — कर्म से पापचय होता है और पापचय होने पर ज्ञान होता है — इस प्रकार से कर्मों का ज्ञानप्राप्ति में उपयोग है।

जिस प्रकार कर्म का तत्त्वज्ञान में उपयोग होता है उसी प्रकार श्रवण, मनन, निदिध्यासन का भी उपयोग बताते हैं—

एवं अवणमनननिदिध्यासनान्यपि ज्ञानसाधनानि । मैत्रेयी-ब्राह्मणे 'आत्मा वा अरे द्रष्टच्यः' ( वृ० २-४-४ ) इति दर्शन-मनूद्य तत्साधनत्वेन 'श्रोतच्यो मन्तच्यो निदिध्यासितच्यः' ( वृ० २-४-४ ) इति श्रवणमनननिदिध्यासनानां विधानात् ।

अर्थ-इसी प्रकार श्रवण, मनन, निदिध्यासन भी ज्ञान में साधन है।
मैत्रेयी ब्राह्मण में (बृहदारण्यकोपनिषद् के याज्ञवहत्रय और उनकी ब्रह्मवादिनी दूसरी परनी मैत्रेयी के संवाद प्रकरण में ) 'इस आत्मा का दर्शन

करना चाहिये'—इस प्रकार आत्मदर्शन को उद्देश्य कर 'इसका श्रवण करे, निदिध्यासन करे' इस वाक्य में श्रवण, मनन, निदिध्यासन का विधान किया है।

श्रवणादिकों की ब्याख्या करते हैं-

तत्र श्रवणं नाम वेदान्तानामद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्यावधार-णानुक्ला मानसी क्रिया । मननं नाम शब्दावधारितेऽर्थे माना-न्तरिवरोधशङ्कायां तिक्षराकरणानुक्लतकोत्मज्ञानजनको मानसो व्यापारः ६ निद्ध्यासनं नाम अनादिदुर्वासनया विषयेष्वाकृष्य-माणिचत्तस्य विषयेभ्योऽपकृष्यात्मविषयकस्थैर्यानुक्लो मानसो व्यापारः ।

अर्थ — उनमें से श्रवण का अर्थ है — अद्वितीय ब्रह्म में विद्यमान वेदान्ततार्थ्य के निश्चयार्थ मानसिक किया। मनन का अर्थ है — शब्द (श्रुति)
से अर्थनिश्चय होने पर अन्य प्रमाणों से उसके विरोध की शंका होने पर
उसके निराकरण के उपयोग में आनेवाला, तर्कात्मक ज्ञान को पैदा करने
वाला मानसिक व्यापार। निदिध्यासन का अर्थ है — अनादि दुर्वासनाओं से
विषय की ओर आकर्षित होनेवाले चित्त को विषय से खींचकर (निवृत्त कर)
आत्मा में स्थिर करने के अनुकूल मानसिक व्यापार।

विचरण—वेदान्त का तारपर्य अद्वितीय ब्रह्म में है—ऐसा निश्चय करने की मन की प्रवृत्ति को ही श्रवण कहते हैं। किन्तु इस अद्वेत का व्यावहारिक अनुभव के साथ विरोध होने पर द्वेत आविद्यक है और परमार्थतः अद्वेत ही है, तुरीयावस्था में त्रिपुटी का लय हो जाता है—इत्यादि तर्क करके विरोध दूर करना ही मनन का प्रयोजन है। विषयों में इधर उधर भटकने वाले चित्त को अपने वश कर आत्मा में स्थिर करना, निदिध्यासन का कार्य है। निरन्तर दर्शन की इच्छा को निदिध्यासन कहते हैं। यहां पर निदिध्यासन शब्द से निध्यानेच्छा का कार्य बताया गया है। वह कार्य यही है कि ध्यान में स्थिरता संपादन करने के लिये पुनः पुनः चिन्तन।

अब इन साधनों में से साज्ञास्कार का प्रधान साधन एक ही है, या तीनों सम समान साधन हैं-इसका विचार करते हैं-

तत्र निर्दिध्यासनं ब्रह्मसाक्षात्कारे साक्षात्कारम् । 'ते ध्यान-योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम्' (श्वे० १-३) इत्यादिश्चतेः मे निर्दिष्यासने च मननं हेतुः, अकृतमननस्यार्थ- दार्ट्याभावेन तद्विपये निर्दिध्यासनायोगात् । मनने च श्रवणं हेतुः, श्रवणाभावे तात्पर्यानिश्ययेन शाब्दज्ञानाभावेन श्रुतार्थवि-पयकयुक्तत्वायुक्तत्वनिश्ययानुकूलमननायोगात् । एतानि त्रीण्यवि ज्ञानोत्पत्तौ कारणानीति केचिदाचार्यो ऊचिरे ।

अर्थ — तीनों में से निदिध्यासन, ब्रह्मसाचाकार में साचात् कारण होता है। 'उन ऋषियों ने ध्यान योग को सहायता से देवता की अपने गुणों से गूढ़ हुई शक्ति को देखा' इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। निदिध्यासन में मनन हेतु है। जिसने मनन न किया हो ऐसे मनुष्य को वृस्तु की दढता नहीं हो पाती। इस कारण उस विषय में निदिध्यासन की अयोग्यता रहती है। और मनन में श्रवण हेतु होता है। श्रवण के अभाव में शब्दज्ञान का अभाव होने से तात्पर्य निश्चय नहीं हो पाता। इस कारण श्रुत विषय की योग्यता या अयोग्यता के निश्चयार्थ ऐसे मनन की अयोग्यता रहती है। ज्ञानोत्पत्ति में तीनों कारण हैं—यह भी कुछ आचार्यों का मत है।

विवरण — श्रवण, मनन, निद्धियासन क्रमशः ब्रह्मसाचास्कार में कारण होते हैं। उनमें निद्धियासन साचात् (अनन्तर) कारण होता है। ये सब एक एक पर अवलंबित होने से तीनों साचात् तथा परंपरया ज्ञानो-रपत्ति में साधन होते हैं। — ऐसा आचार्य वाचरपति मिश्र आदि का मत है यह बात ग्रन्थकार ने 'केचित्' पद से सूचित की है।

इस संबंध में अन्य आचार्यों का मत बताते हैं-

अपरे तु श्रवणं प्रधानम् , मनननिदिध्यासनयोस्तु श्रवणात्पराचीनयोरपि श्रवणफलब्रह्मदर्शननिवर्तकतया आरादुपकारकाक्रत्वमित्याहुः । तद्प्यङ्गत्वं न तार्तीयशेषत्वरूपम् । यस्य
श्रुत्याद्यन्यतमप्रमाणगम्यस्य प्रकृते श्रुत्याद्यन्यतमासावेऽसम्भवात् ।

अर्थ — किन्तु अन्य कितपय चेदान्ती श्रवण को ही प्रधान मानते हैं। और मनन एवं निद्ध्यासन, श्रवण के पश्चात् होते हैं तथापि श्रवण के फल्र-स्वरूप ब्रह्मदर्शन के निष्पादक होने से उन्हें आरादुपकारक अंग (संनिहित उपकारक अंग) माना जाता है। तथापि यह अंगव्व (मीमांसादर्शन के) तृतीयाध्याय में बताया हुआ शेपत्व रूप नहीं है। क्योंकि वह अंगत्व शुरयादि (श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या) किसी प्रमाण से गम्य रहता है, किन्तु प्रकृत में श्रुति आदि किसी प्रमाण के न होने से वैसे शेपत्व का यहां संभव नहीं है।

विवरण—यहां पर 'अपरे' शब्द से विवरणाचार्य के मत का प्रस्ताव किया है। विवरणाचार्य श्रवण को ब्रह्म-दर्शन में प्रधान कारण मानते हैं। और मनन एवं निदिध्यासन को उसका अंगभूत साधन मानते हैं। इस अंगभूतत्व को ग्रंथकार ने स्पष्ट किया है। अंगरव (शेपरव) शब्द मीमांसकों का पारिभाषिक है। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय में शेपरव का उत्तण बताया है। उससे प्रधान्य या अंगरव का निर्णय किया जाता है। शेपरव की व्याख्या 'शेपः परार्थत्वात' (मी० स्०३-१-२) की गई है—दूसरे के उपयोग में आना ही शेपरव है। क्या इस रीति से मनन और निदिध्यासन, श्रवण के शेष हैं? इस प्रश्न पर-वेदान्तियों का उत्तर इस प्रकार है—मनन और निदिध्यासन समीप रहकर श्रवण फल की प्राप्ति में यद्यपि उपकारक होते हैं, तथापि मीमांसकों का बताया हुआ तृतीयाध्यायगत शेपल्चण यहां घटित नहीं होता, क्योंकि मीमांसकों के यहां शेपत्व का निश्रय श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या से होता है। इनमें से कोई प्रमाण यहां नहीं है अतः मीमांसक संमत शेषत्व को मनन, निदिध्यासन में नहीं लगाया जा सकता।

अव अंगवोधक पट् प्रमाणों में से यहां एक भी ज्ञात नहीं होता-इस बात को क्रम से दिखाते हैं—

तथा हि, 'ब्रीहिभिर्यजेत' 'दध्ना जुहोति' इत्यादाविव मनननिदिध्यासनयोरङ्गत्वे न काचित्तृतीया श्रुतिरस्ति । नापि 'वहिर्देवसद्नं दामि' इत्यादिमन्त्राणां विद्धः खण्डनप्रकाशन-सामध्येवत् किश्चिछिङ्गमस्ति । नापि प्रदेशान्तरपठितप्रवर्ण्यस्या-प्रिष्टोमे प्रवणक्तीति वाक्यवच्छ्रवणानुवादेन मनननिदिध्यासन-योविनियोजकं किश्चिद्धाक्यमस्ति । नापि 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इति वाक्यावगतफलसाधनताकदर्शपूर्णमास-प्रकरणे प्रयाजादीनामिव फलसाधनत्वेनावगतस्य अवणस्य प्रकरणे मनननिदिध्यासनयोरामनानम् ।

अर्थ—वह इस प्रकार है—'ब्राहि से याग करे' 'दही से हवन करता है' इत्यादि श्रुतियों के समान मनन निदिध्यासन में अंगरव बोधन कराने वाली तृतीया श्रुति नहीं है। उसी तरह 'देवता के आसन के लिये, हे दर्भ! तेरा छेदन करता हूं' इत्यादि मंत्रों में जैसे दर्भच्छेदन वोधन कराने का सामर्थ्य है वैसा अर्थप्रकाशनसामर्थ्य (लिंग) मनन निदिध्यासन के बारे में नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरह अन्यन्न बताये प्रवर्ग्य का 'प्रवृणिक्त' वाक्य अनिष्टोम में है। इसिल्ये अग्निष्टोम प्रवर्ग्य का अंग है—इस प्रकार जैसे उसका विनियोग किया जा सकता है, वैसे श्रवण का अनुवाद कर मनन निद्ध्यासन का विनियोग बताने वाला एक भी वाक्य नहीं है। वैसे ही 'स्वर्गेच्छु पुरुष दर्भपूर्णमास यार्ग करे' इस वाक्य से ज्ञात होनेवाले फल का साधनभूत दर्भपूर्णमासप्रकरणगत प्रयाजों की श्रुति के समान फलसाधक (साज्ञारकारसाधन) श्रवण के प्रकरण में मनन निद्ध्यासन का श्रवण नहीं है।

विवरण—'श्रुतिर्लिगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पारदौर्वल्यमर्थविप्रकर्षात्' (मी० सू० २-२-१४) इस सूत्र से ज्ञात होता है कि इन छह
प्रमाणों का प्रामाण्य उत्तरोत्तर कम होता जाता है। अर्थात् उत्तर प्रमाण की
अपेत्रा पूर्व प्रमाण अधिक वल्वान् रहता है। इसिल्ये ग्रंथकार ने प्रथम श्रुति
से प्रारंभ किया है। विवरणाचार्य का दृष्टिकोण यह है कि मनन एवं निदिध्यासन को हम श्रवण के अंग मानते हैं, परन्तु वह अंगत्व मीमांसा के तृतीय
अध्याय के शेषल्ज्ञण से युक्त नहीं है। शेषत्व की सिद्धि के लिये श्रुत्यादि
पद्प्रमाणों में से किसी प्रमाण की अपेत्रा होती है। परन्तु यहां पर श्रुति,
लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या में से किसी का भी संभव नहीं है।

इस पर पूर्वपत्ती शंका करता है कि प्रकरण प्रमाण के द्वारा मनन एवं निदिध्यासन, अवण में अंग हो सकते हैं।

ननु द्रष्टव्य इति दर्शनानुवादेन अवणे विहिते सित फल-वत्तया अवणप्रकरणे तत्सिन्धावाम्नातयोमेननिदिध्यासनयोः प्रयाजन्यायेन प्रकरणादेवाङ्गतेति चेत् । न । 'ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्' इत्यादिश्रुत्यन्तरे ध्यानस्य दर्शनसाधनत्वेनावगतस्या-ङ्गाकाङ्कायां प्रयाजन्यायेन अवणमननयोरेवाङ्गतापत्तेः ।

अर्थ- 'आत्मा वारे दृष्टव्यः' इस श्रुति से दर्शन का अनुवाद कर श्रवण का विधान करने पर और उसके फलवान् होने से ( क्योंकि श्रवण का फल आत्मदर्शन है ) श्रवण प्रकरण में उसके सिन्नध ही बताये गये मनन निदिध्यासन को प्रयाजन्याय से अर्थात् प्रकरण प्रमाण से अङ्गत्व है—ऐसा यदि कहो तो ठीक नहीं। क्योंकि 'उन्होंने ध्यान योग से देखा' आदि अन्य श्रुति में दर्शन का साधन ध्यान है—यह प्रतीत होने पर उसके अङ्ग कौन कौन हैं ऐसी आकांत्रा उत्पन्न होने पर प्रयाजन्याय से श्रवण और मनन में ही अङ्गत्व मानना पहेगा।

चित्रण—मनन और निदिश्यासन में अङ्गरव बोधन करानेवाली अवण प्रकरण में श्रुति नहीं है। इस पर पूर्वपत्ती ने आत्तेप किया कि दर्शन के उद्देश से अवण का विधान किया है और उसके समीप ही यदि मनन, निदिश्यासन कहे गये हैं तो प्रयाजन्याय से (प्रयाजादिकों का स्वतंत्र फल न होने से जैसे वे फलवान दर्शपूर्णमास के अङ्ग होते हैं) फलवान कर्मरूप अवण के वे अङ्ग हो जाते हैं। इस पर सिद्धान्ती उत्तर देता है—'ते ध्यानयोगानुगताः' इत्यादि श्रुति में आत्मदर्शन का साधन ध्यान बताया गया है। उसके अङ्गों की आकांत्ता उत्पन्न होने पर प्रयाजन्याय से ही अवण, मननादि अङ्ग होने लगेंगे। अर्थात् मनन निदिध्यासनादि अवण किया में अङ्ग हैं या ध्यान में अङ्ग हें—यह निर्णय करने के लिये (विनिगमन करने के लिये) प्रयाजन्याय से अङ्गाङ्गिभाव निश्चित नहीं किया जा सकता।

अव पर्प्रमाणों में से क्रम और संख्या के संबंध में बताते हैं-

## क्रमसमाख्ये च दूरनिरस्ते।

अर्थ — क्रम (स्थान) और समाख्या तो दूर ही रहीं। विवरण — क्रम का अर्थ है समानदेशता और समाख्या (यौगिक शब्द) का प्रकृत में संभव ही नहीं।

अव प्रयाज के सम्बन्ध में श्रङ्गस्व विचार क्यों किया ? यह बताकर दृष्टान्त और दार्ष्टान्त में वैपम्य वताते हैं—

किश्च प्रयाजादावङ्गत्विचारः सप्रयोजनः । पूर्वपक्षे विक्रतिषु न प्रयाजाद्यनुष्ठानम् , सिद्धान्ते तु तत्रापि तद्नुष्ठानमिति ।
पक्तते तु श्रवणं न कस्यचित्प्रकृतिः, येन मनननिदिध्यासनयोस्तत्राप्यनुष्ठानमङ्गत्विचारफलं भवेत् । तस्मान्न तार्तीयशेषत्वं
मनननिदिध्यासनयोः ।

अर्थ—इसके अतिरिक्त प्रयाजादि के सम्बन्ध में (प्रयाज, दर्शपूर्णमास में अङ्ग है या नहीं) विचार करने का प्रयोजन यह है कि यहां पूर्वपत्ती का कहना है—दर्शपूर्णमास की विकृति में (विकृतियागों में) प्रयाज के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। किन्तु सिद्धान्ती के मत से विकृतियाग में भी प्रयाजादि का अनुष्ठान आवश्यक है। प्रकृत में अवण किसी कर्म की प्रकृति तो नहीं है, जिस कारण भनन निदिध्यासन का अवण की विकृति में भी अनुष्ठान अवश्य होना ही चाहिये, इस तरह अंगत्व विचार फलप्रद होगा। अतः तृतीयाध्याय का शेषलक्षण (अंगलक्षण) मनन निदिध्यासन में नहीं लग सकता।

विवरण—प्रयाज।दिक दर्शपूर्णमास में अंग हैं या नहीं इस विचार का प्रयोजन यह है कि यदि प्रयाजादिक दर्शपूर्णमास में अंग हों तो दर्शपूर्णमास की विकृति में उनका अनुष्ठान करना ही होगा, और यदि अंग न हों तो विकृति में उनके अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार श्रवण की विकृति का कहीं उल्लेख न होने से श्रवण-मनन के अंगांगि-भाव के विचार करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

तब मनन-निदिध्यासन का श्रवण के साथ कैसा संबन्ध है, सो बताते हैं—

किन्तु यथा घटादिकार्ये मृत्पिण्डादीनां प्रधानकारणता, चकादीनां सहकारिकारणतेति प्राधान्याप्राधान्यव्यपदेशः, तथा श्रवणमनननिदिध्यासनानामगीति मन्तव्यम् ।

अर्थ-परन्तु जिस प्रकार घटादिकार्य की उत्पत्ति में मिट्टी के गोले की प्रधान कारणता रहती है और चक्र-चीवरादि में सहकारिकारणता होती है, वैसे ही अवणमनननिदिध्यासन में प्रधान कारणता और सहकारि कारणता ( अप्रधानकारणता ) होती है।

विवरण—आत्मदर्शन में श्रवण, प्रधान कारण है और मनन निदिध्यासन, सहकारिकारण हैं।

इसमें विवरणाचार्य की संमति प्रदर्शित करते हैं-

स्चितं चैतदिवरणाचार्यः—'शक्तितात्पर्यविशिष्टशब्दाव-धारणं प्रमेयावगमं प्रत्यव्यवधानेन कारणं भवति, प्रमाणस्य प्रमेयावगमं प्रत्यव्यवधानात् । मनननिदिध्यासने तु चित्तस्य प्रत्यगात्मप्रवणतासंस्कारपरिनिष्पन्नतदेकाग्रवृत्तिकार्यद्वारेण ब्रह्मा-नुभवहेतुतां प्रतिपद्यते इति फलं प्रत्यव्यवहितकरणस्य विशिष्ट-शब्दावधारणस्य व्यवहिते मनननिदिध्यासने तदङ्गेऽङ्गीकि-यते' इति ।

अर्थ — विवरणाचार्य ने यह सूचित किया है कि 'शक्ति एवं तात्पर्य से विशिष्ट शब्दज्ञान, प्रमेय ( ब्रह्मात्मैक्यरूपवाक्यार्थ ) के ज्ञान में साम्रात् कारण होता है। क्योंकि प्रमाण, प्रमेय के ज्ञान में साम्रात् कारण होता है। परन्तु मनन, निदिश्यासन चित्त की प्रत्यगात्मप्रवण संस्कारों से निष्पन्न हुई ब्रह्मैकाग्र- चृत्ति को कराकर ब्रह्मानुभव में कारण होते हैं। अतः फल ( ब्रह्मात्मैक्यरूप वाक्यार्थज्ञान ) में साम्रात्कारणभूत, शक्ति एवं तात्पर्य से विशिष्ट जो शब्दमान,

उसमें मनन-निदिध्यासन साचास्करण न होने से अंगरूप से स्वीकृत किये जाते हैं।'

विवरण—ब्रह्मात्मैक्यरूपवाक्यार्थज्ञान में शक्ति तथा तात्पर्य से विशिष्ट शब्दज्ञान की अपेचा होती है, जिससे साचात प्रमेयज्ञान होता है, मनन और निद्धियासन, शब्द की अपेचा पराचीन (अप्रधान) कारण हैं, इसिल्ये उनका श्रवणाङ्गरवेन स्वीकार करना चाहिये—ऐसा विवरणाचार्य के कहने का आश्य है।

अब श्रवण में किसे अधिकार है ?

अवणादिषु च मुमुक्षूणामधिकारः, काम्ये कर्मणि फलकाम-स्याधिकारित्वात् । मुमुक्षायां च नित्यानित्यवस्तुविवेकस्येहा-मुत्रार्थफलभोगविरागस्य शमद्मोपर्राततितिक्षासमाधानश्रद्धानां च विनियोगः।

अर्थ-अवणादिकों में अधिकार मुमुजुओं को ही होता है। क्योंकि काम्य कर्म में जो फलेप्सु हो उसे ही अधिकार होता है। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, इहलोक एवं परलोक के पदार्थों के फलोपभोग में विरक्ति, शम, दम, उपरित, तितिज्ञा, समाधान और श्रद्धा आदि का विनियोग (उपयोग) मुमुज्ञा में (मुक्त होने की इच्छा में) होता है। अर्थात् उपर्युक्त वातें मुमुज्ञो-पकारक होती हैं।

विवरण—अवण आदि में सभी का अधिकार क्यों न माना जाय ? इस पर सिद्धान्ती उत्तर देता है — जिसे जिस फल की कामना हो उसी को तरफल-जनक (काम्य) कर्म में अधिकार होता है। जिसे मोच्चरफल अभीष्सित हो (जो मुमुच हो) उसी का अवण में अधिकार होता है। अब सभी को मोचकामना क्यों नहीं होती ? इसके उत्तर में यह वताया जाता है कि ऊपर कही हुई एवं मोचकामना में उपकारक नित्यानित्यवस्तुविवेकादि वातें सर्व-साधारण में उपलब्ध नहीं होतीं।

शमादिकों के उच्चण बताते हैं-

अन्तरिन्द्रियनिग्रहः शमः । बहिरिन्द्रियनिग्रहो द्मः । विक्षे-पाभाव उपरितः । शोतोष्णादिद्दन्द्वसहनं तितिक्षा । चित्तैकाग्रयं समाधानम् । गुरुवेदान्तवाक्ये विश्वासः श्रद्धा ।

अर्थ — अन्तः करण की (वेदान्त प्रतिपादित पदार्थ से अतिरिक्त अन्यत्र) संसर्ग निवृत्ति को शम कहते हैं। वाह्य इन्द्रियों के निग्रह को दम कहते हैं। (आन्तर या वाह्य इन्द्रियों की) अन्य विषयों में वृत्ति के उदय होने को

विचेष कहते हैं, और वैसा न होने देने को उपरित कहते हैं। शीतोब्जादि हुन्द्र सहन करने को तितिचा कहते हैं। चित्त की एकाग्रता ही समाधान (सम्यक् आधान रखना) है। गुरुवचन एवं वेदान्तशास्त्रवचनों पर विश्वास को श्रद्धा कहते हैं।

अब उपरित शब्द के अर्थ में दो पत्तों को बताते हैं-

अत्रोपरमशन्देन संन्यासोऽभिधोयते, तथा च संन्यासिना-मेत्र अवणाधिकार इति केचित् । अपरे तु उपरमशन्दस्य संन्या-सवाचकत्वाभावाद्विक्षेपाभावमात्रस्य गृहस्थेष्विपि सम्भवात् , जनकादेरपि ब्रह्म विचारस्य श्रूयमाणत्वात्सवीश्रमसाधारणं अव-णादिविधानमित्याहुः ।

अर्थ — कुछ वेदान्तियों का मत है कि उपरम शब्द से संन्यास का वोधन किया जाता है, अतः अवण में केवल संन्यासियों को ही अधिकार है। दूसरे कुछ वेदान्तियों का मत है कि उपरमशब्द संन्यास का वाचक नहीं है किन्तु विज्ञेपाभाव का वाचक है। और विज्ञेपाभाव का होना तो गृहस्थों में संभव होने से एवं जनकादिक गृहस्थाअमी लोगों ने भी ब्रह्मविचार किया है — ऐसा श्रुत होने से अवण आदि में सब आश्रमियों को अधिकार है।

विवरण—यहां 'अपरे' पद से वाचस्पति मिश्र आदि वेदान्तियों का ग्रन्थकार ने उक्लेख किया है।

शंका—सगुणोपासना से भी मोत्तफल प्राप्त होता है—इसमें 'य एपोऽ-न्तरादिखे हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते' छान्दोग्य-श्रुति प्रमाण है। तब श्रवण से प्राप्त हुआ तत्त्वज्ञान ही मोत्त का साधन क्यों बताया जाता है ? इसका उत्तर ग्रन्थकार देते हैं—

सगुणोपासनमपि चित्तैकाग्रयद्वारा निर्विशेषत्रह्यसाक्षात्कारे हेतुः । तदुक्तम्—

निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीश्वराः । ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः ॥ १ ॥ वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात् । तदेवाविर्भवेत्साक्षादपेतोषाधिकल्पनम् ॥ २ ॥ इति ।

अर्थ-सगुणोपासना भी चित्तैकाग्रय के द्वारा निर्विशेष (निर्गुण) ब्रह्म-साचारकार में कारण होती है। कल्पतरुकार ने कहा है कि 'निर्विशेष ब्रह्म का साज्ञास्कार करने में जो लोग असमर्थ हैं। उन मन्द (बुद्धिहीन) लोगों के लिये अधित ने सविशेष ब्रह्म का निरूपण बड़ी अनुकम्पा (दया) से किया है। सगुण ब्रह्म के अभ्यास के द्वारा चित्त के वश होने पर उपाधि-कल्पना से रहित वही निर्विशेष ब्रह्म साज्ञात् प्रकट होता है'।

चिवरण-प्रनथकार द्वारा उद्धृत किये हुए कल्पतरु टीका के रलोक 'अन्तस्तद्धमीपदेशात्' ( ब्र० सू० १-१-२० ) सूत्र के व्याख्यान में हैं।

जिन सगुणोपासकों को इस लोक में श्रवणादिकों के अभाव से साचारकार नहीं हुआ, उन लोगों को कौन सी गति मिलती है ? इसका उत्तर देते हैं—

सगुणोपासकानां चाचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकगतानां तत्रैव श्रवणादुत्पन्नतत्त्वसाक्षात्काराणां ब्रह्मणा सह मोक्षः।

अर्थ — सगुणबह्योपासक जो अर्चिरादिमार्ग से ब्रह्मलोक में जाते हैं, उन्हें वहीं पर (ब्रह्मलोक में ही) अवणादिद्वारा तत्त्वसाचारकार होता है, और वे ब्रह्मदेव के साथ मोच पाते हैं।

अब कर्म करनेवालों की गति बताते हैं-

कर्मिणां तु धूमादिमार्गेण पितृलोकगतानामुपभोगेन कर्मक्षये सति पूर्वकृतसुकृतदुष्कृतानुसारेण ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु पुनरुत्पत्तिः । तथा च श्रुतिः—

'रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापद्यन्ते, कपूयचरणाः कपूयां योनिमापद्यन्ते' (छा० ५-१०-१) इति ।

प्रतिषिद्धानुष्टायिनां तु रौरवादिनरकविशेषेषु तत्तत्पापो पचिततीत्रदुःखमनुभूय श्वश्करादितिर्यग्योनिषु स्थावरादिषु चोत्पत्तिरित्यलं प्रसङ्गादागतप्रपञ्चेनेति ।

अर्थ — कर्म करनेवालों को धूमादिमार्ग से पितृलोक में जाकर कर्मफलों का उपभोग लेने के पश्चात् कर्मचय होने पर पूर्वपुण्यानुरूप ब्रह्मादिस्थावरान्त-पदार्थों में पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इसी को छान्दोग्यश्चति बता रही है—

"रमणीय आचरणवाले लोगों को रमणीय योनि प्राप्त होती है और पापा-चारी लोगों को पापयोनि प्राप्त होती है"

२४ वे० प०

प्रतिषिद्ध कर्मों के आचरण करनेवालों को रौरवादिक नरकों में तत्तत् पापानुरूप तीव्र दुःखों का अनुभव होने पर कुत्ता सुअर आदि प्राणियोनि में अथवास्थावर शरीर में जन्म मिलता है। अस्तु, प्रसंगप्राप्त विचार को अब समाप्त किया जाता है।

विवरण — कर्म दो प्रकार का, एक शास्त्रविहित और दूसरा शास्त्र-प्रतिषिद्ध । शास्त्रविहित कर्म करनेवालों का पितृलोकादि में गमन, वहां सुकृतोपभोग, पश्चात् पूर्वकर्मानुसार योनिप्राप्ति, शास्त्रप्रितिषद्ध कर्म करनेवालों को नरकगत तीब्रदुःखानुभव, पश्चात् दुष्टयोनिप्राप्ति — इस प्रकार से गति, बताई है ।

किन्तु निर्गुणब्रह्मसाचाःकार करनेवालीं के लिये गति नहीं होती सो बताते हैं—

निर्गुणब्रह्मसाक्षात्कारवतस्तु न लोकान्तरगमनम्, 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति' इति श्रुते: । किन्तु यावत्प्रारब्धकर्मक्षयं सुखदु:खे अनुभूय पश्चादपत्रज्यते ।

अर्थ — जिसे निर्गुण बहा का साज्ञारकार हुआ है वह जीव कहीं भी अन्य लोक में नहीं जाता, 'उसके प्राण उक्तमण नहीं करते ( ऊपर नहीं जाते ) यह श्रुति प्रमाण है। प्रारब्ध कमों के ज्ञय होने तक सुखदुःखानुभव लेकर वह सुक्त होता है।

भव निर्गुण तस्वसान्नास्कार करनेवाले मनुष्यों के प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं, यह तो श्रुति स्मृति विरुद्ध है—ऐसी शंका कर उसका समाधान बताते हैं—

नतु 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे' (गु॰ ३-८) इत्यादिश्रुत्या । 'ज्ञानाग्निःसर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा' (भ॰ गी॰ ४-३७) इत्यादिस्मृत्या च ज्ञानस्य सकल-कर्मंक्षयहेतुत्विनश्चये सित प्रारच्धकर्मावस्थानमनुपपन्नमिति चेत् । न । 'तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये' (छा॰ ६-१४-२) इत्यादिश्रुत्या 'नाभ्रुक्तं क्षीयते कर्म' इत्यादिस्मृत्या चोत्पादितकार्यकर्मन्यतिरिक्तानां सिश्चतकर्मणामेव ज्ञान-विनाशित्वावगमात् ।

अर्थ—'उस परावर ( शहा ) का दर्शन होने पर इसके ( जीव के ) सब कमों का चय होता है' इस श्रुति में और 'ज्ञानरूपी अग्नि सब कमों को भरमसात् करता है' इस स्मृति में ज्ञान को समस्त कर्मचयकारक निश्चित किया होने से प्रारम्धकर्म शेष रहते हैं यह मानना अनुपपन्न है—ऐसा कहें तो ठीक नहीं, क्यों कि 'जबतक उसका देहपात नहीं होता तभी तक विलम्ब है, देहपात होते ही वह सत्समपन्न हो जाता है' इत्यादि श्रुति से और 'अभुक्त कर्म का चय नहीं होता' इस स्मृति के देखने से प्रतीत होता है कि जिस कर्म ने अपना कार्य उत्पन्न किया है ऐसे कर्म के अतिरिक्त समस्त सिञ्चत कर्मों का ज्ञान से नाश होता है।

विवरण—जिन कर्मों के फलोन्सुख होने से जीव को प्रकृत जन्म प्राप्त हुआ और उस जन्म में ब्रह्मज्ञान हुआ वे कर्म, दग्ध नहीं होते, तद्व्यतिरिक्त अन्य समस्त कर्मों का ब्रह्मज्ञान से नाश होता है—यह प्रन्थकार का आशय है।

सञ्चित कमों के प्रकार और उनका वर्गीकरण बताते है-

सिश्चतं द्विविधम्—सुकृतं दुष्कृतं चेति। तथा च श्रुति:— 'तस्य पुत्रा दायम्रपयन्ति सुहदः साधुकृत्यां द्विपन्तः पाप-कृत्याम्' इति ।

अर्थ—सञ्चित कर्म दो प्रकार का है—पुण्य और पाप, इस विषय में श्रुति इस प्रकार है—''उसके ( ब्रह्मज्ञानी के ) पुत्र को धनादि हिस्सा मिलता है, मित्रों को उसके सत्कृत्य ( पुण्य ) और बाबुओं को पापकृत्य ( पाप ) मिलते हैं।

विवरण—संचित कमों में से ज्ञानी के मित्रों को सुकृत और उसके शत्रुओं को (निन्दकों को ) पाप मिलता है—इस प्रकार से ज्ञानी के संचित का वर्गीकरण है।

इस पर तार्किक शंका करता है-

ननु ब्रह्मज्ञानान्मुलाज्ञाननिवृत्तौ तत्कार्यप्रारब्धकर्मणोऽपि निवृत्तिः, कथं ज्ञानिनो देहधारणग्रुपपद्यते ? इति चेत् । न । अप्रतिबद्धज्ञानस्यैवाज्ञानविर्तकतया प्रारब्धकर्मरूपप्रतिबन्धकद-श्वायामज्ञाननिवृत्तेरनङ्गीकारात् । अर्थ—( शंका ) ब्रह्मज्ञान से मूलभूत अज्ञान की निवृत्ति होने पर उस अज्ञान के कार्यरूप प्रारव्धकर्म की भी निवृत्ति होनी चाहिये। तब ज्ञानी सदेह कैसे रह सकता है ? अर्थात् देहधारक कर्म कैसे अस्तित्व में रह सकेगा? उसका देहपात ही होना चाहिये।

(समाधान) नहीं। जो ज्ञान अप्रतिबद्धफलक (ज्ञानफल जो मोज, उसे अवश्य देनेवाला) होता है, वही अज्ञान निवर्तक होने से जब तक प्रारब्धकर्मरूप प्रतिबन्ध रहता है। तबतक उस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती इस पच का हम स्वीकार करते हैं।

विवरण — मोज को ज्ञान का फल मानने पर उससे अज्ञान निवृत्ति होनी ही चाहिये — इस पज्ञ का स्वीकार करना चाहिये। तथापि इस प्रकार निवृत्ति होकर भी ज्ञान ज्ञण में ही देह पात नहीं होता इसकारण मोज्ञ को ज्ञान का ऐकान्तिक फल नहीं कह सकते केवल संचितकर्म और तत्कारणीभूत अज्ञान की निवृत्ति होने से नष्ट होते हैं। इसिल्ये प्रवृत्तफल वाले कर्म (प्रारव्धकर्म) को ज्ञानफल का प्रतिवन्धक माना है। अथापि वे एकान्त प्रतिवन्धक नहीं हैं। क्योंकि प्रारब्ध कर्म का ज्ञय होने पर या देहपात के अनन्तर ज्ञानी को अन्यत्र कहीं गति नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान में एकान्तफलप्रदत्व या प्रारब्ध कर्म में एकान्त प्रतिवन्धकत्व वेदान्त ने माना नहीं हैं।

इस पर पुनः एक शंका-

नन्वेवमिप तत्त्वज्ञानादेकस्य मुक्तौ सर्वमुक्तिः स्यात् , अविद्याया एकत्वेन तिन्नवृत्तौ क्वचिदिप संसारायोगादिति चेत् । न । इष्टापत्तेरित्येके । अपरे त्वेतदोषपरिहाराय 'इन्द्रो मायाभिः' इति बहुवचनश्रुत्यनुगृहीतमविद्यानानात्वमङ्गीकर्तव्यमित्याहुः ।

अर्थ—इस रीति से भी (प्रारब्ध कर्म के चय के अनन्तर समस्त अज्ञान की निवृत्ति होने पर मुक्ति के मिलने से ) एक को मोच प्राप्ति होने पर सभी को मुक्ति प्राप्त होगी। अविद्या (अज्ञान) के एक होने से उसकी निवृत्ति होने पर कहीं पर भी संसार का रहना अनुचित होगा। परन्तु एक पच ऐसा भी है जो इसे इष्टापित बतलाता है। (क्योंकि शुक्र नारदादिकों के मुक्त होने पर हम भी मुक्त होते हों तो यह पच हमें इष्ट ही है) किन्तु अन्य लोग इस दोष का परिमार्जन करने के लिये 'इन्द्र मायाओं से अनेक रूपों को धारण करता है' इस श्रुति में 'मायाभिः' बहुवचनान्त पद से अविद्या का बहुस्व स्वीकार किया जाय—ऐसा बताते हैं।

विवरण—इस शंका की जड़ (तह) में एक जीववाद और नाना जीववाद हैं। एक जीववाद के स्वीकार करने पर एक की मुक्ति होने से सब की मुक्ति होनी चाहिये, किन्तु शुक नारदादिकों के मुक्त होने पर भी हम बन्धन में ही हैं—यह अनुभव सिद्ध होने से प्रन्थकार ने नाना जीववाद को वताया है। उत्पर उदाहत श्रुति में 'मायाभिः' इस बहुवचनानत पद के होने से ईश्वर की नानाविध (अनेक) अविद्याएं मानी जाती हैं। जिसकी अविद्या निवृत्ति होगी वही मुक्त होगा। इस कारण एक जीववाद पक्त में होनेवाठी अनवस्था अब नहीं होगी।

किन्तु नाना अविद्या के मानने में गौरव होने से लाघवार्थ तीसरा पत्त बताया जाता है——

अन्ये त्वेकैवाविद्या, तया एवाविद्याया जीवभेदेन ब्रह्म-स्वरूपावरणशक्तयो नाना । तथा च यस्य ब्रह्मज्ञानं तस्य ब्रह्मस्वरूपावरणशक्तिविशिष्टाविद्यानाशः, न त्वन्यं प्रति ब्रह्म-स्वरूपावरणशक्तिविशिष्टाविद्यानाश इत्यभ्युपगमाद् नैकमुक्तौ सर्वम्रुक्तिः ।

अर्थ—किन्तु कुछ लोगों का कहना है कि अविद्या तो एक ही है, किन्तु उस अविद्या की भिन्न-भिन्न जीवों में ब्रह्मस्वरूप को आवृत करनेवाली नाना शक्तियों को स्वीकार करना चाहिये। यह मानने से जिसे ब्रह्मज्ञान होगा, केवल उसके ही ब्रह्मस्वरूपावरणशक्तिविशिष्ट अविद्या का नाश होगा। अन्य के नहीं। ऐसा मानने पर एक की मुक्ति होने से सब की मुक्ति का अति-प्रसंग नहीं होगा।

विवरण—इस मत में अविद्या तो एक ही है केवल उसकी नाना राक्तियां स्वीकृत की गईं हैं—इतना ही लाघव हुआ है। ग्रन्थकार ने इसी मत में अपनी सम्मति प्रदर्शित की है—

अत एव 'यावदिधकारमवस्थितिरिधकारिकाणाम्' (त्र ० ६० ३-३-३२) इत्यस्मिन्नधिकरणेऽधिकारिपुरुषाणासत्पन्नतत्त्वज्ञानानामिन्द्रादीनां देहधारणानुपपत्तिमाशङ्क्र्याधिकारापादकप्रारब्धकर्मसमाप्त्यनन्तरं विदेहकैवल्यमिति सिद्धानिततम् ।

अर्थ—इसीलिये 'यावदिधकारं' इस अधिकरण में जिन्हें तस्वज्ञान हुआ है ऐसे, भिन्न-भिन्न लोकपालनादि अधिकार पर आरूढ हुए पुरुषों को इन्द्रादिकों का देह धारण 'करना संभव नहीं—ऐसी आशंका कर तत्तद् अधिकार को प्राप्त करादेनेवाले प्रारब्ध कर्म की परिसमाप्ति के अनन्तर उन्हें विदेह कैवल्य प्राप्त होता है—यह सिद्धान्त किया है।

विवरण-ऊगर दिये गये इन्द्रादि के उदाहरण से दो बातें सिद्ध होती हैं।

1-अज्ञान निवर्तक तत्त्वसान्नाःकार के होने पर भी प्रारब्ध कर्म के चय होने तक विदेह मुक्ति नहीं मिळती।

२——जिस जीव की आवरण शक्ति का नाश होगा उस जीव की अविद्या का नाश होगा और केवल उसे ही मुक्ति मिलेगी, अन्य को नहीं।

यह सिद्धान्त किसने किया है सो बताते हैं-

# तदुक्तमाचार्यवाचस्पतिमिश्रैः-

उपासनादिसंसिद्धितोषितेश्वरचोदितम् । अधिकारं समाप्यैते प्रविशन्ति परं पदम् ॥ इति ।

अर्थ—आचार्य वाचस्पति मिश्र ने यह कहा है कि उपासना आदि की पूर्ण सिद्धि से सन्तुष्ट हुए ईश्वर के द्वारा निर्दिष्ट किये अधिकार को समाप्त कर वे ब्रह्मज्ञानी परम पद में प्रवेश पाते हैं।

इसी मत की समीचीनता वताते हैं:---

एतच्चैकमुक्तौ सर्वमुक्तिरिति पक्षे नोपपद्यते । तस्मा-देकाविद्यापक्षेऽपि प्रतिजीवमावरणभेदोपगमेन व्यवस्थोप-पादनीया ।

्रश्य — और यह ( अपना अपना अधिकार समाप्त कर परमपद में प्रवेश प्राता) 'एक के मुक्त विद्या एक ही है – यह मानने पर भी प्रथ्येक जीव में उसकी आवरण शक्ति का भेद मानकर जीवों की मुक्ति की ब्यवस्था लगानी चाहिये।

विवरण — इससे प्रन्थकार को एक जीववाद पन्न भभीष्ट नहीं है — यह स्पष्ट है।

अब प्रकृत प्रयोजनपरिच्छेद का उपसंहार करते हैं :--

तदेवं ब्रह्मज्ञानान्मोक्षः, स चानर्थनिवृत्तिनिरतिशयब्रह्मा-नन्दावाप्तिश्रेति सिद्धं प्रयोजनम् ।

इति श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्रदीक्षितविरचितायां वेदान्तपरिभाषा-यामष्टमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ ८ ॥

#### - 533.-

अर्थ-तस्मात् इस रीति से ब्रह्मज्ञान के द्वारा मोज प्राप्त होता है और वह मोज अर्थात् शोक मोह जरा मरण इत्यादिक अनथों की निवृत्ति एवं तारतम्य-रहित ब्रह्मानन्द की प्राप्ति, होना ही वेदान्त का प्रयोजन है—यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्रदीत्तितविरचित वेदान्तपरिभाषा नामक ं (वेदान्त प्रकरण) ग्रंथ का आठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ।

> कृपाकणमवाध्येव येषां व्याख्या मया कृता। ताँस्तातचरणान् मूध्नो नन्नमीति गजाननः॥ कणेहत्य प्रयत्नोऽस्य सरलीकरणे कृतः। शिष्यचेत्रं समासाद्य गुरो गुरु फलिष्यति॥

इति मुसलगाँवकरोपनामकश्रीगजाननशास्त्रिविरचिता सविवरण-'प्रकाश' व्याख्या समाप्ता ॥

समाप्तश्चायं प्रनथः

--

Acc. No. 1.7.04



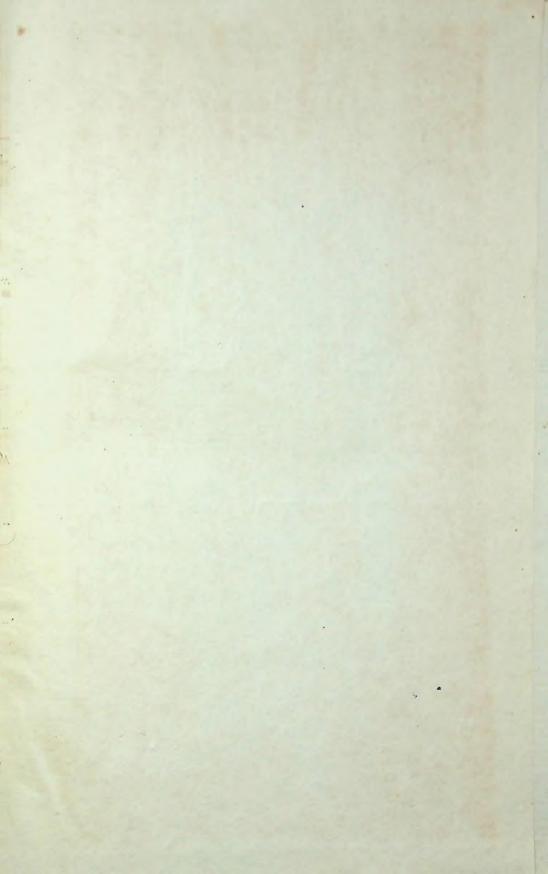

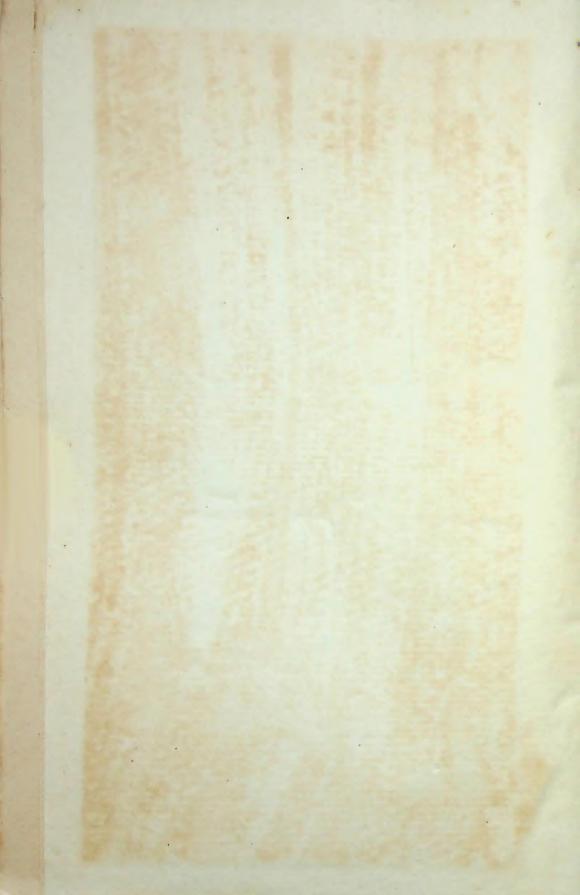



## हिन्दो ज्यान उत्प्रमाञ्जलि (हरिदासी टीका सहित ) न्याख्याकार : आचार्य विश्वेश्वर सिद्धान्तिहारोमणि

उद्यमाचार्य की 'न्यायकुसुमाझिल' श्रीर उसकी 'हरिदासी टीका' जैसे

गहत्त्वपूर्ण ग्रंथ पर यह हिन्दी व्याख्या श्रपनी निजी विशेषताएँ रखती है।

चिद्वान् व्याख्याकार ने शास्त्रार्थ के दुरुह स्थलों पर विमर्श में इतना सुविस्तृत श्रीर गम्भीर विवेचन किया है कि यह व्याख्या हिन्दी में एक स्वतंत्र मोलिन् स्थान बन गई है। इसके परिशिष्ट में 'न्यायकुसुमाझिल-कारिका' श्रीर 'सरकृत रूपा भगा' भी जोड़ा गया है जिससे इस संस्करण की महत्ता श्रीर भा दूर है। इसकी सुविस्तृत भूमिका में वैदिकधम श्रीर बौद्धधम क दुलना मक श्रथ्ययन प्रस्तुत करके न्यायशास्त्र का संक्षिप्त इतिहास ही लिख दिया गया है। इस प्रकार यह संस्वरण छात्रों, श्रध्यापकों एवं श्रमुसंधितसुत्रों के लिए श्रधिक उपयोगी है। साथ ही संस्कृत न जानने वाले लोग भी इससे न्यायशास्त्र का रस प्राप्त कर सकते हैं।

कागज, छपाई, गेटग्रप श्रादि सभी श्राधनिकतम।

मूल्य ९-००

#### ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्

'ब्रह्मतत्त्वविमर्शिनी' हिन्दीभाष्योपेतम्

### व्याख्याकार : स्वामी श्री हनुभानदास जी षट्शास्त्री

ब्रह्मपूत्र का जगत्प्रसिद्ध शांकरभाष्य दुरुह होने के कारण इने-गिने वपोद्युद्ध स्मापियों के लिए ही बोधगम्य था स्रातः सर्वसाधारण संस्कृतज्ञ स्रथवा हिन्दी माण भाषियों के भी ब्रह्मसूत्र का सुलभ ज्ञान कराने के लिए इस संस्करण में शांकरभाष्ट्र का राष्ट्र जा सभाष्य हिन्दी स्त्रज्ञवाद प्रकाशित किया गया है। हिन्दी न्याय में ज्ञान ही गूर स्थलों को मुस्पष्ट करने के लिए शंका समाधान पूर्वक विषय-तत्त्व का अर्थ ज्ञान कराया गया है। पुरुषार्थ बतुष्टय के साधनभूत इस ग्रंथ दा यह का न्याया सरल तथा मनोरम संस्त्रण जिज्ञासुमात्र के लिए परम उपादेय है।

५ ज, मुद्रण, आकार-प्रकार, सज्जा आदि सभी मनोरम है। मूल्य १५-००